# 



# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

(सोलह भागों में) द्वितीय भाग



नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी

प्रकाशकः : नागरीपचारिणी सभा, काशी । मुद्रकः : शंसुनाय वावपेगी, नागरीमुद्रण, वाराणासी । संक्रदरणः : प्रथम, २६०० प्रतियों, संबत् २०२२ वि०

स्य : स्थर ००

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास दितीय माग

हिंदी भाषा का विकास

प्रधान संपादक डॉ० संपूर्णानंद

<sub>संपादक</sub> डॉ॰ धीरेंद्र वर्मा

नागरीमचारिणी सभा, काशी सं॰ २०२२ वि॰

# द्वितीय भाग के लेखक

भूमिका : डा॰ बाबुराम सक्सेना

हा० धीरेंट वर्मा

प्रथम खंड : डा० विश्वनाथ प्रसाद

द्धाः रमानाथ सहाय

द्वितीय खंड: डा॰ उदयनारायण तिवारी

मृतीय खंड : डा॰ हरदेव बाहरी चतुर्थ खंड : डा॰ वजवासी जाल श्रीवास्तव

### प्रक्रियन

यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्ता हुई है कि काशी नागरीप्रचारियाँ कमा ने हिंदी साहित्य के बहुत इरिहास के प्रकाशन की सुर्वितित योजना जनाई है। यह इरिहास १७७० लंडों में प्रकाशित होगा। हिंदी के प्रावः सभी मुक्त विद्यार हुए हिंदास के लिलने में स्वयोग दे रहे हैं। यह इर्ष की बात है कि इस प्रवेक्ता का यहला भाग, जो लगभग ०० एड़ों का है, छुद गया है। प्रसत्त योजना कितनी गंभीर है, यह इस माग के पढ़ने से ही पता लग जाता है। निश्चय ही इस इरिहास में मान की स्वर्ति हों से साहित्य की एड़िसीं, आंटीलनों तथा प्रमुख किया हों से साहित्य का प्रशेष की स्वर्ति हों से साहित्य की सभी हिथों से उनपर यथोनित विवाद किया जायगा।

हिंदी भारतवर्ष के बहुत बड़े त्रूभाग की साहिरियक भाषा है। यत एक हकार वर्ष से इस भूमाग की अनेक बीलियों में उत्तम साहिर्य का निर्माणा होता रहा है। इस देश के कमजीवन के निर्माणा में इस साहिर्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। संत और कमजीवन के निर्माणा में इस साहिर्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। संत और कमजीवन के सार्थामित उपदेशों से यह साहिर्य सिद्ध की हो से स्वीमान अधिन को समभने के लिये और उसके प्रमीष्ट लक्ष्य की और अपने के निर्माण की वन का साम्याण के साहिर्य पहुत उपयोगी है। इसलिये इस साहिर्य के उदय और विकास का ऐतिहासिक हांकीण से विवेचन महत्वपूर्ण कार्य है।

कदं ग्रदेशों में विकार हुआ छाहित्य स्थाने बहुत अंशों में स्थानकाशित है। बहुत सी सामग्री हस्ताकेओं के रूप में देश के कोने कोने में विकारी पड़ी है। नामग्रीशयाशिया साम ने पिछले ५० वर्षों हे हर सामग्री के स्थान्येय स्थार के सामग्री के स्थान्येय होर संपादन का काम किया है। विहार, राजस्थान, मध्यग्रेय स्थार उत्तरप्रदेश की स्थान महत्त्वपूर्ण संस्थार में करने काम के स्थानेय स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स

इस बृहत् हिंदी साहित्य के इतिहास में लोकसाहित्य को भी स्थान दिया गया है, यह खुशी की बात है। लोकभाषाओं में श्रानेक गीतों, वीरगाथाओं,

<sup>#</sup> बाद में यह योजना सोलह भागों तक ही सीमित कर ही गई। - 'समाक'

प्रमतायाओं तथा लोकोकियों आदि की भी भरमार है। विदानों का व्यान इस स्त्रीर भी नया है, यथिय वह सामग्री सभी तक स्त्रिकतर स्त्रप्रकाशित ही है। लोककथा और लोककथानकों का जाहिय जाशारण सनता के स्रंतरतर की स्त्रुत-भृतियों का म्यच्च निर्दर्शन है। स्त्रयने हृदद हितहाय की योखना में इस साहित्य को भी स्थान देकर सभा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

हिंदी साया तथा साहित्य के विस्तृत और संपूर्ण इतिहास का प्रकाशन एक और इष्टि से सी आवश्यक तथा बांकुनीय है। हिंदी की सभी प्रवृत्त्वियों और द्वाहित्य कृतियों के अधिकल ज्ञान के बिना इस हिंदी और देश की अप्रयादिशक प्रावाशों के आवशी संबंध को ठीक तहीं समझ सकते। इंडोआयान वंश की बितनी भी आधुनिक भारतीय भाषार्थे हैं, किसी न किसी रूप मंत्रीर किसी न किसी समय उनकी उत्पत्ति का हिंदी के विकास से पिनह संबंध हैं और आवश्यक हो प्रतिवादिक संबंध हैं उनके स्वाध नित्राह्म के लिये यह अप्यतंत्र आवश्यक है कि हिंदी के उत्पादन और विकास से वारे में हमारी बानकारी अधिकास हो। साहित्यक तथा ऐतिहासिक मेलकाल के लिये ही नहीं बन्कि पारस्वरिक सद्भावना तथा आदान प्रतान बनाए रखने के लिये सी यह बानकारी उपयोगी होगी।

इन एवं भागों के अकाशित होने के बाद यह इतिहास हिंदी के बहुत कहें कमाब की पूर्त करेगा और मैं समभता हूँ, यह इमारों प्रादेशिक भाषाओं के स्वांगीया क्रम्यवन में भी सहायक होगा। काशी नागरीप्रवारियी सभा के हस महत्वपूर्य प्रथम के प्रति में अपनी हार्दिक गुभकामना प्रकट करता हूँ छीर इसकी सफलता चाहता हूँ।

राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली १ दिसंबर, १९५७

रानेन्द्र प्रसाद

### प्रधान संपादक का वक्तव्य

काशी नागरीप्रचारियाँ सभा ने संबंद २०१० में अपनी हीरकवर्षती के अवसर पर यह संकहण किया था कि १६ मागों में हिर्दी साहिया का इहत हरिहास मानावित किया बाय । इस कार्य की आवश्यकता और उपरिचता को देखते हुए समाने योक्यानुसार इस कार्य को अपसर किया । साहिया लीकिक वा सामाविक विवय है । सक्य वर्षों में इंस्टरांश की मान्यता स्वीकार करने पर भी, म्यवस्थित राजनीतिक इतिहास तक बन यहाँ कम ही लिखे गए, तन कवियों और लेखकें के दशह्य मानावित की लिखें बाते? यहाँ काराय है कि एक सहस वर्षों की अपनिवन्न परंपर होने पर भी हिंदी साहिया के व्यवस्थित इतिहासलेखन का कार्य आर्थत दुस्तर रहा है । परंतु रचनाकारों के हित्रकृष्ण के प्रति यह उपेखाभाव होने पर भी उनके हारा रचित श्रेषों को यहाँ देवनिवाहकत् पूच्य माना बाता रहा विवक्त काराय अनेकालेक प्राचीन इस्तिलिका पंत्र का बाता रहा

हिंदी साहित्य के इतिहासलेखन का सर्वप्रथम प्रयत्न संबत १६३५ वि० में शिवसिंह सेंगर ने किया था, बिसमें लगभग एक सहस्र कवियों का उल्लेख है। इसके बहत पूर्व, संबत् १८६६ में उद् फारसी के फांसीसी विद्वान गार्सी द तासी ने 'हिंदस्तानी साहित्य का इतिहास' प्रकाशित कराया था । परंत यह इतिहास मत्व्यतः उद किवयों का था और हिंदी के कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का ही उस्लेख इसमें था। 'शिवलिंड सरोब' के बाद से लेकर अब तक समय समय पर कवियों खीर लेखकों की रचनाओं के संग्रह और उनका परिचय निकलते रहे हैं। सरोब के श्चनंतर ढा॰ सर वार्व प्रियसैन ने संवत् १६४६ ( सन् १८८६ ) में 'अपना माडनें वर्ताक्यलर लिटरेचर ग्राव नार्दर्न हिंदस्तान' कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी से प्रकाशित कराया किसमें डिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विषयविभावन स्रोर काल-विभावन करने की चेच्टा की गई। सन् १६२० ई० सर्थात संवत १६७७ वि० में श्रंप्रेची में एक श्रन्य इतिहास 'ए हिस्टी साव हिंदी लिटरेचर'वनलपुर मिशनरी सोसायटी के भी एफ ॰ ई॰ की ने 'हेरिटेक ग्राव इंडिया सीरीक' में निकाला। विषय और कालविमासन मादि के संबंध में स्वतंत्र चितन का इसमें समाव है और मुख्यतः प्रियर्शन का ही सन्तरमन किया गया है। इस प्रकार के जितने भी प्रयस्त हुए उनमें सर्वाधिक सामग्री का उपयोग सिश्रवंश विनोद में किया गया को तीन मानों में निकाला गया कीर किसमें धारंत्र से लेकर समसामयिक सेखकी चौर कवियों तक का समावेश या ।

संबत् १६८४ में बब इस समा ने अपना दियी राज्यकार निकालना पूरा किया, तब यह भी रिधर किया गया कि इसके साथ दियी भाषा और साहित्य का इतिहास भी दे दिया बाय। भाषा विषयक और स्व-डा॰ स्वामसंदरदार की ने और साहित्य विषयक और स्व-पं-रामचंद्र की शुक्ल ने प्रस्तुत किया। सीम दी दोनों सहामुभावों के नियंश सामान्य संशोधन परिवंतन के परवात् पुस्तकाकार भी मकाशित हो गए।

यह निःशंकोच कहा वा सकता है कि उपयुक्त समस्त हितहासमंधों में से केवल स्व॰ गुरूत वी का हितहास हिंदी साहित्य का वास्तविक हितहास कहनाने का अधिकारी है। हसके बाद तो शाहित्य के हितहासी का ताँवा सा गागा और हस क्रम में अपनी तक विराग नहीं आपा है, स्वधि इन समस्त हितहासों का दाँचा स्व॰ आपार्य गुरूत से ही लिया गया है। लगभग ४० वर्षों तक हितहाससे में मार्यदर्शन करें है। लिया गया है। लगभग ४० वर्षों तक हितहाससे में मार्यदर्शन करें है। स्वयं त्व॰ शुक्त बी का अंथ आज भी अपने शीर्थस्थान पर बना हआ है।

इस बीच बिंटी के प्राचीन साहित्य की खोक निरंतर होती रही है और द्यानेकानेक महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाश में द्याई है। द्यानेक द्याता कवियों और उनकी रचनाओं का तथा जात कवियों और लेखकों की शकात रचनाओं का पता लगा है. जिससे साहित्य की जात धाराओं के संबंध में हमारे पर्वसंचित जान में वद्धि होते के अतिरिक्त कतिपय नवीन धाराओं का भी पता चला है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में होनेवाली शोधों दारा भी हमारे जान की परिधि में विस्तार हन्ना है। प्रस्तत इतिहासमाला में इन समस्त नवसंचित ज्ञानराशि का समिवत उपयोग हो रहा है। विभिन्न खंडों का संकलन संपादन तत विषयों के विशेषज विद्वानों को सौंपा गया है, जिन्होंने अपने अपने खंडों के निभिन्न प्रकरशों श्रीर कृष्यायों की रचना में ऐसे लेखकों का सहयोग लिया है जिल्होंने इस क्षेत्र में विशेष श्रम्ययन मनन किया है। श्रमतक इस इतिहास के चार भाग ( माग १.६.१३ श्रीर १६) प्रकाशित हो चुके हैं। द्वितीय भाग (भाग २) आपके संगुख है। अन्य भागों के भी शीघ ही प्रकाशित होने की भ्राशा है. यदि संबंद विद्वान संपादकों एवं लेखकों ने अपने आह्वासन यथासमय पूरा कर देने की कृपा की । इमें विश्वास है, पस्तन इतिहासमाला अपने उद्देश्यों में सफल होगी और सभा के ऐसे अन्यान्य ग्रंथों की भाँति सुदूर श्रनागत काल तक साहित्य के विद्यार्थियों और विकासश्चां का मार्गहर्णन करती रहेगी ।

रावभवन, संपूर्णानंद अधान संपादक, वयपुर हिंदी साहित्य का कहत हतिहास

## संपादकीय

नागरीप्रचारियों छमा काशी द्वारा कायोंकित दिरी खादिय के बृहत् इतिहाल के झंतर्गत ''हिंदी भाषा का विकाल" हाँगैंक द्वितीय भाग को किलवाने तथा संपादित करने का उत्तरदाधित्व भुक्ते तींचा गया था। इस भाग की करनेका बनाकर तथा इसके निम्न संदों के लेखकों को निर्धारित करके कार्य का वित-रखा मैंने १९५८ में किया था। सीमान्य से लगमन समी किशेयह विद्वानों ने सर्व खड़नीय प्रदान किया।

अग्रिका का पूर्वार्थ डा॰ बाबराम सबसेना ने सिखकर मेखने की कृपा की। उत्तरार्थ मेरा जिला है। लंड १--हिंदीध्वनियाँ तथा उनका उदगम श्रीर विकास हा । विश्वनाथ प्रसाद के सपर्द किया गया था । उन्होंने इस खंद का पर्वार्थ ''हिंदी ध्वनियों का वर्णन'' १९५९ में ही लिखकर मेश्र दिया था. किंत बहत प्रयास करने पर भी ''हिंटी व्यनियों का सदराम श्रीर विकास'' तथा स्वदेशी भाषा से आगत शब्दों की व्यनिप्रक्रिया शीर्षक उत्तरार्थ माग पुरा करने के लिये वे समय नहीं निकाल सके। श्रंत में उन्हीं की देखरेख में इस श्रंश को डा॰ रमानाथ सद्वाय ने परा करने की कृपा की। बहत विलंब हो जाने के कारण यह खंश विस्तृत नहीं हो सका है। खंड २- रूपतत्त्व डा॰ उदयनारायस तिवारी का लिखा है। खंड १--हिंदी का शब्दसमूह और शब्दार्थ डा॰ हरदेव बाहरी ने लिखकर सबसे पहले मेरे पास मेज दिया था। खंड ४--वाक्य तथा डिंटी वाक्य रचना के संबंध में बहत कठिनाई हुई । प्रारंभ में यह खंड भी दवानंद श्रीवास्तव ने लिखना स्वीकृत किया था और उन्होंने कुछ खंश लिखकर भेजे भी थे। किंत श्रंत में श्रमेक कारणों से इसे डा० प्रवासीलाल श्रीवास्तव के सिपर्ट करना पडा । इसका वर्तमान रूप उन्हीं का लिखा है । उपयुक्त समस्त सामग्री को एक सत्र में बाँधने का मैंने प्रयश्न किया है। इस उद्देश्य से बढ़ाँ तहाँ कह परिवर्तन श्रीर संशोधन भी किए गए हैं. किंत यथासंभव मल सामग्री की क्यों का त्यों उहते दिया गया है। इस कारता भिन्न भिन्न ऋंशों की सामग्री में कहीं कहीं मतभेट मी बिल सकता है-शैलीबैंद तो है ही । एक प्रकार से खंड विशेष का मरूप असरदायिस्य जस संब के लेखक का है।

इसमें वेदेह नहीं कि प्रस्तुत ग्रंथ के कर में हिंदी भाषा का अध्ययन एक कदम आगो बढ़ा है। बरोक खंड में उस खंडा की प्रचुर मीलिक सामग्री मिलेगी। इसके खंतिरिक्त हिंदी भाषा के विकास के मिन्न मिन्न खंगों से संवित कितने विस्तार इस अंथ में भाउनों को मिल्लीय उत्तर्वे अब तक के अकारित अंथों में नहीं हैं। इससे अंब आप अंदिता और महत्व रखा है। किंद्र विदेश आया का ऐतिहासिक अध्ययन वास्त्वर में नहुत ही कित्तुत विषय है सिक्की पूर्वे जामग्री का जंकलन तथा अध्ययन कार्यत अस्तायन और उत्तरवास्त्र हैं। अस्तुत अंब इस प्रकार के आभी विस्तुत अध्ययनों के लिये कुछ कान्य नवीन दिशाओं का निवेंश करता है तथा अंतिक उत्तरवाली की और स्थान आपक्र करता है। इस प्रकार इस प्रवास के प्रस्तात विषय का एक नया प्रधासनीक सामा का स्वस्ता है।

मुक्ते करवंत लेद है हर कार्य के पूर्व करने में हतना क्रिके बेलंब हो गया। समा के क्रिकारियों की सहनशीलता के लिये में अपनी क्रोर से तथा क्रापने सहयोगियों की क्रोर से क्रामार प्रदर्शन करना क्रपना कर्तव्य समजता हैं।

सागर, सून १६६३

घीरेंद्र वर्मा

# हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना

नागरीयचारियाँ सभा के लोव विनरणों के प्रकाशन के साथ ही सन्
१६०२ के हिंदी साहित्य के इतिहास लेलन के लिये प्रपुर सामग्री उपलब्ध
होनी आरंभ हुई और उसका विस्तर होता गया। भीरे और अग्रुल संपति
का भंडार उपित्यत हो गया। इन उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग और प्रयोग
समय समय पर विद्वानों ने किया और स्वा के भूतपूर्व लोव विस्तिक हम विम्न संप्रुल के अपने के मुत्रपूर्व लोव विस्तिक हम विभाव संप्रुलों में मिल अपु विनोद में संव रहिर विक तक उपलब्ध हस सामग्री
का स्वायक रूप वे उपयोग भी किया यथि उनके पूर्व भी गार्थों द तार्थी
(सं १८६६ कि), शिवलिंद संतर (सं १६३४), बार सर आर्थ प्रियस्त
(सं १८४६), और दूपन ई० की (संतर १९७०) के क्रमश्रा हिंदुस्तानी
साहित्य का इतिहास, शिवलिंद स्तोच, माहन वनांच्युक्त सिटरेयर प्राव
हिंदुस्तान और ए हिंदुरी झाव हिंदी सिटरेयर प्रकाशित हो चुके के, तो भी
ये अंच दिंदी जाहित्य के इतिहास नहीं माने चा सकते क्योंकि इनकी सीमा
इतिहत संगह की पारिक के बाहर की नहीं। निस्मव संग्रुल सिटरेयर का मान
अपिक वेशानिक कालविनाजन के कारण और सिमसंप्रुलिनोद की गरिमा
उसके काल विनाजन तथा तथ्य संग्रह की हिंदि से है।

पना ने हिंदी वाहित्य के हिंग्हान लेखन का गंभीर झायोजन हिंदी ग्रान्द गागर की भूमिका के रूप में आपनायें रामचंद्र शुस्त के द्वारा कराया था, विश्वका परिवर्षित संशोधित रूप दिशे गाहित्य का हतिहास के कर में समा ते ग्रंथ रहन में मकाशित हुआ। यह दिवारा अपने ग्राम्यमं के कारण अपन्यमा मान का अधिकारी है। यथि अन तक दिशे गाहित्य के मकाशित हतिहासों की संस्था शतिथिक तक पहुँच जुकी है तो भी गुक्त की का हतिहास व्यविधिक मान्य पर्व प्रामाणिक है। अपने मकाशन काल ने लेकर अब तक उन्छति शिक्ती को की तों वनी हुई थे। गुक्त की ने अपने हतिहास लेकन में छं रहह है उपलब्ध होनेशाली सामग्री का वरावर विस्तार होता गया। हिंदी का भी विस्तार दिन प्रति दिन न्यायक होता गया को स्वांत्र त्यावंत्रता प्राप्ति तथा हिंदी के भी विस्तार दिन प्रति दिन न्यायक होता गया को स्वांत्रता प्रति तथा हिंदी के स्वांत्रता प्रति तथा हिंदी के स्वांत्रता प्रति तथा विष्तार होता प्रता की स्वांत्रता प्रति तथा हिंदी के स्वांत्रता प्रति तथा विष्तार होता प्रता की स्वांत्रता प्रति तथा हिंदी के स्वांत्रता प्रति तथा विष्तार होता व्यवंत्र के स्वांत्रता प्रति तथा विष्ता हुआ।

सं०२०१० में अपनी होरकवरंती के अवसर पर नागरीप्रचारिसी सभा ने हिंदी शन्दसागर और हिंदी विश्वकोश के साथ ही हिंदी साहित्य का बृह्त् हिल्हिस की भी योकना बनाई। सभा के तत्कालीन समापित एव-हा- क्रमस्ताय की भा की मेरणा से हुए योकना ने मूर्गरूप महुण किया। दिशों वाहित्य की स्थापक प्रुप्त्रिम से लेक्द उसके क्षपतन हिल्हिला तक का कम्मद्रद्ध एवं पारावादी वर्णन क्षण्यन उपलब्ध सामग्री के क्षाधार पर प्रमुद्ध-करने के लिये इस योकना का संपदन किया गया। मूलदा यह योकना भ लाल ५६ हजार ८ सी ५४ कवये २४ पेसे की बनाई गई। सूतपूर्व राष्ट्रपति देशस्त स्व- डा- राजेंद्रप्रसाद की ने इसमें विशेष कवि की कीर प्रावक्तमन लिल्ला स्वीकार किया। इस मूल योकना में समय समय पर क्षायहयकतानुसार परिवर्तन परिवर्णन भी होता रहा है। प्रशेष भाग के विलया विलया मान्य विद्वान इस्के संवादक एवं लेकक नियुक्त किए गए किनके सहयोग से हसका पहला भाग से-२०१४ वि- में, भाग ६, २०१५ में, भाग १६, २०१७ में, पूर्व भाग ११ सं-२०१४ वि- में, भाग ६, २०१५ में, भाग १६, २०१७ में, पूर्व भाग ११ सं-२०१४ वि- में, भाग ६, २०१५ में, मान १६, २०१७ में, पूर्व भाग ११ सं-

देश के व्यस्त मान्य विद्वानों तथा निष्णात लेखकों को यह कार्य तींपा गया था। इस बीजना की गरिमा तथा विद्वानों की करि व्यस्तता के कारण इसमें विश्लंग हुआ। प्रदश्यक बीत काने पर भी कुछ संगरकों एवं लेखकों ने रंजमात्र कार्य नहीं किया किंद्र अब ऐसी स्थरभा कर ली गई है कि इसमें और अधिक विशंव न हो। संवत् २०१७ तक इसके संशोजक डा० राजवली पानेय थे। उसके पश्चात संवत् २०२० तक बाक जानाथ प्रसार हामी रहे।

इन योजनाको गति देने तथा आर्थिक बचत को ध्यान में रक्षकर योजनाको फिर से सैंबाश गया है। महामहिम दा॰ संपूर्यानंद चीने इसका प्रधान संपादक होना स्वीकार कर लिया है। इसके संबादकों आदि का अध्यतन प्राक्त्य निम्मांकित रूप में रिधर किया गया है।

# प्रधान संपादक-माननीय श्री संपूर्णानंद जो

प्रस्ताबना—देशरत राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी

विषय और काल साग संपादक हिंदी ग्राहत्य की ऐतिहासिक पीठिका प्रयम माग डा॰ राज्यसनी पाडेय

(प्रकाशित) हिंदी भाषा का विकास द्वितीय भाग दाव

द्वितीय माग डा० धीरेंद्र वर्मी

(पकाशित)

हिंदी साहित्य का उदय और विकास ततीय भाग पं कदसापति त्रिपाठी १४०० विक्रम तक

ATIUS No Elo शिवप्रसाद सिंह

भक्तिकाल (निर्श्वाभक्ति) १४००-१७००वि० चतुर्य माग पंज परशराम चतुर्वेदी √भक्तिकाल (सग्रागभिक) १४००- '७००वि० पंचम माग डा० दीनदयाल गप्त श्रृंगारकाल (रीतिवद्धः १७००-१६०० वि॰ वह भाग (प्रकाशित)

হাত সমূহ

श्रंगारकाल (रीतियक्त १७००-१६०० वि० सप्तम माग्र हा० प्रमीरय मिश्र हिंदी साहत्य का श्रम्युत्थान (भारतेंद्रकाल) श्रष्टम माग डा० विनयसोडन शर्मा १६०० थ विक

हिंदी साहित्य का परिष्कार (दिवेदीकाल) नवम भाग श्री पं॰ कमलाविल त्रिपाठी भी सवाकर पांडेय

हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (काव्य) दशम माग श्री रामेश्वर शुक्क 'संचल' १६७५-६५ विक श्री शिवप्रसाद मिश्र 'हट'

हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (नाटक) एकादश भाग भी बगदीशसंद्र माशुर १६७५-६५ विक सहायक सं० ठा० दशर्थ श्रोका

हिंदी साहित्य का उत्कंषकाल ( उपन्यास.

११५०-७५ कि

कथा. प्राख्यायिका) १९७५-१५ वि० द्वादश माग श्री कृष्णदेवप्रसाद गीड द्या० भोलाशंकर स्थान

डा॰ त्रिभवन सिंह हिंदी साहित्य का उल्कर्षकाल, (समालो- त्रयोदश भाग श्री लक्ष्मीनारायवा 'सुघांशु' चना निबंध) १६७५-६५ वि० (प्रकाशित)

डिटी साहित्य का ग्रह्मन दाल चतर्दश भाग बा० हरवंशलाल शर्मा १६६५-२०१० कि

हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान पंचदश भाग हा॰ विश्वानाधवसाह हिंदी साहित्य का ओकसाहित्य वोडदव भाग म॰ पं॰ राइल शंक्रत्यायन

(प्रकाशित) इतिहास लेखन के लिये को लामान्य सिद्धांत स्थिर किए गए हैं वे निश्न-

निखित है --

(१) हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभावन युग की मुख्य सामाविक श्रीर साहित्यक प्रवत्तियों के ब्राधार पर किया बावगा ।

( २ ) व्यापक तर्वोगीय दृष्टि ते साहित्यक प्रकृतियों, सांदोलनों तथा प्रमुख

कवियों क्योर लेखकों का समावेश इतिहास में होगा खीर बीवन की सभी दृष्टियों से उनकर यथोचित दिचार किया कायगा।

(३) साहित्य के उदय और विकात, उत्कर्य तथा अपकर्य का विवरण, क्यांन और विवेचन करते समय ऐतिसारिक हृष्टिकोण का पूरा प्यान रक्षा बायगा अर्थात विभिक्तम, पूर्वोपर तथा कार्य-कारणा संबंध, पारश्यरिक संघर्ष, संवर्य, समन्यय, प्रभावप्रकृष्ण, आरोष, त्याग, प्रादुर्भीव, अंतर्भोव आदि प्रक्रियाओं पर पूरा ध्यान दिया बायगा।

(४) चंतुलन और समन्वय । इसका ध्यान रखना होगा कि शहित्य के समी पह्यों का समुजित विचार हो को । ऐसा न हो कि किसी पद्य की उपेदा हो साम और किसी का अधिरंजन । साथ ही साथ साहित्य के सभी अंगों का एक दूसरे ने संबंध और सामंजस्य किस प्रकार से विकत्यित और स्थापित हुआ, हते स्था हिना सामा । उनके पारस्परिक संपर्धों का उस्लेल और प्रतिपादन उसी इसंघ और सीमा तक किया आवागा सहाँ तक ने साहित्य के जिकास में सहायक विक्र होंगे।

(५) हिंदी वाहित्व के इतिहास के निर्माण में मुख्य इधिकोण साहित्य झास्त्रीय होगा। इसके अंतर्गत ही विभिन्न छाहित्यक डिथ्मों की सर्गाद्या और समस्य किया बायगा। विभिन्न खाहित्यक इष्टियों में निर्मालखित की मख्यता होगी -

क-शह साहित्यिक होरे : श्रतंकार, रीति, रस. ध्वनि, व्यंत्रना श्रादि ।

ल-दार्शनिक।

ग-सांस्कृतिक। ध-समाद्यास्त्रीय।

रू - ग्राज्यतावादी शादि ।

च—विभिन्न राजनीतिक मतवारी श्रीर प्रचारासक प्रभावी से वचना होता। जीवन में साहित्य के मलस्थान का संरक्षण श्रावश्यक होता।

ह्य-णाहित्य के विभिन्न कालों में उठके विभिन्न कर्यों में परिवर्तन श्रीर विकास के आधारमूत तत्वों का संकलन श्रीर समीख्या किया वायगा।

च-विभिन्न मतो की समीचा करते समय उपलब्ध प्रमाणों पर सम्यक्ष विचार किया बायगा । सबसे अधिक संतुलित और बहुसान्य सिदांत की और संकेत करते हुए भी नवीन तथ्यों और सिदांतों का निरूपण संभव होगा ।

 साम ही भो पद्धति लेखन में व्यवहृत करने को निश्चित की गई वह इस प्रकार है-

- (१) प्रत्येक लेखक और कवि की सभी उपलब्ध कृतियों का पूरा एंकलन किया बायमा और उसके आभार पर ही उनके साहित्य लेख का निर्माचन और निर्मारण होगा तथा उनके भीवन और कृतियों के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का विवेचन और निर्मान किया बायमा।
- (२) तथ्यों के धाषार पर सिद्धांतों का निर्धारणा होगा, केवल करणना और संमितियों पर ही किसी किय अथवा लेलक की आलोचना अथवा समीचा नहीं की बायगी।
  - ( १ ) प्रत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाश तथा उद्धरश सावश्यक होंगे ।
- (४) लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया वायगा—संकलन, वर्गीकरण, समीकरण (संतुलन) वागमन व्यादि।
  - · ५ ) भाषा और शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी।

लभा का आरंभ ने ही विचार रहा है कि उदू कोई श्वरंत भाषा नहीं है, बल्क हिंदी को ही एक गेली है, अरतः हम शैली के शाहित्य की बयोधित चर्चों भी जब, अवधी, हिंगल की भांति, हतिहास में अवस्थ होनी चाहिए। इस्तित्य आरों के लंडी में हसका भी आयोबन किया का रहा है।

यह दूलरा भाग आप के तंत्रुल है। शेष भाग के संपदन तथा लेखन कार्ये में विद्वान मनोथोग पूर्वक लगे हुए हैं और यदि उन्होंने झाहबाबन का पालन किया तो निरस्वय ही छति शीध हतिहास के सभी संद प्रकाशित हो आध्यों।

यह योजना आयंत विशाल है तथा अतिज्यस्त बहुसंस्थाक निष्णात विहानों के सहयोग पर आधारित है। यह प्रसन्तता का विषय है कि इन विहानों का तो योग सभा को प्राप्त है ही, अन्यान्य विहान भी अपने अनुभव का लाभ हमें उठाने दे रहे हैं। हम अपने भूतपूर्व संयोजकों—हा॰ पांडेय और दा॰ याम के भी अपने का लाभ के में अपने को ति प्रदान की सात प्रदान की सात प्रदान की सात प्रदान की हम सात सरकार तथा उन प्रदेशिक सरकारों के भी आधारी है किन्होंने किस से हमारी सहायता की।

इस बोधना के साथ ही समा के मृतपूर्व संरक्षक स्व॰ डा॰ राजेंन्द्र प्रसाद बी, उसके भृतपूर्व समायति स्व॰ डा॰ श्रमरनाथ महा तथा स्व॰ पं॰ गोविंदवरुंत्रभ पंत की स्पृति बाग उठती है। श्रमने बीवन काल में किस मीतिं उन्होंने इस बोधना को चेतना और गति दी बीर साथ उनकी स्पृति क्किस मोंति प्रेरणा देश्ही है उच्छे विश्वास है कि यह योजना शीघ़ ही पूरी हो सकेगी।

अब तक प्रकाशित इतिहान के लंडों को जुटियों के बावजूद हिंदी बगत का आदर मिला है। मुक्ते विश्वात है कि आगो के लंडों में भीर भी परिकार और सुपार होता। तथा अपनी उपयोगिता एवं विशेष ग्रुण धर्म के कारण वे बगादत होंगे।

इस संब के संपादक डा॰ धीरेंद्र वर्मा का मैं विशेष रूप से श्रुतग्रहीत हूँ क्योंकि श्रतिब्यस्त होते हुए भी उन्होंने इस कार्य की प्राथमिकता दी।

इसके प्रधान संपादक तथा सभा के संरक्षक महामाहिम बार संपूर्णानंद की के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता स्वक्त करना सहस्व सीकरण की मर्यादा का उल्लंघन है क्योंकि सभा में वो भी सरकार्य हो रहे हैं उनवर उनकी कृत खावा है। खंत में इस योकना में योगदान करनेवाले ज्ञात स्त्रीर झज्ञात सभी भित्रों के प्रति अनुस्दित हूँ बोर विद्वास करता हूँ, उन सब का सहयोग सभा को हसी प्रकार निरंतर सात होता रहेगा।

सुधाकर पांडेय

संयोजक बृह्त् इतिहास उपसमिति, नागरीप्रचारियी समा, वारायसी

### प्रस्तावना

### (क) भारतीय भाषाएँ श्रीर हिंदी

भारतवर्ष में प्रभानतथा आर्थ, द्रचिड्, मुंडा (आरट्री) तथा तिन्वती चीनी परिवारों की भाषाएँ बोली बाती हैं। जनतंख्या की १९५१ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दिशया के अन्य देशों तथा अभीका और पूरोप के महाद्वीण की भाषाएँ बोलनेवाले एक लाख से भी कम ये, और ये अभिकतर भारतीय नहीं, भारत में ग्रास्त, व्यवसाय आदि तरह तरह के कामों के लिये टिके हुए विदेशी ही थे।

### तिञ्बती चीनी

तिक्वती जीनी भाषाएँ बोलनेवालों की संस्था ढेढ़ करोड़ से कुछ ऊपर है। इन भाषाओं का प्रस्तित्व प्रायः ब्रह्मदेश स्त्रीर तिक्वत भूटान में है। भारत में इस शाला की भाषाएँ जहाँ तहाँ स्रवस के उत्तरी श्रीर पूर्वो भाषों में बोली जाती हैं; इनके बोलनेवाले जंगलों और पहाझें पर रहते हैं। इनकी संवया लगभग ४० लाख है। इनकी बोलियों का अध्ययन हाजतन स्नादि विदेशी विक्रानों ने किया है। इनमें नागा बोलियों प्रमुख है। इनका विशेष विवरण प्रियर्चन शाहब के तर्वे में मिलेगा।

### मुंहा

मशांत महासागर की 'मलाया पालीनेशिया' भाषाश्रों का हिंद चीन की 'मीन-स्मेर' और भारत की 'साली' श्रीर 'मुंहा' मापाश्रों से तंबंच है। मीन-स्मेर बाति किसी जमय हिंद चीन' को जीतकर उत्तपर राज्य करती थी। अब तो पाई देश, ब्रब्धदेश श्रीर भारत के कुल जंगली मार्गों में ही हसके बोलनेवाले श्रीदेशियों से रही हैं। भारत में केवल श्रायत के पूर्व में प्रशेष में इनके बोलनेवाले पाए जाते हैं और श्रवस में ही मोन-स्मेर भाषाश्रों से तंबद खाली माणा खाली पहाढ़ियों पर बोली जाती है। यह चारों और से तिब्बती चीनी से विशे हुई है। विस्तों ने यह मोन-स्मेर माणाश्रों से तंबद खाली आप खाली पहाढ़ियों पर बोली जाती है। यह चारों से ही मोन-स्मेर से गाह से तंबती है। से मान-स्मेर से गाह तो तावाती है। से मान-स्मेर की पहले तिव्यती है। सोन-स्मेर खाली खारी वावविव्याल दोनों की मोन-स्मेर से गाहरी तमानता है। सोन-स्मेर खारी लाती के श्रवाला, अपने देश के एक विस्तुत माग के बंगली प्रदेशों में मुंडा भाषामाणी रहते हैं। हम भाषाश्री का चोड़ा श्रविक् विवरण देना.

बकरी है— न केवल इस इिंड से कि इनके बोलनेवाले पर्योग्त विस्तृत भूभाग में फैले हुए हैं, बल्कि इस विवार ने भी कि इन भागाओं का इस देश की अन्य मुखल (आर्य, हिवड़) और अग्रमुल (तिन्वती चीनी) भागाओं पर विशेष प्रभाव पढ़ा है। मोन-स्तेर, खासी और मुंडा शालाओं को मिलाकर आरुट्री एशियाई परिवार की भागाएँ बोलनेवालों की संख्या अपने देश में करीब ५३ई लाख यी। कनवंख्या, शाहिल और सम्यता की इिंड से आर्य (२५ई करोड़) और प्रविद (७ई करोड़) ने इनकी कोई समकत्ता नहीं है।

नाम—मुंडा शब्द इस आपापरिवार की एक आपा मुंडारी का है श्रीर उसका झर्य है 'मुस्लिया कमीदार'। मैक्समूलर ने पहले पहला इन आपाओं की द्रविद परिवार से भिन्न समका और उन्होंने ही इनको मुंडा नाम दिया। इसके पूर्व इनको कोला कहते थे। पर यह शब्द श्रमुपुष्ठक है, क्योंकि 'कोला' जाति के स्रंतांत 'स्रोराओं' भी हैं जो द्राविद्धी भाषा बोलते हैं। इसके श्रातिरक्त कोल शब्द का झर्य 'सुक्रर' है जिसका स्रमने ही निजी देशवास्त्रियों के प्रति प्रयोग करना श्रमुचित भी है। संपाली का काल्हा (लोहार) तथा हिंदी के कोरी, कलार, करवल स्रादि इसी से संबंद है। कसड में दश सन्द का श्रम्य 'चीर' है।

चेत्र—मुंडा भाषाएँ विशेष रूप ते छोटा नागपुर में बोली जाती है। इसके ख़ितिरक सप्यप्रदेश तथा उद्दीरा के छुछ कितों, मदास के छुछ भागों, तथा पश्चिमी बंगाल खीर विदार के पहादी और जंगली प्रदेशों में भी मुंडाभाषी रहते हैं। हिमालय की तराई में भी बिहार से लेकर शिमला पहादी तक ये लोग वराबर पाए जाते हैं। मध्यप्रति और मदास में इनके चारों खोर हविद्य भाषाएँ हैं और उत्तर भारत में आर्थ। ऐसा अमुमान है कि आदि मुंडाभाषी भारत में सर्वण पैले हुए ये। बाद को आर्मवाल के रिक्ट और आर्थ जनसमुदायों ने इनको लदेइ मगाया और उन्होंन कंगली और पहांहों में शरणा जी। हताश हो इन्होंने देशे खपनाए जिनका सम्ब समाब से संवर्ष मा । मुंडा जाति की ही शासा ध्वासर थी जिसका उन्होंन संमापका, कार्यदरी आर्थि हिसका है।

प्रमाच-मुंडा भाषाएँ आकृति में योगात्मक आरिलाइ हैं। इनकी कुछ विशे-पताओं का प्रभाव आर्थ और हविड मावाओं पर स्पर्ट है। युंडा में कियाक्यों का बातुल्य है। भोजपुरी, मगही और मेंपिली, इन विहारी बोलियों में किया की बटिलता, मुंडा के ही क्या का परिखाम बान पहली है। उसम पुरुषपासी सर्व-नाम के बहुवन्त के हो रूप, एक बका काय बाय पार्थम पुरुष ) को शामिल करके भी, मुंडा के प्रभाव से आए बान पहते हैं, जैसे हिंदी की बोली में इसा हाट बाएँगे और 'अपन हाट बाएँगे' में भेद है और वह यह कि पहले वाहम में हाट बाएँगे और 'अपन हाट बाएँगे' में भेद है और वह यह कि पहले वाहम में हाट बाएँगे और 'अपन हाट बाएँगे' में भेद है और वह यह कि पहले वाहम में शामिल है। कोदियों में चीजों को धिनना भी धुंडा भाषाओं का ही स्पष्ट प्रभाव है।

भाषाएँ—पंपाली और युंडा भाषाओं का योड़ा बहुत अब अध्ययन किया बा चुका है। इनके अलावा कुकूं, उचर तथा हो आदि बोलियाँ मी हैं। शिमला की तरफ कनावरों बोली बाती है। वंधाली, युंडारी आदि चार पाँच को लिलाकर लामान्य नाम केरबारी देते हैं। युंडा की कुल तात बोलियाँ हैं, और तमस्त आरट्टी परिवार की इस देशा में १६।

ध्वनिसमूह्— युंडा में स्वर तथा चयोष, श्रयोष, श्रवप्राण् श्रीर महाप्राण् व्यंवन मीन्द्र हैं। महाप्रावाल की मात्रा आर्थभाषाओं की अपेबा कम माल्म पहती हैं न्योंकि आर्थभाषाओं के ऐसे शब्द, जिनमें महाप्राण् हैं, यदि ने युंडा में लेलिए गए हैं तो ये ही यहाँ अल्पप्राण् हो गए हैं। हिंदी के सभी स्वर, स्वर्थ-वर्ष (पीचों वर्ग), पर ल न , इ. ए, ह युंडा में पाए बाते हैं। पर इनके अविरिक्त एक प्रकार के अर्थव्यंवन क, च, त, पभी हैं जिनका उच्चारण अपने व्यंवनों ते भिन्न है। इनके उच्चारण में पहले अंदर को साँच लीची वाती है, तब स्वर्थ होता है श्रीर पिन्न स्तोट। इस स्कोट में साँच अभी नाणिकाविषर ते भी निकल वाती है। संयाती के किसी शब्द के आदि में संयुक्त व्यंवन नहीं आता। इसकर शब्दों में यदि अंतावल दीपे और उचके पहलेवाला इस्व हो तो बलावात श्रीतम श्रव्य पर ही होता है, नहीं तो उचके पहलेवाला हस्व हो तो बलावात

डवाक्टर्या—संज्ञा, किया स्त्रादि शन्दविभाग नहीं दिखाई पढ़वा। शन्दायं प्रकर्या के अनुकृत जान पढ़ता है। संबंध तल का बोध अधिकतर स्रंतसोग स्नीर प्रस्त्या के अनुकृत जान पढ़ता है। संबंध तल का बोध अधिकतर स्रंतसोग स्नीर प्रस्त्या के अनुकृत जान को सी बोहे वाले हैं, उदाहरणार्थं स्त्र प्रेरणार्थं के। को तैन (वाना) में बोहकर स्रतिन (वे जाना), रही प्रकार स्त्र नुं (शिलाना) प (स्त्रुह्माचक) बोहकर स्त्रीत (प्रक्रिया) से सर्पमी (प्रक्रिया) से सर्पमी (प्रक्रियागय), स्त्रथमा प (स्त्र्यर्श्वाचक) बोहकर तल (मारना) से दफल (स्त्रापक) से स्त्रुह्मा के स्त्रुह्मा कराने के लिये पर्यात है, परंतु सामान्य भाव का बोध कराने के लिये पर्यात है, परंतु सामान्य भाव का बोध कराने के लिये पर्यात है, परंतु सामान्य भाव का बोध कराने को लिये पर्यात है, परंतु सामान्य भाव का बोध कराने स्त्रिह्मा स्त्रुह्मा के स्त्रुह्मा के स्त्रुह्मा के स्त्रुह्मा कराने स्त्रुह्मा स्त्रुह्मा कराने स्त्रुह्मा स्त्रुह्मा कराने स्त्रुह्मा कराने स्त्रुह्मा कराने स्त्रुह्मा स्त्रुह्मा स्त्रुह्मा स्त्रुह्मा कराने स्त्रुह्मा स्त्

सकरण से ही पदिनाग का पता चलता है। आवरवकतानुसार एक ही शन्द संखा, विशेषण, किया आदि का काम दे देता है, विभक्तियों का बोध परस्ताों के कराया आता है, लिंग का बोध पूल शन्द में पुरस्तवाचक या आविवाचक शब्द जोडकर कराया जाता है, जैसे, आदिया कुल (वाप), पंगा कुल (वापिन)। कोचा (लडका), कुनी (लडकी) आदि सम्दों में लिंगमेद दिखाई पढ़ता है, सर ऐसे प्रयोगों की नितांत कमी है और स्पष्ट है कि यह आर्यभाषाओं का प्रभाव है। चेतन और अचेतन का मेद अवस्य उपस्थित है।

इन आपाओं में तीन बचन होते हैं, खेरवारी में दिवचन का प्रत्यन कीन् या कीक् है और बहुवचन का को या कु, जैसे हाद (आदमी), हादकीन् (दो आदमी) तथा हादकों (कई आदमी)। परतमं काफी हैं तै; (को, में, करणवाचक से, रै, में बीच में), लिगित, जगत (लिये). खानखाच, र से प्राधानवाचक ), ठानठाच (निकट)। संवधाचक परतमं, चेतन संबंधी होने पर रैन् और अचेतन होने पर अक्तु, अक्, रेक्क, रेकक् आदि होता है और हिंदी के विपरीत संबंध के अनुसार न बदलकर संबंधी के अनुसार बदलता है।

छंचाली के संस्थावाची शस्य सिट (१), बारेक्स (२), पैक्स (६), पैनेक्स (४), साइन (६), राक्स (६), राक्स (६), राक्स (६), राक्स (६), ग्रेल (१०), हिंद (२०) हैं। उत्तर की संस्थार्थ बीरियों से मिनी काती हैं (पोन हिंद ल्हे हैं। उत्तर की संस्थार्थ बीरियों से मिनी काती हैं (पोन हिंद ले) हैं। उत्तर की सीच में लग (क्रिफिक) बा कम (स्पून ) की बोड़कर काम चलाया जाता है, जैसे मैन लग पोनेक्स (१४), बारेक्स कम मिनेक्स (१४), बारेक्स कम मिनेक्स (१४), बारेक्स कम मिनिध (१८)।

पुरुषवायक वर्षनामों में भी द्विवयन और बहुवयन के इस और अपन के कक्त के दो दो रूप हैं। आदरवायक (आप आदि) और संबंधवायक (बो, बिस आदि) के वबन के सर्वनाम मुंडा भाषाओं में नहीं मिलते।

कराया जाता है, जैले क्या (ले जाता), अवगु (बार बार ले जाता या खुव ले जाता)। परस्पर किया का बोच प को बीच में जोड़कर और प्रेरवार्यक का श्रोची लगाकर किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के अलावा इन मापाओं में किया का एक विशेष रूप होता है जिलते हिंदी के गुन रखो, ले रखो आदि प्रयोगों का अपिमाय प्रकट होता है, अर्थात् ऐसी किया जिलका भविष्य में कुछ काम पड़े जैसे, अरुवस कुक मा (शुन रखी)।

पुरुष के खनुसार किया में रूपिसिकता नहीं होती, पर चेतन पदायों के विषय में पुरुषवाची सर्वनाम खंत में बोह दिए बाते हैं। क्रियारूप में प्रत्यव बोहकर उन सभी कालों और हिप्यों का बोप करावा ताता है जो प्रायः संस्कृत और हिंदी में मिलती हैं। इनके ख्रांतिरिक और भी कई प्रयोग हैं।

मुंडा भाषाश्रों में श्रव्यय स्ततंत्र शब्द हैं जिनका श्रत्या ही श्रर्य है, जैसे मैनस्त्रन लेकिन) का तास्त्रिक श्रर्य है 'यदि तुम कहा' ।

मुंडा भाषाओं का द्राविद्दी भाषाओं से मीलिक अंतर है। द्राविद्दी में अपेक्ष्यका सी कोई चीव नहीं। संज्ञाओं का विभावन मुंडा में चेतन अप्चेतन का होता है, द्राविद्दी में विवेकी आविवेकी का। मुंडा में गिनती बील के कम से होती है। द्राविद्दी में बायंभाषाओं की तरह दस के कम से। मुंडा में तीन चचन होते हैं, द्राविद्दी में दो। मुंडा में मध्यवित्यस्त प्रस्वय होते हैं, द्राविद्दी में दो। मुंडा में मध्यवित्यस्त प्रस्वय होते हैं, द्राविद्दी में दो। मुंडा में मध्यवित्यस्त प्रस्वय होते हैं, द्राविद्दी में नहीं।

### द्राविद्री

नाम-भारत में क्या जनसंख्या और क्या ताहित्य, सभी वातों के विचार से हाविदी भाषाओं का यदि गौया स्थान है तो केवल आर्यभाषाओं ते। दविद शब्द संस्कृत द्वविद का संपांतर है। इसी शब्द का पालि रूप दिमेळ महावंश में तथा यही जैन प्राकृत भंगों में मिलता है। दराहमिहिर ने द्रमिन्द शब्द का प्रयोग किया है। श्रीक भंगों में डमरिक, डिमिरिक शब्द मिलते हैं। तिमेळ शब्द दविद् ही का अस्य कर है।

संबंध—द्रालिक मावाओं की मुंडा मावाओं से विभिन्नता ऊपर दिखाई गई है। ये आर्यमायाओं से भी प्रायः इरएक बात में भिन्न हैं। इनकी आरिलाड योगात्मक अवस्था है। उराल अल्ताई मावाओं में जैसी स्वर अनुरूपता मिलती हैं वैसी यहाँ भी दिखाई देती है, इसको मुख्य रूप से प्यान में रसकर कुछ विद्वानों ने इनका उराल अस्ताई से परिवारसंबंध बोढ़ने का प्रयास किया है। मोइन-बोढ़डों की खदाई के बाद तो डाविसी स्वरी और मोइनजोड़डों की सम्या को एक ब्रुव में बॉबने की भी कोशिश हुई है और यह भी प्रयक्ष हुआ है कि आएड्रेलिया की आएड्रे भाषाओं हे उनका तंबंब बोड़ बाद । इस अंतिम बाद को उपस्थित करनेवाले विद्वार्गों का विचार है कि प्रागितिहालिक काल में 'लेमुरी' महाद्वीय मोजूद या वो झाब भारतीय महावागर के नीचे यह गया है और हवी पर इस भाषातमुदाय के बोलनेवालों के पूर्वच रहते थे। यदि यह अनुमान ठीक हो तो सदागास्कर द्वीप से लेकर प्रयात महावागर के हीयों तक की भाषाओं का एक ही वंबंब होना वसभ में आ तकता है। एंदी दशा में उराल-फलनाई या हमेरी से हाविह का कोई भी तंबंब नहीं ठहर तकता और यह विचार भी शुक्तियंत्रत नहीं रहेगा कि आयों की तरह प्रविद्व जनसमुदाय भी भारत में प्रक्रिमोचर दिशा वे आए और बाहुद भाषाभाषी उनकी खंतिम शाला है। पर प्राविद्वी का आएड्री ठे वंबंब होना त्यं वालू की भित्रत है।

आवाएँ—हाबिड़ी की कुल १४ मावाएँ हैं। मावाबिकानी इनको चार वर्गों में बाँटते हैं: (क) द्राविड़, (ख) मध्यवर्ती, (ग) आंत्र (तेलग्) श्रीर (घ) पश्चिमोचरी (बाहुर्स्)। नीचे प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या दी बाती है:

> (क) द्राविद ४ करोड़ १५ लाल (ल) प्रायवर्ती ६६ लाल (ग) खांत्र ३ करोड़ २० लाल (घ) पश्चिमोचरी २० लाल इनका खांतर वर्गीकरण इस तरह किया बाता है:

तिसळ — यह मद्राण राज्य में श्रीर खिंहल (लंका) के उचरी माग में बोली जाती है। इसके उचर में तेलगू श्रीर परिचम में कबद तथा मलयालम है। तमस्त माणश्री में यह प्रमुख है। इसका वाहित्य — सी स्वरी तक का मिलता है। बोलियों में परस्पर तमानता बहुत श्रीक्य है। स्टेंबर्ड माणा के दो रूप है, होन श्रीर कोहुत। श्रीन सम्य समम्मी जाती है। कोहुत माशः बोलचाल की है। तमिल की मिश्रवाल नाम की एक साहित्यक सैली है, जिसमें संस्कृत शब्दों की मुद्रता है, श्रीर साथ ही साथ तमिल शब्द मी सुंदरता से पिरोफ् हुए हैं। तमिक साहित्य बहुत उन कोटि का है श्रीर बंगाली, हिंदी, मराठी झारिस झार्थमायाशों का समक्त है।

सल्यालस—कुछ विद्वानों द्वारा यह तिमळ की ही एक शाला समकी बाती है। यह तिमळ से ध्वां वदी में अलग हुई। इतका देव भारत का दिव्या-परिचमी कोना है। लच्छीप में भी यह भाषा बोली बाती है। रान्दावली संकल-प्रचुर है, पर इस भाषा के मुसलमान भाषी (मोपला) इस संक्लतबहुल भाषा का प्रयोग नहीं करते। ट्रावनकोर और कोचीन राज्यों की संरक्षा में सलयालम साहित्य लुद फुला फला और उन्नत हुआ। प्राचीनता में यह १३वीं सदी तक बाता है।

कन्नक् —यह मैयुर राज्य की भाषा है। इसमें भी पर्यात साहित्य है। लिपि तेलत्यू से मिलती है, किंदु भाषा तमिळ से। पद्य की भाषा में इतिमता क्षपिक है। इसकी कई वोलियों हैं। इसके लेल पीवर्डी स्टरी तक के पुराने मिलते हैं। समस्त प्राविद्वी भाषाओं में वे सबसे पुराने हैं।

तुळु का देन गहुत सीमित है। भाषा सुषरी हुई है, पर कोई महत्वपूर्ण साहित्य नहीं है। कोडगु भाषा कबढ़ और तुळु के बीच की है। टोडा और कोटा मीलिगिरि पहाड़ पर रहनेवाले लोगों की बोलियों हैं।

म म्ययवर्ती समुदाय की भाषाएँ प्रायः बंगलों में रहनेवाली बातियों की हैं। ये म्ययमारत में, क्या बरार से लेक्टर उन्हींचा और विहार तक फेली हुई हैं। बंगाल के राजमहल जिले में भी एक जगह गंगातट पर इनके बोललनेवालों का निवाद है। इनके बोललेवाले उनके सब हिमाया-मापी होते हैं स्थेकि आलयात के आर्यभाषाभाषियों वे हनका निरंतर वंपके रहा है। इन मापाओं पर आर्यभाषाओं की खाप हतनी गहरी पढ़ रही है कि इनमें खोटी छोटी टोलियों की बोलियों कुछ मर सी रही है और संमव है, आरो पीड़े उमात ही है कीर संमव है, आरो पीड़े उमात ही हो बार्य ।

गोंडी---यह मध्यवर्ती वर्ग में उनने नदी है। गोंड हिंदी प्रांत में पाए बाते हैं। कुरुल (ब्रोराख्रों) बोली को मूल रूप से कर्यांट प्रांत का बताया बाता है जो बाद को निहार, उड़ीशा में ह्या गई। इसी की एक बोली मालटी है। कुकल भाषाभाषियों का निवासस्थान वहीं है जो सुंडा का है। दोनों परस्पर एक दूबरे की भाषा सममते हैं, और कुछ जनसदाय एक को छोड़कर दूसरी जोलने लगे हैं। कूई (कंपी) का तेलगू से संबंध है, इसके बोलानेवाल उड़ीशा के अंगलों में रहते हैं। कोलामी का च्लेप बरार के पश्चिमी बिलों में है, और संबंध तेलगू है। यहाँ वह क्षायंपरिवार की 'भीली' माणा के संपर्क में है और सुता सी हो रही है।

आंत्र प्रांत की साथा तेलगू आत्यंत सहत्व की है। तेलगू साथासाथी आत्यंत बीर और तम्य रहे हैं। प्राल राज्यकाल में बराबर ये उत्तर सारत में तैनिक कर से आते रहे। इसी कारणा दिरों में तिलंगा शब्द शैनिक का पर्यायवानी हो गया था। हाविद्यी भाषाओं में तेलगू बोलनेवालों की संख्या सबसे आधिक है। इस माथा का साहित्य रुवी सर्दी तक का सिलता है। इसका आधुनिक साहित्य भी बहुत आच्छा और तिमळ की टकर का है। संस्कृत के बहुत शब्द तेलगू में स्वाभाविक कर से ले लिए गए हैं। इस संस्कृत शब्दावली के कारणा बंगाली, दिदी आदि आर्यभाषाओं से इसका अन्य द्राविद्यी भाषाओं की अपेचा अधिक धनिष्ठ संबंध हो माला है। तेलगू भाषा में बहुत माधुर्य है, इसकी तुलना में तिमळ कर्योकटु

बलोचिस्तान के बीच में चारों श्रोर से इंरानी भाषाओं से श्रीर एक कोने में लिंथी से पिरी हुई द्राविद्धी परिवार की बाहुई भाषा है। इसके बोलनेवाले सभी मुखलमान हैं। मानुभाषा की विभिन्नता के कारण उनके शादी म्याह ब्रादि सामाजिक ध्यवहारों में कोई श्रंतर नहीं पढ़ता, परिणामस्कर ब्राहुई भाषाभाषी इंरानी भाषा (बलोची या परतों) भी मानुभाषा सरीली बोलते हैं। इस भाषा का इस परिस्थित में टिकी रह जाना श्रास्थ की बात है।

ल्हाया — डाविड्डी परिवार की भाषाओं के उत्थारण में शब्द के अंतिम 
गंवन के उपरांत एक अतित्वु अकार चोड़ दिया बाता है। तमिक्र में क, हा, त, 
प, इ के उपरांत अतित्वु उकार मुन पहता है। कम इ और तेलगू में सभी शब्द 
द्वरांत होते हैं और अंतिम शंवन के बाद उ चोला जाता है। किंद्र बोलवाल की लेलगू और कब इ में वह नहीं मुनाई पहता, जैते, साहित्यिक तेलगू गुर्रेष्ठ 
(पोड़ा) वोलवाल तेलगू में गुर्रेष्ठ। इन मामाओं में उराल-अल्लाई भाषाओं 
की सी स्वर अनुरुषता मी पाई बाती है। जमी भाषाओं में और विद्यास्त्रकार 
तिम के में यह गड़ित्र है कि किनी शब्द के आदि में स्वीप व्यंवन नहीं आ सकता 
किंद्र सिट के अपन में अकेशा आनेवाला व्यंवन स्वीप होना चाहिए। इसी 
ग्रहित से रं दर तिमक्ष में तंदम् हो बाता है। यहो प्रवृत्ति तिस्त्री चीनी 
में भी पाई बाती है।

संक्षाओं का विभाग विवेकी और अविवेकी में किया बाता है। स्वक्षा हर्मी को उभवातीय और नीचवातीय कह तकते हैं। आवरककता होने कर पुंलिंग झीलिंग का मेद नर और मादा के बोधक उपनों को बोक्कर दिखाया सकत है। अन्यपुदववाची संवनामों में ही पुं० खीं० मेद पाया खाता है और वे विश्वयों। तथा संकाओं में लिंगमेद करने के लिये बोदे बाते हैं। ब्राहुई में लिय-मेद नहीं पाया बाता।

. दो बचन होते हैं। विभक्तियों परवर्ग बोइकर बनती हैं किंतु में परवर्ग संज्ञा के विकारी रूपों के अनंतर आते हैं, अविकारी के बाद नहीं। विदेशकों के रूप चलते हैं। गयाना आपंभाषाओं की तरह दस पर निर्भर है। कुछ विद्यानों का मंत है कि भारत में जो लोलह पर निर्भर (दपर आने की) गिनती वाई काली है, वह भी इविद्यानों की है।

उत्तमपुरुषवाची सर्वनाम में हम श्रीर श्रयन के बक्त के दो क्य बहुबचन में होते हैं। संबंधवाची सर्वनाम नहीं होता। कुरुख के ये सर्वनाम हैं: एस् (मैं), एम् (हम), नीन् (त्), नीम् (तुम), तान् (स्वबं एकवचन), ताम् (स्वयं बहुबचन)।

बहुत से शब्द संशा और किया दोनों होते हैं, जैसे, ता॰ कोन (राजा), कोन एन (में राजा हूँ)। कर्मवाच्य के अलग रूप नहीं होते। वहायक किया से उनका बोप कराया जाता है। किया के रूपों में पुरुष का बोप कराने के लिये पुरुषवाची तर्वनाम जोड़े बाने हैं। काल होते हैं, निस्चित और अनिस्चित, निरिचत पुत श्रीर निर्वित भविष्य तथा अनिस्चित वर्तमान या अनिस्चित सर्विप्य निर्वेद ने निर्वेदालक रूप भावात्मक से भिन्न होते हैं। तिर्वेद रूपों की जाह कुर्दत रूपों का अधिक प्रयोग होता है।

.

सर्वनास के विकारी रूप के बाद, द्रिविह प्रभाव का योतक है। हिंदी आदि
भाषाओं के नेतन पदार्थवाची कर्म का अनेतन कर्म से मेर (राषा ने कृष्य को
सराहा, किंद्र राषा ने मुरति चुराई) भी द्रिविह प्रभाव के कारण सम्मा जाता
है। अन्य आयंभायाओं की जुनना में भारतीय शाखा में कुटत क्यों का तिहर्व की अपनेजा अधिक प्रयोग भी हती का योतक है। यह उचरोचर बदता गया। हिटनी ने ऋप्येद की क्रियाओं की जुनना मगबद्गीता की कियाओं से की है और वे हत निक्कर्ष पर पहुँचे कि मगबद्गीता में तिक्त क्यों का प्रयोग ऋप्येद की अपनेजा दखतों हिस्सा ही रह गवा है। इती मकार बर्तमान आयंभायाओं का सहायक क्रियालाल क्यांवण्य तथा मिल्यकाल के रूप भी द्राविही प्रमाव के हिं परिवाम मालून पहते हैं। शब्दावली का जो परस्पर आदान प्रदान हुआ है वह स्पष्ट ही है।

### भारतीय सार्य भाषाएँ

हिंद इंरानी की इस उपशाला को निवरण की सुविधा के लिये तीन भागों में बाँटा जाता है: प्राचीन युग, मप्य युग कीर वर्तमान युग। मोटे तीर से प्रथम का समय प्रागीतिहासिक काल से ५०० ई० पू॰ तक, मप्य युग का ई० पू० ५०० से १००० ई० तक और वर्तमान का १००० ई० से वर्तमान काल तक मानना टीक मालूम होता है। इन तीनों का विवेचन अलग अलग करना उचित होगा:

### प्राचीन

द्धलनात्मक भाषाविज्ञान के क्राप्ययन से भारतवर्ष में क्रायों के क्रापामन का समय १५०० ई० पू० के क्रालपास माना जाता है। क्रायें यहाँ विभिन्न टोलियों में क्राकर बसते गए क्रीर वहाँ द्रविक्, ग्रंडा क्रायि मूल निवारियों के संपर्य से भाषा, रहन सहन क्रायि में क्रावहयक परिवर्तन करते रहे। प्राचीन सुग की मापा का सर्वोचिम उदाहरण मिन्न मिन्न स्वर विवाह केते हैं।

आदिम आर्थभाषा से ऋग्वेदीय भाषा की बुलना करने पर पता चलता है कि भारतीय शाखा के स्वरों में भोर परिवर्तन हो गया है। तीन मूल स्वरों के स्थान पर एक होने के कारण इस्त, दीर्थ और मिश्र स्वरों की संख्या बहुत कम हो गई है। म न स्वरों के स्थान पर आ और ऋ (इसा) के स्थान पर इ पाया बाता है जुकार का प्रयोग बहुत सीमित हो गया है। व्यवनों में कवर्य की एक ही भेषी का रह बाना चवर्ग और टवर्ग का आविभांव तथा श, प, इ का आगमन भी महत्व का है। श्वाप्तेदधंहिता के ब्ह्स अध्ययन से मालून होता है कि उचके स्कां में बहाँ तहाँ बोलीमेद है। प्रथम मंदल के स्कां की भाषा अध्यक्ति कुछ बाद की है। ब्राह्मण मंगे, प्राचीन उचनिषदों और स्वशंगं को भाषा कम्बल विकित्त होती हुई बान पहती है। पायियों के क्रमय तक वेदिक वास्त्रमय की भाषा (खंदस्) और ताचारण शिष्ट लोगों की भाषा में काफी अंतर पढ़ गया था। पायिनि ने अपने पूर्वनती वैवाकरणों का उक्लेल किया है। बुद्ध म्यावान् के समय तक उचर भारत में उदीच्य, प्राच्य और मध्यदेशीय, ये तीन माग भाषा के विमेदों के कारण हो यह थे।

प्राचीन थुंग के अंतर्गत वैदिक और लीकिक दोनों रूप आते हैं। संस्कृत शब्द से कभी कभी दोनों क्यों का और कभी केवल लीकिक का बोध कराया जाता है। दोनों में अंतर की मात्रा अधिक नहीं है। बोलीमेंद को मिराने का सबसे सफल उपोग पाशिनि का सिद्ध हुआ। इन्होंने उदीच्य की भाषा के प्रभव दिया। इनके समय में संस्कृत शिष्ट समाज के परस्य दिया। इनके समय में संस्कृत शिष्ट समाज के परस्य विचार विनिमय की भाषा थी। संस्कृत यह काम कई सदी बाद तक करती रही। प्राच्य प्रभाव के कारण कुछ सदियों तक संस्कृत का प्रभाव सीमित हो गया परंतु मीय द्वाझाच्य के छिज़ भिज्ञ हो जाने परंतु सीय द्वाझाच्य के छिज़ भिज्ञ हो जाने परंतु सीय द्वाझाच्य के छिज़ प्रथम शिलालेख इत्यास का गिरानावाला है विकास की तिथि हं० १५० है। अपने सहसे साम साम गिरानावाला है विद्यास प्रकृतों के प्रभय पाने तक संस्कृत हिंदू राक्षों की सक्या रही। प्राय: १२वीं सदी तक इंग्को राजदरवारों से विशेष प्रभव मिलता रहा।

संस्कृत का प्रभाव उत्तरकालीन मण्युवा की आषाओं पर निरंतर पहता रहा है। क्या प्राकृते, क्या आयुर्तिक भाषायें, सभी संस्कृत कोश वे ऋतायात शब्द किती रही हैं। भारत से बाहर चीन, तिक्यत, हिंरवीन, बाबा, सुभाजा, बाली, कोरिया और जापान तक हरका प्रभाव केला हुआ है। यूरोप में जो प्रभाव लिटन का और अभीका तथा रिशयों के पश्चिमी भाग में जो प्रभाव अरबी का पहा है, वैशा हो अथवा उत्तरे भी अपिक संस्कृत का प्रभाव रिशयों के शेव भागों पर बराबर रहा है। भारतीय आर्थ हंते देववाची कहते हैं और आर भा भी यह २० करोड़ हिंदुओं की अदा को चीच है। वोलवाल की भाषा मा होते हुए भी आत को अथ हवे प्रात है, वह संशाद की किया को प्रात नहीं है।

वाहित्य की रखा के लिये प्राचीन युग में जो युक्तियों काम में लाई गई, वे तम्य संतार के इतिहात में क्रांद्रितीय हैं। श्रुति की रखा के लिये परपाठ, कमपाठ, बढागठ, धनपाठ क्रांदि कृतिम उपायों का तहारा शिया गया। मावगरिमा की रखा सुत्रवैती वे की गई है। इन ताथनों के द्वारा प्राचीन से प्राचीन माया की ठीक ठीक संद्या हो सकी। शासीन युन में भारतीन कार्यभाषा नरावर अन्य एतह शीव तथा विदेशी भागाओं से खावरमकातनुसार शब्द लेती रहीं। इस वात की पुढ़ि संस्कृत, भीक, लेदिन और क्वारती के शब्दकों की खुतना से होती है। उस्मादि सूत्रों से विज सम्में की लिंद को गई है, उनमें से कुछ अवरण अन्य भागाओं से लिए हुए हैं। इस कुछ में में है, उनमें से कुछ अवरण अन्य भागाओं से लिए हुए हैं। इस कुछ में मार्थमापा के आतिरिक्त प्रविद्ध मुंद को आदि परिवारों में आजान स्वामानिक ही था। आपनेमापा दिला सीमिक आहित की थी, उत काल की वहीं की अन्य भाषाएँ खरिला भी। इस वात भी प्रभाव आपनेमापाओं पर पढ़ा; इसता अपस्तुस में इस उत्तरोत्तर दिलाह अवस्था से इस्त प्रभाव मार्थमा पर पढ़ा; इसता अपस्तुस में इस उत्तरोत्तर दिलाह अवस्था से इस्त प्रभाव मार्थमा पत्रिक हो भी प्रभाव पहने के प्रमाय पितते हैं। किसी अन्य खार्यभावा में मूर्यन्य वर्षो नहीं मिलते, पर आरतीय आर्थभावा में इस्त दिलाते हैं और उस्तिक इस्त की होती की होती वहीं है। यह एवं है कि मूर्यन्य प्रभाव से से से से अपने होती वाती है। यह एवं है कि मूर्यन्य प्रभाव में से स्वापता की होती होती वाती है। यह एवं है कि मूर्यन्य प्रभाव से से स्वपता की होती।

### सम्बद्ध

यध्यपुत्र को ठीव कालों में विभावित किया वाता है: ब्रावि, मध्य और उच्चर । व्यक्तिकाल कायः ईववी तत् के क्षारंग तक, मध्यकाल ५०० ई० तक और उच्चरकाल १००० ई० तक माना वाता है । समिविकाल के संवर्गत पालि और सरोकी प्राकृत हैं। उत्पर प्राचीन कुक में हो नेस्कीनेद के कारण उदीन्य, मण्यरेशीय और प्राप्य होतें का उक्लेल किया गया है। प्राप्य होने में स्विक परिवर्तन होना स्वाध्यानिक हो था। इस्तियर्थ का म्माद किया। महावीर स्वाधी ने भी यही किया था। इस्त्रक मतक्व यह हुआ कि हम महानुआवों के तमन में प्राप्य मागा ( प्रयांत वर्तमान स्रवय और विहार प्राप्त किया। महावीर स्वाधी ने भी यही किया था। इस्त्रक मतक्व यह हुआ कि हम महानुआवों के तमन में प्राप्य मागा ( स्वयंत वर्तमान स्रवय और विहार प्राप्त ) में संस्कृत की प्रतिक्षा वनसाथारण में बहुत न थी और उनकी शोलवाल की माशा र्वस्तुत के काफी शिल हो गई थी। कोई भी प्रमायक ऐसी ही माशा को स्वयंता है जो बन्याधारण की समक्ष में स्वारी हो; पर यह वह स्वयस्था भी कब संस्कृत कीर ये विभिन्न वोतियों परस्य समक्षी आ सकती थीं।

पालि को जिंदलद्वीपी लोग मागपी कहते हैं। पालि के प्रंपों में भाषा के लिये मागपी शब्द का ही प्रयोग हुआ है और पालि का टीका (अर्थक्या) से मिस मूल गाठ के अर्थ में । युरोपीय विद्यानों ने पालि शब्द का व्यवहार किया और यही अंपलर है क्यों कि मागधी शब्द का प्रयोग मागपी प्राहत के लिये, विकका उल्लेल आगों किया वायगा, सीमित रस्ता आवश्यक है। माली शब्द का प्रारंग में अर्थोकी प्राहत के लिये में प्रयोग किया गया पाति शब्द का प्रारंग में अर्थोकी प्राहत के लिये मी प्रयोग किया गया पा किंद्र अब हीनयान बौद्धक्म के वर्मभ्रंमों की भाषा के लिये ही काम में आता है।

पालि किस प्रांत की भाषा थी, इस प्रश्न पर विदानों में प्रस्तर बहुत बाद विवाद होता रहा है। रीज केंद्रिक का विचार था कि यह कोसल देश की भाषा पा, अपनी ने इस माथ देश की उद्दर्शने की कोशिश की। यठन पर विचार करते हुए यह किसी पूर्वों प्रांत की नहीं उद्दर्शने। प्राह्मतों के तुलानात्मक क्रय्यवन के यह पश्चिमी प्रदेश (भाषा देश) की भाषा विद्ध होती है और ऐसा समस्ता जाता है कि क्यारे बुद्ध मावन्त्र ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश किया होगा, तथापि उनके निवंद्य के वाल दो साल बाद समस्ता गंगों का अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशी भाषा में हुआ वो संस्कृत के समस्त्र परिनिक्षित हो जुली थी। गठन में मण्डे इस कार्किन वर्षे उद्दर्शने। प्रयंति अवाची परिनिक्ष हो जुली थी। गठन में मण्डे इस कार्किन वर्षे उद्दर्शने। प्रयंति अवाची वर्षे हो भाषा भाषा में हुआ वो संस्कृत के उसकी जुलना करते हैं तब यह बात रचट हो जाती है।

काकि वें नी-सम्मं के नूल शंध, टीकाएँ तथा प्रजुर कथालाहित्य, कान्य, कोक, ब्लाक्स्य कार्न्स है। वर्तमानकालीन सिंदल, त्रवरेश, पाईदेश कार्दि में उन्ने बही गोरक बात दें को भारतवर्ष में संस्कृत को है। इस साहित्य में सम्मयद, बरुक कार्रि केंग्री में क्रमूच्य सामग्री मरी पत्नी है।

कारिक भाषा के कुश्म निरीक्त्या से पता चलता है कि इसमें जहाँ तहाँ नोलीजेद के जवाहरक हैं। एक ही बच्द के कार्नेक स्थलों पर कार्नेक कर भिलते हैं। मूल में एक भाषा है। यूका जर्वत्र आस्तित्व और शृका कामान तथा रूका कासितव और लुंगे भेद, आदि लाव्या इत बात को स्पष्ट रूप ने प्रमाधित करते हैं कि यह पश्चिमी भाषा है। विपिटिक के भी तभी अंद्य एक तमय के लिखे नहीं मालूम पढ़ते। शैली का पर्यात भेद है।

पालि प्रंथ भारत ने विंहल गए। पीराणिक गाया के अनुसार यह माना बाता है कि अधीक के पुत्र महेंद्र इन नीढ ग्रंथों को वहाँ ले गए। बाद को भी आदान प्रदान होता रहा। बुढ्योध के सगय, धनी हैं० सदी में, भारत में केवल मुलादंषों के ही रह जाने का पता चलता है। वह अर्थकथा विंहल ने लाए। वर्तमान बुग में हम भारतीयों को पालि का पुनः ज्ञान सूरोपीय निदानों की कपा ने हक्षा है।

पालि में कुछ, लक्ष्य ऐसे मिलते हैं जिनसे इसका विकास उत्तरकालीन संस्कृत की अपेखा वैदिक संस्कृत और तत्कालीन बोलियों से मानना अधिक उचित है। तुतीया बहुजचन में आकारात संज्ञाओं का—प्रिःग्र प्रत्य और प्रपमा ब० व० में आर्च के विकल्प में—आसः भाद, (यथा गम् ) और सात्वादेश (यथा गण्ड ) के प्रयोग में मेर का अभाव, अडागम (इसि = अइसीत्) का प्रायः अभाव आदि वात उदाहरख हैं। संस्कृत के इह के स्थान पर पालि हुच पाया जाता है जो वैदिकपूर्व माणा का अवदेश समझ जाता है।

 है कि उस समय मध्यदेश में अर्थमागधी समक्षी बाती थी। गिरनार के लेख अन्य लेखीं की अर्थेक्स संस्कृत भाषा और शौरसेनी प्राकृत के अधिक निकट हैं।

क्षशोक के लेखों के शतिरिक और भी लेख प्राकृतों में लिखे पाए गए हैं। प्रायः वे सभी भणकाल के मिने काते हैं, केवल गोरखपुर किले के वोहगीरा के लेल को सुनीतिकुमार चटबीं अशोक के पूर्व (ई॰ पू॰ चौथी सदी) का मानते हैं।

कैन प्राकृतों में प्रमुख आर्थ ( अर्थमानथी ) है। इसी में रवेतांवर संप्रदाय के अंग (११) और उपांग (१२) आदि ४% आगम मंग मिलते हैं। कैन मत का प्रादुर्भाव उसी गरेश (कोस्त, नारायशी, मगथ आदि वनपरों) में हुआ वहीं नीब मत का। कहा वाता है, इनके घर्मग्रंथ कई ती वर्ष तक मीलिक रहे। प्रथम बार एनका संकलन वंदगुत मीर्थ के काल ( वीपी तरी हैं पू ) में पाटले पूत्र में हुआ और इनका संपादन पाँचवी सरी में देविंगशी ने किया। अन्य अंगें की अपेवा अंगें की अपेवा अंगों की मापा पुरानी है, तब भी हैं पू जीपी सरी की भाषा किती में नहीं मिलती। गठन में यह अपंत्रायशी (शीरतेनी और मायभी के बीच की) केंचती है। देवांतर संप्रदाय का आव्य ( कपा आदि) साहित्य महाराष्ट्री ( तैन महाराष्ट्री) में है। दिगंकर संप्रदाय का साहित्य केन शौरतेनी में है। इन होनों का कर आप के अप वाहित्य केन शौरतेनी में है।

साहित्यक प्राकृतों के नामों से प्रकट है कि वे विभिक्त प्रांतों की सोकम्मचार्यें यों जो समय के अनुकृत साहित्यक पदवी को प्राप्त कर काब तक बची रह सकीं । इनमें सबसे पुरानी सामग्री शौरसेनी में भिलती है।

शीरक्षेती—संकृत के नाटकों में रित्रयों तथा मण्यम वर्ग के पुरुषों की भाषा यही है। इतने वहाँ यह दिव होता है कि नाटक का सर्वस्थम विकास श्रीरदेगी प्रांत में हुआ वहाँ तथा ही साथ यह भी मालूम होता है कि अन्य प्राकृतों की अपेवा शीरदेगी का प्रसार अधिक विल्युत स्त्रेत में या। अनुमान है यह संकृत अपेवा शीरदेगी का प्रसार अधिक विल्युत स्त्रेत ये या। अनुमान है यह संकृत स्त्रित क्षाय थी। इतमें हैं० तथम वर्दों के लिखे हुए अदरवीपकृत सारिपुत प्रकरण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी भाषा उत्तरकालीन शीर-सेनी से कुछ भिन्न है किंद्र वह है शीरदेगी हो। शीरदेगी का मुख्य लक्क्ष तक्षों के विकास में पाया जाता है। दो स्वरों के बीच में उं० तथ का शी॰ में ह, व हो बाता है, और दो स्वरों के बीच की द, व व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो बाता है, और दो स्वरों के बीच की द, व व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता. को

गण्डति > गण्डदि, यथा > जथा, जजदः > जसदो, कोथः > कीथो ।

प्राइतों में शौरवेती के बाद महत्ताही का स्थान है। यह काव्य श्रीर विशेषतया गीतिकाव्य है। जो स्थिति ग्रवमाया की इचर कई सदियों तक रही है, वहीं महाराष्ट्री की ईसवी वन के आदंग से कई सदियों तक रही। संस्कृत के नाहित्य के प्रायम के प्रायम के स्वाद में स्वाद माहित्य वहुत के नाहित्य स्वाद माहित्य वहुत के नाहित्य है। हालकृत गायासहस्राती (गाहास्वतर्य है) श्रीर प्रवरवेत के सेतृत्य (गायासहस्राती की संत्रकृत वाक्स्य में भी नहीं मिलती।

महाराष्ट्री में दो स्वरों के वीच में श्रानेवाले श्रन्यमाण रण्यविष् का लोच श्रीर महामाण का ह हो जाता था, तवर्ग का भी। उत्तर उद्भूत राज्यों के महाराष्ट्री कर गण्डह, कहा, जबको श्रीर कोही है। इस लक्षण के कारण कुछ पूरोपीय विदानों का विचार यह हुआ था कि यह काल्य की हिष्म भाषा रही होती। यर निभय ही उनका यह भ्रम था। डा॰ ज्यूल्य स्वास ने मराठी का विकास महाराष्ट्री वे होना वाषित किया है। कालांतर में सभी भारतीय आयंभाषाओं में स्वरह्म के बीचवाले रायांवर्ण लूस हो। गए हैं। इसने हतना ही विद्व हो सकता है कि वैयाकरणों श्रीर नाटकों की श्रीरविनी संस्वतः उनकी महाराष्ट्री से सठन में प्रातनी है। मन्मीहत वीष का विचार है कि महाराष्ट्री श्रीरवेनी की उत्तरकालीन शाला है, जिने विदार दिखा ले गए।

स्रागधी—यह मगघ जनपद की माचा थी। नाटकों में नीच चावों की माचा यही है। सिंहल ऋादि नीख देशों में साल को ही सामधी कहते कीर जानते हैं। पर इस मागधी प्राकृत से उसका कोई भी बास्तविक संबंध नहीं। मागथी के मुख्य लच्चण निम्नलिखित हैं:

- (१) तंस्कृत ऊष्म वर्णों के स्थान पर श (सत> शत)।
- (२) र की जगहल (राजा> लाजा)।
- (३) ग्रन्य प्राकृतों के ज्की जगह य्और जाकी जगह य्य (स्था याणादिक्रय्य, मय्य-कर्य)।
  - (४) स्माकी जगहञ्ज् (तुञ्ज, लञ्जो)।
- (५) प्रकारात तंजा के प्रथमा एकवचन में श्रो की जगह ए (देनोः देवे) प्रादि है। वे पालि में बहुँ तहाँ व्ययवाद स्वरूप मितते हैं, लक्क्ष्य स्वरूप नहीं। मागनी प्राहत में चाहित्य नहीं मिलता, हतका श्रास्तित व्याकरणों श्रीर ताटकों में ही है।

आर्थकागधी—रजको स्थिति शीरतेनी श्रीर मागधी के शीच की मानी गई है। यह गुरूप रूप केन श्राद धार्मिक साहित्य में काम आई है। अनुमान है कि युद्ध भगवान श्रीर महाचीर स्वामी के समय में इसने यथेष्ठ स्वसता प्राप्त कर ली था। श्राप्तों के लेलों की यही मूल भाषा समझी बाती है। इसमें मागधी के हो एक लख्या, अकारांत संशा के प्रच्यक्त एक एक स्वाप्त, अकारांत संशा के प्रच्यक एक एक स्वाप्त संस्त है। इसमें मागधी के हो एक लख्या, अकारांत संशा के प्रच्यक एक एक स्वाप्त स्वाप्त है। है। इसमें स्वाप्त पर ल् श्वादि मिलते हैं, किंतु इसमें स्है, स्वार्मी।

पैशाची—इत प्राकृत में किसी समय प्रचुर साहित्य रहा होगा। गुखाक्य की बृहत्कपा इती में थी। यह श्रमृत्य भ्रंप अब श्रमाण्य है। इसके लंक्कृत भाषा में किए हुए दो संदित श्रदुवादी अर्थात् बृहत्कपामंत्ररी और कपालित्सागर से ही बृहत्कपा के महत्व की प्रवान मिलती है। श्रीची के लच्चा प्राकृत अस्तराष्ट्री में पाए जाते हैं। दुस्त्य लच्चा यह है कि संकृत बन्दों में दो त्यरों के बीच में आगोक स्वान कि स्तर्य के प्रचान के तीयरे, चीथे वर्षो श्रम्पेय (पहले दूसरे) हो बाते हैं, जैसे सगते > गकते , में भी > ग्रेको, सात्रा > राचा, बारिदा > बारिती श्रादि।

दन प्रधान प्राकृतों के खतिरिक्त नाटकों में बहाँ तहाँ श्रन्य प्राकृतों के कुछ श्रवतराय श्रीर श्याकरणों में उनके कुछ लक्ष्य मिलते हैं। मुच्छक्रिटिक में शाकारी, दकी श्रीर श्रम्यत्र शास्त्री श्रीर चांडाली पार्र वाती है। क्षामीरिक्ता श्रीर श्रामंत्री का भी उल्लेख मिलता है। दनमें प्रधान ये मागपी के ही कोई सेद हैं। शावरी श्रीर चांडाली नामों से चांतिविशेष की भाषा का भान होता है, पर ये भी कराचित्र मागपी की ही विशेष बोलियाँ थीं। इसी तरह श्रामीरिक्ता श्राहीर कोते की बोली रही होगी। श्रावंती उज्जैन की प्राकृत थीं। साहित्यक प्राकृतों के नामों से प्रकट है कि वे विभिन्न प्रांतों की लोकमाक्सर्यें थीं जो समय के अनुकूल साहित्यक पदवी को प्राप्त कर काब तक क्वी रह सकीं। इनमें सबसे पुरानी सामग्री शौरसेनी में भिलती है।

शौरक्षेत्री—संकृत के नाटकों में रिनवीं तथा मण्यम वर्ग के पुरुषों की भाषा यही है। इसने वहाँ यह रिद्ध होता है कि नाटक का सर्वप्रयम विकास सौरसेनी प्रांत में हुआ वहाँ साथ ही साथ वह भी मालूम होता है कि अप्य प्राकृतों की अपेवा शौरसेनी का प्रसार अधिक विकृत के ने था। अनुमान है यह संकृत, की समक्ष्य परिनिक्षित माला थी। इसमें हूं० प्रयम नदी के सिक्ते हुए कारवाणेष्ट्रत सारिपुत्र प्रकरण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी माथा उत्तरकालीन शौर-सेनी से कुछ मिन है किंदु नह है शौरसेनी ही। शौरसेनी का मुख्य लक्ष्य तक्ष्य के विकास में शाया जाता है। दो स्वरंग के बीच में ठंठ तथ का शौर में इसका से शाया जाता है। दो स्वरंग के बीच में ठंठ तथ का शौर में इसका तथा है। और दो स्वरंग के नीव की द, थ व्यनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता. जैने —

गुरुद्धति > गुरुद्धदि, यथा > जथा, जतरः > जज्ञदो, कोथः > कोथो ।

प्राकृतों में शौरवेनी के बाद महःशाही का स्थान है। यह काव्य और विद्येतवा गीतिकाव्य है। जो स्थित ब्रव्यमाय की इथर कई उदियों तक रही है, वहीं महाराष्ट्री की ईचर्ची उन्द के खारंस से कई सदियों तक रही। संस्कृत के नाटकों में क्या माग यदि प्राकृत में मिलता है तो महाराष्ट्री में इसका लाहित्य बहुत ऊँचा है। इालकृत गायासतहाती (गायासतहादी) और प्रयस्तेन के सेतुक्ष्म (राववाबहों) काव्य के टकर की कोई रचना संस्कृत वाङ्मय में भी नहीं मिलती।

महाराष्ट्री में दो स्वरों के त्रीव में आनेवाले अववाताय स्वर्शवर्ध का लोव और महामाया का ह हो जाता या, तवरां का भी। ऊपर उद्युत राज्यों के महाराष्ट्री कर गण्यह, कहा, जबओ और कोड़ो है। इस लाइय के कारया कुछ यूरोपीय विदानों का विचार यह दुआ था कि यह काव्य की छविम भाषा रही होगी। पर निभय ही उनका यह भ्रम था। डा॰ व्यूल्ड ब्लाख ने मराठी का विकास महाराष्ट्री से होना साबित किया है। कालांतर में सभी मारतीय आवंभाषाओं में स्वर्ह्टक्य के भीचवाले स्पर्यंच्यां जुन हो गए हैं। इसने इतना ही विद्य हो सकता है कि वैपाकर्त्यों और नाटकों को सौरतिनी संगवतः उनकी महाराष्ट्री से नाटन में पुरानी है। मनमीहन पोप का विचार है कि महाराष्ट्री सौरतेनी की उत्तरकालीन शाला है, विसे विदान् रिवृत्य ले गए।

सामधी---यह समय जनपद की मावा थी। नाटकों में नीच बाजों की भाषा यही है। लिंहल क्यादि बीद देशों में माल को डी सामधी काले और जानते हैं। पर इस सागधी प्राकृत से उसका कोई भी नास्तविक संबंध नहीं। सागधी के मुख्य लक्ष्या निम्नलिखित हैं:

- (१) संस्कृत ऊष्म वर्णों के स्थान पर श (सप्त>शत)।
- (२) र की जगहल (राजा>लाजा)।
- (३) श्रन्य प्राकृतों के ज्की जगह य् ऋौर ज की जगह य्य (यथा यागादि श्रय्य, मय्य-कय्य)।
  - (४) य्या की जगह ब्ल्ज् (तुब्ल, लब्लो)।
- (५) प्रकारांत संज्ञा के प्रयाग एकवचन में ह्यो की जगह ए (देवोः देवे) क्रादि है। ये पालि में जहाँ तहाँ ह्यपवाद स्वरूप मिलते हैं, लाव्या स्वरूप नहां। मागनी प्राहत में चाहित्य नहीं मिलता, इसका ऋत्तित्व व्याकरखीं क्रीर ताटकीं में ही है।

आर्थमागाथी—इनकी स्थिति शीरतेनी और मागाथी के बीच की मानी गई है। यह मुख्य रूप से जैन आदि धार्मिक वाहित्य में काम आई है। अनुसान है कि वृद्ध भाषान् श्लीर महाधीर स्वामी के तमय में इनने यथेख ज्ञसता प्राप्त कर ली थी। आशोक के लेगों की यही मूल भाषा समझी जाती है। इनमें मागाथी के दो एक लज्जा, अकारांत तंत्रा के प्र० एक० के एकारांत रूप जहाँ तहाँ रू के स्थान पर ल्जादि मिलते हैं, किंदु इनमें स्है, स्मार्टी।

पैशाची—रन प्राहत में किसी समय प्रचुर साहित्य रहा होगा। गुणाक्य की बृहत्कपा हों में भी । यह अमूल्य भ्रंप अब अप्राप्य है। इसके संस्कृत भाषा में किए हुए रो संदित अनुवारों अर्थात् इहत्कथामंत्री और कथावरिस्तागर से ही बृहत्कथा के महत्व की सुवना मिसती है। रीयाची के लच्छा प्राकृत व्याकर्तीं में पाए जाते हैं। मुख्य लच्छा यह है कि संस्कृत राव्यों में दो स्वरों के बीच में आमें बात संवार पश्चर्यों के स्वार अर्थों के बीच में आमें वात संवार पश्चर्यों के पीच में आमें वात संवार पश्चर्यों के बीच में आमें वात है। सुख्य लच्छा (वर्गों के तीचरे, चींव वर्षो) अर्थोष (पहले दूसरे) हो बाते हैं, जैसे गार्ग > शक्नं, मेथो > तेको, शता > राचा, बारिशः > बारिसी आदि।

इन प्रभान प्राकृतों के खतिरिक्त नाटकों में वहाँ तहाँ ख्रन्य प्राकृतों के कुछ ध्रवतरण क्षीर व्याकरणों में उनके कुछ लक्षण मिलते हैं। मृच्छुकाटिक में शाकारी, दकी क्षीर ख्रन्यत्र शावरी क्षीर चांडाली पाई जाती है। क्षामीरिका क्षीर ख्रावंती का भी उल्लेख मिलता है। इनमें से प्रथम दो मागपी के ही कोई मेद हैं। शावरी ख्रीर चांडाली नामों से चातिविशेष की मागा का मान होता है, पर ये भी कदाचित् मागपी की ही विशेष जोलियों थीं। इसी तरह क्षाभीरिका ऋहीर जाति की बोली रही होगी। आवंती उजैन की प्राकृत थीं।

# ( ख ) हिंदी भाषा तथा संबंधित उपभाषाएँ

'हिंद' श्रयवा 'हिंदुस्तान' शन्यों के श्रयों के सीमित होने के साथ साथ भाषा के ग्रोतक 'हिंदी', 'हिंदवी' श्रयवा 'हिंदुस्तानो' शन्यों का श्रयं भी सीमित हुआ। समस्त भारतीयों तथा उनकी प्रधान भाषा के स्थान पर हन शन्यों का प्रयोग पहले उचर भारत के निवासियों श्रीर उनकी प्रधान भाषा के सित तथा श्रंत में उत्तर दिए हुए उचर भारत के मण्यभाग श्रयां 'भाष्यप्रदेश' श्रयवा भागतापुर तक की गंगा की वाटी के निवासियों तथा उनकी प्रधान भाषा के श्रयं में प्रवुक्त होने लगा। यह प्रधान भाषा स्वामात्तवा दिल्ली के सुक्तानों श्रयवा मुतालों के दिण्डकों से पूर्व प्रधान भाषा स्वामात्तवा दिल्ली के सुक्तानों श्रयवा मुतालों के दिण्डकों से पूर्व पंचान तथा दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेश की बोली भी विजनका उपयोग से सिदेशों से भारतीयों से वातचीत करने में करते रहे थे। यहाँ यह स्वस्ता दिलाना श्रयवित न होगा कि सुस्तानों श्रयवा प्रावहों की भारतीयार उन्हों भी

१ वे अस्तांवनेर

तथा थार्मिक प्राथा छरवी। बाहित्यवर्वा तथा शासन के कार्यों में ये लोग स्रावर कारती का प्रयोग करते थे। इस प्रकार 'क्वान-प्-हिंदी' को ये लोग स्टरवार के बाहर देश के केवल मुल निवासियों से बातचीत करने के लिये प्रयुक्त करते थे। इसके व्याकरण्य का दाँचा प्रधानतथा दिल्ली भेरठ प्रदेश की समझलीन खड़ी सेली का या, किंद्र शान्दरमुद्द में कारसी, अरबी, दुर्की राज्दी का अधिक मिश्रया स्वामानिक या। 'वाना-प-हिंदी' को उच्च काम्यवर्चा के लिये म सुरुतान और न माल उपजुक्त समझते थे, और न हिंदी प्रदेश के लिये स सुरुतान और न माल उपजुक्त समझते थे, और न हिंदी प्रदेश के काहित्यक अभिक्रिय स्वामानिक प्रदेशों की बोलियों अध्यय लोकमायाओं में काश्यरवना, करते थे किनमें त्रक्याण, अवसी, हिंगल तथा मैथिली मुख्य थी। इनमें भी प्रथम स्थान प्रकाश कामा था। इन सककी कभी कमी व्यापक एवं प्रदर्श के वीवासी आपन वाला था। इन सककी कभी कमी व्यापक एवं प्रपान क्षेत्र क्षेत्र कामा था। इन सककी कभी कमी व्यापक एवं प्रथम पान प्रकाश काला था।

उपर्युक्त 'हिंदी' अथवा 'हिंदवी' भाषा का साहित्य तथा राजकाज में प्रथम प्रयोग दिख्या भारत के मुस्लिम राज्यों तथा युक्तिमें ने किया । गोलकुंडा, एवर्समान हैदराबाद तथा बीजाए आदि के मुस्लिम शावकों ने किय ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाथा। इन राज्यों के शावकों ने स्वयं काव्यरचना की आदे 'हिंदवी' के किवने में अपने राज्यों में संख्या दिया। दिख्या में व्यक्तीमत का प्रचार करने के लिये मुल्लिम सुक्ती पक्तीरों ने मी 'हिंदी' अथवा 'हिंदवी' का ही प्रयोग किया। 'हिंदी' अथवा 'हिंदवी' का ही प्रयोग किया। 'हिंदी' अथवा 'हिंदवी' के हिंदी लिलती हैं जिनके कारण इटको 'दिक्तिनी' नाम मी दिया गया। दिख्या के प्रचिद्ध सुक्ती किव लों ने १००० हैं के लगनगर दिल्ली के मुशायरों में, जिनमें अवतक केवल प्रारादी स्वार्ण एवं हो जाती थां। पहले पहले हिंदी, हिंदनी अथवा दिक्तिमें में लिलती अपनी रचनाएँ पद्मी जाती थां। पहले पहले हिंदी, हिंदनी अथवा राज्यों में बिल्ली अपनी रचनाएँ सुनाई, जिनने वहाँ के किव तथा औता दोनों ही बहुत प्रभावित हुए। इक्का परिणाम यह हुआ कि दिल्ली के केवल कारणी लिलनेवाले किव धीरे भीरे कारसी के साथ साथ 'हिंदी' या 'हिंदवी' में मी लिलने लगे। आगे चलकर तो वे कारसी के इसक केवल 'हिंदी' में ही रचना करने लगे।

श्रपने मूल प्रदेश दिल्ली में लीटने पर इत भाषा की शौली और नाम दोनों ही पित्रतिंत हुए। अनगढ़ दिक्किनी हिंदी या हिंदगी अकमाण आदि के रूपों ले मिश्रित, उंदकृत तत्वम और तद्भर शन्दों से कुक, तोलचाल की शैली के अधिक निरूट थी। दिल्ली के दरवारी कवियों ने दिक्किनी को परिकृत, वाहिरिक्त तथा टक्काली बनाने का यक किया। क्योंकि वे प्रारंभिक किय मुलतः कारती भाषा और वाहिरक किया के विद्यान में अपनी भी फारती ही राजभाष यी अतः इन कवियों ने मारतीय शब्दावली और रूपों से प्राम पर अधिकाल के विद्यान यो अतः इन कवियों ने मारतीय शब्दावली और रूपों से प्राम पर अधिकालिक कारती शब्दों तथा करों के होते बोधिका बनावा। प्रारंभ में इत आया

को वे लेखक भी 'हिंदी' या 'हिंदवी' ही कहते थे, किंतु कारती शब्दों से मिश्रत हव नवीन शैली को रेक्सा के नाम से भी पुकारने तये नगीकि यह माया पहते हैं ही 'क्बान-ए-उर्दू,'प्-भांक्क्ष्मा-ए-शाहबहानांबाद दिल्ली' अर्थात् साहबाहों की क्वाई किंद्री की बादी खावनी (उर्दू) की भाषा थी। अतः आगे चलकर रेक्का नाम 'क्बान-ए-उर्दू,' अपया 'उर्दू,' भी पढ़ गया। पीर पीरे उत्तर भारत की हट नवीन शैली को 'हिंदी' या 'हिंदवी' के स्थान पर 'उर्दू,' नाम से ही पुकारा जाने लगा और अब्द तो एक प्रकार ते रक्का वही एकमात्र नाम रह गया है। एक तरह से पुराने नाम -हिंदी, हिंदवी, दक्षिनी, रेस्ता आदि—लगमग भुला दिए गए हैं। स्थी नहीं, 'उर्दू,' को उतका मूल नाम 'हिंदी' लेकर यदि कोई आज पुकारे तो हते कुड़ कुबत समका जाएगा।

अंग्रेजों के शासनकाल में 'विंदी' या 'उनू' को एक अन्य पुराना नाम 'विंदुस्तानी' अवरव फिर से दिया गया। यूरोपीय विद्यान, 'रेस्ता' या 'उन्दू' के स्थान पर मायः 'विंदुस्तानी' कहना अधिक पसंद करते थे। उदाहरखाएँ मिस्त मिस्त क्रांजीती विद्यान गान्त' दाताती ने अपने प्रतिब्द हित्ताल के श्रीपंक में इसी नाम का प्रतोग किया है-'इस्लार द ला लितेराल्यूर ऐंदुई ए ऐंदुस्तानी' में 'येंदुस्तानी' सन्द विंदुस्तानी का ही क्रेंच उबारख है। फोर्ट विलियम कालेच के अपवा सम-कालीन अपन प्रियनरी प्रकाशनों में 'विंदुस्तानी' शब्द उर्दू का ही पर्याववाची है। स्वं स्वावन्दी में प्रकाशित प्रायः किशी 'विंदुस्तानी रीटर', 'विंदुस्तानी कोश' अपना 'विंदुस्तानी कारवर्षवाह' को देखने के इसकी पृष्टि है। सकती है।

किंदु महात्मा गांधी ने तथा उनकी प्रेरखा से कांग्रेस महात्मा के उनके आदुवारियों ने 'हिंदुत्वानी' शब्द का प्रयंग विश्व उर्दू गैली के लिये नहीं बहिक एक मिल आप में हिंदुत्वानी' शब्द का प्रयंग विश्व उर्दू गैली के लिये नहीं बहिक एक मिल क्या त्रेस देश है। उनका स्वान्य यह था कि क्य श्रेस के एक मिलित रूप से दश्च है। उनका स्वन्य यह था कि क्य श्रेस के एक सिलित रूप से दश्च है। उनका स्वन्य यह था कि क्य श्रेस हिंदुत्वानीं है। स्वार्थ में प्रयंग कर सकेगी, और रसे समान रप से उर्दू लिपि और देशनागरी में लिल कका संत्र है। किसा। महाला व्यं अपनी हर 'हिंदुत्वानी' को भाषा के क्षेत्र का प्रतीक समकते थे। यास्त्रव में किया एक स्वार्थ है। कि सुरक्तान से पा स्वार्थ में किया है। स्वार्थ है। के साथ महाला वी तथा उनके अनुवायी कांग्रेसियों का यह स्वप्न सदा है होने के वाय महाला वी तथा उनके अनुवायी कांग्रेसियों का यह स्वप्न सदा से लिये भंग हो गया। उर्दू भाषा और लिपि पाकिस्तान की राजभापा बनी, यदाप उक्का अपने पर पाकिस्तान के लालों पुरुक्तान में से साथ महाला बिद्धान की जनता की भाषायुँ तो पंचायी, लिपी, परतो तथा बँगला है। क्या की स्वार्थ से से साथ से साम की जनता की भाषायुँ तो पंचायी, लिपी, परतो तथा बँगला है। क्या से लिपी सो लिपी से लिपी सो सिल्य वी की विवार से से से साथ से वी से सिल्य से से सिल्य से से सिल्य की सी सिल्य के वी सिल्य की सिल्य की सिल्य के साथ से सिल्य की सिल्य

१५ प्रेक्ताका

भारतक्षं की राजभाषा स्वीकृत हुई। भारत की हिंदू मुसलिम समस्या के न सुलक्ष सकने का भाषा के क्षेत्र में यह परिखाम श्रवश्यंभावी या।

'हिंदी' शब्द का ऐतिहासिक विकास यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने एक श्रम्य नया रूप भी धारण किया । दिल्ली मेरठ की खढी बोली के श्राधार पर लगभग १२०० से १८०० ईसवी के बीच एक खोर हिंटी, हिंदवी, दक्किनी, रेखता, उर्द और हिंदस्तानी नाम तथा कुछ भिन्न शैलियाँ विकसित हुईं जिनमें से अंत में 'उद' नाम और शैली श्रादर्श समभी जाने लगी । साथ ही हस समस्त काल में खडी बोली प्रदेश की जनता के बीच समाहत रही और बोलचाल के लिये इस बोली का प्रयोग बराबर होता रहा. बरापि इस बोलन्डाल की शैली में भी भाषाविज्ञान के नियमों के श्रानसार कुछ परिवर्तन होते रहे । इस मल खडी बोली में कभी कभी साहित्यरचना भी होती रही, युरापि यह बोली बजभाषा खथवा खबशी खादि के समकल खपना साहित्य १८०० ई० तक विकसित जड़ी कर सकी। १६वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पहेँचते पहुँचते ब्रजभाषा, श्रवबी, श्रीधली श्रादि प्रादेशिक भाषाशैलियों तथा साहित्यों की मल प्रेरणा. जिसका स्थाधार वैध्याव धर्म. दर्शन तथा जीवन का विशेष इधिकीया था, खीख होकर लगभग समाप्त हो गई। इसके फलस्वरूप ये भाषाएँ पहले गय में और कल समय के जवरांत पता के लिये भी प्राजाहीन सी दिखलाई पहने लगीं। पश्चिमी संपर्क के फलस्कल जेय भारत के साथ हिंदी प्रदेश में भी नए खादर्श, नई स्फर्ति, नप काव्यरूप और नई आवश्यकताएँ आई। कविता के साथ साथ गण साहित्य विशेष महत्वपूर्ण होने लगा । गदा में भी केवल ललित साहित्य ही नहीं बल्कि प्रचर मात्रा में उपयोगी विषयों के साहित्य की भी श्रावश्यकता दिन दिन बढने लगी थी। हिंदी प्रदेश के स्कलों की प्रस्तकों तथा शिखामाध्यम के लिये भी एक सर्वसमत भाषा की आवश्यकता थी। सफियों के स्थानापन ईसाई मिशनरियों को भी एक टकसाली भाषा की जरूरत थी। ळापेखाने के प्रचार के साथ पत्र-पत्रिकाश्चों का निकलना प्रारंभ हन्ना। समस्त हिंदी प्रदेश में व्यापक प्रचार की हरि से इन पत्रपत्रिकाश्चों को बजभाषा, श्रवधी, बुंदेली, छत्तीसगढी, मारवाडी श्चादि प्रादेशिक भाषात्रों में न निकालका हिंदीभाषी प्रदेश की किसी ऐसी भाषा में निकालना उचित समका गया जो समान रूप से इसके समस्त उपभाषा प्रदेशीं में चल सके। १२०० से १८०० ईसवी तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हिंदी प्रदेश के समस्त भाषाकर्षों में बजभाषा के बाद यदि कोई श्रन्य प्रादेशिक लोकप्रिय बोली है, जिसका भविष्य हो सकता है, तो वह खड़ी बोली है। जैसा ऊपर कहा जा चका है, दिल्ली भेरठ प्रदेश में तो लाखों की संख्या में जनता इसे जीवित बोली के रूप में बोलती ही थी, साथ ही इस बोली पर आधारित 'हिंदी', 'हिंदवी', 'रेख्ता' और 'उर्द्' की धाराएँ काव्य के लेज में काफी विकलित हो चुकी थाँ। उर्दू का एक सरल रूप, जिसे श्रक्तर 'हिंदुस्तानी' कह दिया जाता या, उत्तर भारत के समस्त नगरों में धंबई से कलकता तक श्रीर दिल्ली से हैदराबाद तक बोलाचाल के लिये प्रदुत्त होने लगा था। देश के नप्प श्रमेजी शासकों ने भी श्राप्तीक भारतीय भाषाश्रों में ज्यावहारिक दृष्टि से दृशी को संरच्या हैता ग्राग्ने किया था।

जपर्यक परिस्थित को समक्रकर हिंदी प्रदेश के पढे लिखे लोगों का विशेष ध्यान १८०० ई० के बाद खड़ी बोली की ऋोर गया। इस बोली पर श्राधारित उर्द शैली भारतीय परंपराश्रां से लिपि, भाषा श्रीर साहित्य सभी क्षेत्रों में बहुत दूर हो गई थी। उसको ज्यों का त्यों महरा करना संभव नहीं था। फलस्वरूप लड़ी बोली की एक नई साहित्यक शैली का तेजी से विकास प्रारंभ हन्ना जिसके लिये भारतीय देवनागरी लिपि को डी अपनाया गया। इसके शब्दसमुद्द का अकाव परंपरागत संस्कृत, प्राकृत ख्रार अपभंश शब्दावली की श्रोर विशेष था. यदापि पारसी, श्ररबी, तुर्की, श्रंग्रेजी, फांसीसी श्रादि विदेशी उदम के शब्दों का भी आवश्यकतानसार स्वतंत्रता से प्रयोग किया जाता था। हिंदी प्रदेश की जनता ने शिक्षा, साहित्य, शासन ग्रादि की ग्रावश्यकताश्चीं के लिये खड़ी बोली की इस शैली को तरंत ग्रहण कर लिया। १८०० ई० के बाद इस खड़ी बोली शैली ने तेजी से जनता के बीच बजनाया का स्थान ग्रहण कर लिया---१६ वी शताब्दी में गया के लेज में खोर २०वीं शताब्दी में पदा के लेज में भी। इस शैली के प्रारंभिक निर्मातात्रों में स्वामी प्राणनाथ, स्वामी लालदास, रामप्रसाद निरंजनी, मंशी सदासखलाल तथा सदल मिश्र का नाम लिया जा सकता है। १६वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसके विशेष विकास का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र श्रीर उनके समकालीन श्रन्य लेखकों श्रीर पत्रकारों जैसे प्रतापनारायग्रा मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि को है। समकालीन धार्मिक और सामाजिक सधारकों में गुजरात निवासी स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कृत को ल्योडकर आर्थेर हिंदी को श्रपनाकर श्रार्थसमाज के द्वारा इसका विशेष प्रचार किया। २०वीं शताब्दी में पहुँचते पहुँचते महावीरप्रसाद दिवेदी श्रीर उनके समकालीन लेखकों ने इसको श्रीर श्राधिक परिमाजित किया।

एक समस्या दस नई साहित्यिक खड़ी बोली होली के नाम की थी। सामी दथानंद सरस्वती ने उसे 'आयंभाषा' नाम दिया था, किंदु वह नाम चल नहीं सका। प्रारंग में डुक दिन दसे खड़ी बोली नाम से फुकारा जाता रहा किंदु यह बातव में विद्वा, भेरट प्रदेश की बोलचाल की खड़ी बोली के काफी मिल होती वारही थी। यूरोपीय लोग कभी कभी हसे (हिंदुई' नाम से फुकारते से, अर्थात् उत्तर भारत के हिंदुओं की प्रधान साहित्यक भाषा। उदाहरवार्थ तासी ने अपने

२३ प्रस्तावना

इतिहास प्र'य में इसी नाम का प्रयोग किया है। सबी बोली की प्राचीन साहि-रियक शैली का 'हिंदी' नाम इस प्रकार से साली मा, क्योंकि रहनी शतान्यों के उद्दें लेखक अब अपनी भाषाशैली को एकमान उद्दें नाम से पुकारने लगे मे, अया 'हिंदी' की प्रचान भाषा के हावें को हिंदे से इसी परंपराजन नाम 'हिंदी' को इस नई शैली के लिये अपना लिया गया। फलस्कर 'हिंदी भाषा' का नया अर्थ अब १४वीं रप्ती ग्राचन की सब्दी बोली की साहित्यक शैली न होक्द रहनी दिखेय अर्थ में यह ग्यन्तिमंत साहित्यक सब्दी गोली हो गया और अब हथी विशेष अर्थ में यह ग्यन्द एक प्रकार से कड़ हो गया है।

#### 'हिंदी' शब्द के अनेक प्रचलित अर्थ

साभारताया 'हिंदी' शन्द आवकत उपर्युक्त विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगा है। भारतीय संविधान ने भी हरे हसी अर्थ में प्रहत्त किया है। किंतु आया-विज्ञान के अंथों में और साहित्यक अंथों में भी, हसका प्रयोग मिले बुले कुल कुल अन्य अर्थों में अब भी चल रहा है। ये सुख्य शिल निम्न प्रयोग निम्मलिखित हैं:

- १. सर्वसाधारण तथा डिंटी लेखकों और पाठकों के बीच 'डिंटी' शब्द का प्रयोग प्राचीन मध्यदेश श्रथवा हिंदी प्रदेश के समस्त श्राधनिक भाषाक्रमों के लिये होता है और इस सबमें लिखा साहित्य हिंटी साहित्य के साम के शंतर्गत स्थाता है। जटाहरमा के लिये यदि खाप कोई 'हिंदी साहित्य का इतिहास' देखें तो पाएँ से कि उसमें खड़ी बोली के साहित्य के अतिरिक्त, बजभाषा, अवधी, मैथिली तथा डिंगल साहित्यों का इतिहास भी संभिलित रूप में दिया गया है। भारतीय हिंदी परिषद द्वारा १९५६ में प्रकाशित 'हिंदी साहित्य' द्वितीय खंड में तो उपर्यक्त भाषा-थाराश्रीं के साहित्यों के श्रतिरिक्त हिंदवी श्रथवा दक्किनी साहित्य, उर्द साहित्य श्रीर पंजाबी साहित्य के इतिहासों को भी संभित्तित कर लिया गया है। इसरे शब्दों में, हिंदा साहित्य के इतिहासों के अनसार मैथिलीशरण गम, प्रसाद, यंत श्रादि तो हिंदी भाषा के कवि हैं ही, साथ ही कबीर, सुरदास, मुलसीदास, जायसी, विद्यापित श्रीर डिंगल के प्रसिद्ध काव्य 'वेलि किसन इकमिशी री' के लेखक प्रध्वीराज राठीड भी डिंदी भाषा के लेखक माने गए हैं. श्रीर परिपट के 'हिंदी साहित्य' के ग्रानसार उपर्यक्त कवियों के श्रातिरिक्त ख्वाजा बंदेनेवाज, कली कतब-शाह, वजही, वली, मीर, सौदा, गालिव और गुरु नानक तथा गुरु गोविंदसिंह को भी हिंदी कवियों की सूची में रखा गया है।
  - २. सर जार्ज अियर्सन ने 'लिम्बिटिक सर्वे आव् इंडिया' में हिंदी माथा का क्षेत्र गंगा की धाटी में पूर्व में लगमग इलाहाबाद तक ही माना है। राजस्थानी, पहाड़ी तथा विहारी को उन्होंने भिन्न स्वतंत्र माथाएँ माना है। हिंदी के भी वे दो

भिक्त रूप मानते हैं जिन्हें उन्होंने एक प्रकार से दो मिलती जुलती किंद्ध स्वतंत्र भाषामें माना है। इन्हों से एक को वे 'विभिन्नी हिंदी' कीर तुलरी को 'वृद्धों हिंदी' कहते हैं। वास्त्रव में प्रियंत की पहने ने देवियों प्रधान पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी भाषाओं के कोई निधित उत्तरूप नहीं हैं विक्र से कुछ मिलती जुलती बोलियों के सहुद मान हैं। खड़ी बोली, हरियानी, अयवग बॉगरु, बन, कलीबी तथा चुंदेली के समृद्द को उन्होंने 'विरुच्धा दिया' तथा अयवगी, बचेली और खुचीसगढ़ी के समृद्द को 'वृद्धों हिंदी' नाम दिया है।

१. हिंदी भाषा के संबंब में नवीनतम विचार हमें १९५६ में मद्राल से प्रकाशित (जैंग्बेज़ ब्राय इंडिया' में मुनीतिकुमार वैटब्सें का मिलता है। उन्होंने 'हिंदी' नाम प्रियर्तन की केवल 'परिचमी हिंदी' की बोलियों के समृह की दिया है। इसके बोलिवां के समृह की दिया है। इसके बोलिवां को संख्या उन्होंने '४०-५० लाल दी है। वोष हिंदी प्रदेश में उन्होंने निम्मलिखित स्वतंत्र भाषाएँ –घोलियों नहीं –मानी हैं – १. मैंपिली (१-१०), २. गायावी (०-७०) १. भोज उती (२-१०), ५. कोवली क्रयोंत् प्रियर्थन की पूर्वों हिंदी (२-२०), ५. राजस्थानी (१-४०), ६. दोली (०-२०), ७. मध्य पराही (०-१०), ८. एकिमी पराही (०-१०), ६. हलवी क्रयोंत् वस्तर की मापा (०-२०)।

जो ज्ञापित भियर्गन की पश्चिमी और पूर्वी हिंदियों के संबंध में ऊपर उठाई गई है, उसी प्रकार को करेजाई बैटकों के केवल पश्चिमी बोलियों के समूद को हिंदी कहने ने होती है, ज्यांत हिंदी भाषा किसी एक सिता होती का नाम नहीं रह जाता, बीक्ट मिलती जुलती पॉच बोलियों के समुद्र का नाम होता है।

४. हिंदी के संबंध में भारतीय विधान में हिंदी का जो क्रम्मं लिया गया है, वह कारिवा त्ववे क्रियिक वैज्ञानिक तथा ज्यावहारिक है। विधान ने भारत में १४ प्रतिनिधि भाषायाँ मानी है। प्राचीन क्रीर मण्युतीन भाषाओं में केवल संस्कृत को माम्यता दी गई है। चाली, प्राकृतों अध्यव क्रममंत्रों को बहुत महत्वपूर्ण न सममक्रप्त उन्हें सीमिलत नहीं किया गया है। होप १३ मालाओं में तीन पूर्व प्राव्य कर्म, १५, तमिल, ५, तमिल, ५, स्वाप्त की, है, तेला, ७, ककड़ कीर ८, मराठी एक प्रत्य भीमी भारत की, ६, गुकराती (विधी माषा प्रदेश पाकिस्तान में चला गया है) और दो गिक्सोचर मारत की हैं, १०, पंचावी क्रीर ११. कारमीरी। इन ग्यारह मालाओं के बाद दो माणाएँ श्रोप रह जाती हैं, क्रमंत्रा मिलली साहितिक लहीं बोलों से हैं श्रीर हरे निम्मिलित राज्यों की राकमाया माना गया है—१, हिमाचल प्रदेश, २, गंवाव (वंज्ञाविक लाप) ३, रिक्की (वर्ज्ञ के लाप) ३, रिक्की (वर्ज्ज के लाप) ३, रिक्की (वर्ज्ज के लाप) ३, रिक्की (वर्ज्ज के लाप) ३, रिक्की (वर्ज के लाप) वर्ज के लाप) १, रिक्की (वर्ज के लाप) १, रिक्की (वर्ज के लाप) १,

६१ प्रस्तावना

प्रदेशों में जो ब्रन्य स्थानीय उपभाषाएँ अथवा बोलियाँ हैं उनको विचान की भाषा-सूची में मान्यता नहीं दी गई है। इल प्रकार विचान के अनुसार हिंदीभाषी प्रदेश की बनसंख्या उपर्युक्त राज्यों की संभितित बनसंख्या होगी, जो १६५१ की बन-गणना के ब्रनुसार लगभग १६ करोड़ बैठती है।

### हिंदी प्रदेश की उपभाषाएँ

यद्यपि विधान ने समस्त हिंदी प्रदेश में केवल एक प्रतिनिधि भाषा को मान्यता दी है तथापि ऐसा नहीं है कि इस विशाल भूमिभाग में अन्य महत्वपूर्या उपभाषाएँ श्रथवा बोलियाँ न हों । बास्तव में इस प्राचीन मध्यदेश खरावा वर्तमान हिटी प्रदेश की बनता, विशेषतया ग्रामों में रहनेवाली, एक टबंज से भी काधिक उपभाषाएँ बोलती है और इनमें से कहा तो प्राचीन साहित्यिक परंपराएँ रखनेवाली भाषाएँ हैं। प्रियर्सन तथा चटजी स्मादि भाषाविज्ञान के पंडितों ने इनमें से कल को डिंदी की बोलियाँ ( Dialects of Hindi ) कहा और इन बिद्वानों का श्रानसरमा करके भारतीय भाषात्रों से संबंधित समस्त अंथों में इस विजार का समावेश हुआ। हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं की हिंदी की बोलियाँ कहना वास्तव में श्रावैज्ञानिक है। यदि हिंदी का अर्थ केवल साहित्यिक खडी बोली लिया जाए तो ब्रजभावा, बंदेली, अवधी खुत्तीसगढी अथवा मारवाडी, भीजपूरी आदि को इस साहित्यिक लडी बोली हिंदी की बोलियाँ मानना भाषाविज्ञान के सिटांनों के श्चनसार श्रशद्ध होगा । जैसा ऊपर उस्लेख किया जा चका है, 'हिंदी' शब्द का प्रयोग पश्चिमी अथवा पर्वो हिंदी बोलियों के समझ के लिये करना भी अवैज्ञा-निक है। इन्हें डिंटी प्रदेश की पश्चिमी बोलियों अथवा पूर्वी बोलियों का समझ तो कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक समृद्ध की बोलियों में आपस में कुछ साम्य ख्यवत्रय है. किंत वोलियों के वर्गों ख्रयवा समदायों को एक भाषा कैसे कहा जा सकता है । ऐसी स्थित में इन्हें डिंटी प्रदेश की उपभाषा कहना ही उचित स्पीर वैज्ञानिक दृष्टिकीसा होगा। कुछ साम्यों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत अवस्य कर सकते हैं।

हिंदी प्रदेश की युख्य उपमाषात्रों की सूची तथा उनका प्रस्तावित वर्गीकरण नीचे दिया जा रहा है:

क-विद्यारी वर्ग १-मैथिली २-मगदी ३-मोजपुरी २-४

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

ख-पूर्वी वर्ग ४-श्रवधी-बघेली ५-झतीसगढ़ी

ग-पश्चिमी वर्ग ६-खडी बोली-इरियानी

७-ब्रजभाषा-कन्नौजी

⊏–अुंदेली

ध-राजस्थानी वर्ग

६-जयपुरी

१०-मेवाती-ग्रहीखाटी ११-मेवाडी-मारवाडी

१२-मालवी

ह–प्रदाही वर्ग

१३—गढ़वाली-कुमायूँनी १४—किमाचल प्रदेश की बोलियाँ

च-मिश्रित वर्ग

१५-भीली

१६-इलवी (बस्तर प्रदेश की बोली)

हिंदी प्रदेश की उपर्युक्त समस्त उपनापाओं में आरंत सुंदर लोकसाहित्य सुन्दित है। इसे आधिवित तमता के मांशिक साहित्य की परंपरा कहा जा सकता है। यह संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है तथा इरका आलोजनात्मक अध्ययन भी हो रहा है। वास्तव में हिंदी प्रदेश के उपन्यावकों में सुरिक्त जीवित लोकताहित्य के उंकलन, प्रकाशन और आध्ययन के कार्य को अधिक बड़े प्रमान पर तथा अधिक वैज्ञानिक डंग से करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिय एक 'लोक-साहित्य-सीगित' अध्यय जमाई थी, किंतु अपने देश में तो अववत्व सकतारी सिगितियों के कार्य के पीख़ उत्तराह, प्रराह्मा और लाग की प्राय: कमी होती है। कलस्करण यह समिति अधी तक हव खेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं कर सकती है। अवायकरूत इस सात की है कि समस्त हिंदी प्रदेश की एक विशेष कार्य नहीं कर सकी है। अवायकरूत हम सात की है कि समस्त हिंदी प्रदेश की एक विशेष आधी के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन समस्त होती विशेषक कार्यकताओं में स्ति सात करते हैं। विशेषक कार्यकताओं सात कार्यकताओं सात कार्यकताओं सात कार्यकताओं सात विशेषक कार्यकताओं सात कार्यकताओं है।

२७ मस्यावना

करने वे इस प्रकार की व्यवस्था से परियाम बहुत अधिक हो सकता है। उदां-हरवायं, अवशी उपमाण तथा लोकवादिय का अध्ययन करने के लिये ललनःअ विहरविद्यालय में, मोबपुरी के अध्ययन के लिये गोरलपुर में, बन्धाया के अध्ययन के लिये आगरा विश्वविद्यालय में, राज्ञस्थानी वर्ग की उपमाणओं के अध्ययन के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय में 'लोक-साहित्य-समिति' प्रादेशिक केंद्र लोल सकती है। एक बार तमस्त मीलिक लोकवाहित्य, चाहे वह गय में हो अध्या पय में, 'देश' पर रिकार्ड कर लिया बाना चाहिए। इसके बाद इसका अध्ययन सुविधा-नुसार चलता रह सकता है।

हिंदी प्रदेश की उपर्युक्त समस्त उपमाषाएँ लोकमाषा तथा लोकसाहित्य की दृष्टि से तो महत्व रखती ही हैं, किंत कळ तो नागरिक साहित्यपरंपरा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। ऐसी सूख्य उपमापाएँ पश्चिमी वर्ग में खड़ी बोली और ब्रजभाषा, पर्यो वर्ग में श्रवधी, ब्रिहारी वर्ग में मैथिली तथा राजस्थानी वर्ग में मारवाड़ी हैं। साहित्य में प्रयक्त होनेवाली मध्यकालीन मारवाड़ी को ही डिंगल का नाम दिया गया था। उपर्यंक्त समस्त भाषाश्ची में प्रधानतया परा साहित्य मिलता है, यदापि कळ गदा साहित्य भी लिखा गया था। हिंदी प्रदेश के मध्ययगीन साहित्य की मुख्य पेरणा धार्मिक थी और उसमें भी भक्ति आंदोलनों के फलस्बरूप श्वधिकांश साहित्य की रचना हुई । सधक्कडी खडी बोली में लिखनेवाले कबीर, ब्रजमाया में लिखनेवाले सुरदास, मारवाडी की प्रसिद्ध भक्त गायिका मीरा, श्रवंशी में लिखनेवाले जावसी श्रीर तलसीदास, तथा मैथिली में पदरचना करने-वाले प्रसिद्ध संस्कृत लेखक विद्यापित के नामों से समस्त डिंडीसंसार श्राच्छी तरह परिचित है। इन उपभाषात्रों की ये साहित्यिक परंपराएँ वर्तमान काल में भी स्रीम रूप में चल रही हैं किंत इन समस्त उपभाषाओं के लेखकों की प्रतिभा का मख्य माध्यम ऋव साहित्यिक खडी बोली हिंदी हो गया है। भारतेंद्र, प्रसाद और प्रेमचंद की मातुभाषा भोजपरी थी, महावीरप्रसाद दिवेदी, श्रीघर पाठक तथा मिश्रबंधकों की श्रवधी थी, पंत की मातुभाषा कमायँनी है, मैथिलीशररा राम तथा व दावनलाल वर्मा की बंदेली है, किंतु इन सबने शिष्ट साहित्य के माध्यम के लिये साहित्यक खड़ी बोली हिंटी को अपनी रचनाओं के लिये अपनाना उचित समस्य ।

#### हिंदी तथा हिंदी प्रदेश की उपमाषाओं का अन्योन्य संबंध

हिंदी तथा हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं के अन्योत्य संबंध के विषय में प्राय: दो विरोधी विचारपाराएँ मिलती हैं। कुछ लोग ऐसा समक्षते हैं कि जैसे जैसे इस प्रदेश में शिक्षा का प्रसार होगा वैसे वैसे उपभाषाओं को लोग छोड़ते बाएँगे श्रीर चीरे परि एक वसन ऐसा झाएगा कि एकमान साहित्यक साझी मोली हिंदी ही समस्त हिंदी प्रदेश में रह नाइगी और प्रादेशिक उपभावाएँ सुत हो नाएँगी। वास्तव में हतने वहे प्रदेश में रह नरीड़ जनता के बीच भाषा का एक ही सामक कर चलात तथा प्रादेशिक रूपों का नड हो बाना भाषाविश्वान के तिवांतों के खतुकार संवत नहीं है। संवत्त के कियांते में खतुकार संवत नहीं है। संवत्त के कियांते में खतुकार संवत नहीं है। संवत्त के कियांते में स्वत्त लगभग शत-प्रति-शत तक है उनमें भी देश के मिल रिक्ष भागों में 'पेतां झाल' (Patois) अर्थात् प्रारेशिक प्रमाण बोलियों भी बोली नाती हैं। अधिक तंभावना नहीं है कि दिशे भाषा के शिवा प्रातन स्वारत है। स्वर्धन का संवत्त में स्वर्धन प्रातन स्वारत हु स्वर्धन प्रभाव ना ना ले उपभाषाओं पर उसका पर्योत प्रभाव मन ना ले उपभाषाओं पर उसका पर्योत प्रभाव सवस्य पहेगा, किंद्र हुन्न परिवर्शत रूप में हिंदी प्ररेश की ये उपभाषाओं भी चलती रहेंगी।

एक दसरी विचारधारा इस प्रकार की भी रही है कि हिंदी प्रदेश की प्रत्येक उपभाषा का ऋषते प्रदेश में उसी प्रकार उपयोग होना चाहिए छीर उसका वही स्थान रहना चाहिए जैसे भारत के श्रन्य भाषाप्रदेशों में उन प्रदेशों की भाषा का है। दसरे शब्दों में, भारतीय संविधान में १४ प्रतिनिधि भाषास्त्रीं के स्थान पर १४+१६ अर्थात ३० भाषाएँ स्वीकृत होनी चाहिए । इस प्रकार का खांटोलच हिदी प्रदेश में पूर्वी तथा पश्चिमी सीमांत प्रदेशों श्चर्यात मिथिला श्चीर मारवाङ से प्रारंभ हन्ना था। भारतवर्ष के कुछ ग्रन्थ भाषाभाषी भी जिनके भाषापरिवार एक श्चयवा श्चिषिक से श्रिधिक दो तीन भाषा इकाइयों के हैं, हिंदी प्रदेश की १६ उप भाषाक्रों का विशाल संभिलित परिवार देख नहीं पाते और वे हिंदी प्रदेश के यह विचारधारा रखनेवाले वर्ग को बरावर प्रोत्साहित करते रहे हैं। भोजपरी छाटि कई उपमाधा प्रदेशों के लोगों को यह सममाया गया कि संमिलित भाषापरिवार में तुम्हें कह ही होगा, दबकर रहना पड़ेगा, अत: अपना घर आलग क्यों नहीं कर लेते। लोकगीत, लोककथाएँ श्रयवा काव्यरचना की बात भिन्न होती है। किंत व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी प्रदेश की समस्त १६ भाषाश्रों में ज्ञान विज्ञान से संबंधित ऋसीम ऋाधनिक साहित्य विकसित करना सरल नहीं है। इसमें जितनी जनशक्ति श्रीर धनशक्ति लगेगी श्रीर जितना समय लगेगा उसपर विस्तार है विचार नहीं किया गया है। साहित्यिक हिंदी को संमिलित शक्ति से विकसित करते में सबका दित है।

बास्तव में उचित सार्ग मध्य का है, कीर उसी का क्षतुसरया करना अेसरकर होगा। प्रत्येक उपभाषा को क्षपने प्रदेश में बनी रहने कीर विकसित होने के संबंध में कोई भी बाबा नहीं होनी चाहिए। उसके लोकसाहित्य तथा शिष्ट साहित्य की पूर्व रचा होनी चाहिए, उसका संकतन किया काना चाहिए, क्षप्रययन होना **१**१ - प्रस्तावना

चाहिए और पठनपाठन के पूर्व सुनीते होने चाहिए। किंतु हिंदी प्रवेशों के राज्यों, कचहरियों तथा हाईकोटों आदि में शासन की भाषा के रूप में, स्कूल, कालेख तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माण्यम के रूप में तथा पत्रपत्रिकाओं की प्रधान माणा के रूप में केवल शाहिएक हिंदी को ही चलाना उचित और हितकर है। दूपरे साथों में माणा संबंधी को स्थित आव चल रही है उसी को सुदृढ़ करने का यब होना चाहिए।

यदि भारतवर्ष के पुराने हतिहाल को देला बाए तो मध्यदेश में हर प्रकार की माया तंत्रं भी स्थित स्वरा से बलती झाई है। बैरिक काल वे अपभंश काल तक हर प्रदेश में अनेक प्रादेशिक भाषाकर रहे, लाय ही हन करों में वे एक को समस्त मध्यदेश की प्रतिनिधि भाषा के रूप में भी माना बाता रहा। मिल मिल कालों में बैरिक भाषा, संस्कृत, पाली, शौरतेनी प्राकृत तथा अवहह हसी प्रकार के प्रतिनिधि भाषाकर थे; यहाँ तक कि सुल्तानों और सुरालों के साक्षावणकाल तक में हिंदी प्रदेश की बनता की प्रतिनिधि साधा एक इकमाया ही थी। यह भी दितिशिक सवस है कि मध्यदेश की यही प्रतिनिधि साहित्यक भाषा स्वत्य भारतवर्ष की भी प्रतिनिधि साहित्यक भाषा रही है। वैदिक भाषा, संस्कृत, पाली, शौरतेनी प्राकृत, अवहह तथा जनभाषा, मध्यदेश की प्रतिनिधि भाषायाँ होने के साथ समस्त भारतवर्ष की भी प्रतिनिधि भाषायाँ होने के साथ समस्त भारतवर्ष की भी हतिनिधि प्रावार्ष होने के साथ समस्त भारतवर्ष की भी प्रतिनिधि प्रावार्ष होने के साथ समस्त भारतवर्ष की भी स्वतिनिधि प्रावार्ष स्वयं साथाय समस्त भारतवर्ष की भी अपने अपने काल में प्रतिनिधि हिंदी, हिंदी प्रदेश की प्रवाप समस्त देश की भी राजमाया स्विकृति ही ही हिंदी प्रदेश की मुल्य साथा होने के साथ समस्त देश की भी राजमाया स्विकृत हो ही ही ही स्व

उपनायाओं का एक संभितित भाषापरिवार है किस्त्री प्रदेश की मिलती जुलती १४, १६ उपनायाओं का एक संभितित भाषापरिवार है लिसमें आधुनिक काल में स्वयं परिवार को स्वित्र कार्यों ने साहित्यिक स्वत्र में लो हिंदी को हर परिवार की मुलिवा के रूप में जुन तिया है। हिंदी भाषा इट प्रकार हर संभितित परिवार की मुलिवा के स्वयं में जुन तिया है। हिंदी भाषा इट प्रकार हर संभितित परिवार की मिलिवा किस्त है तथा अपने लेज में उत्कार अपना स्वर्तन स्वान है। किस प्रकार भारतवर्व के ११ भाषाप्रदेशों में अंतरराज्य तथा केंद्रीय कार्यों के लिये हिंदी को राज्यभाषा के रूप में जुन तिया गया, ठीक उसी प्रकार कुटि प्रमान पर हिंदी भारत्य के इन १६ उप-माषा के प्रदेशों ने मिल मिल उपनायायों के आतीनिष के रूप में नी तथा उसका हिंदी मरेश की उपनायायों के प्रतिनिधि के रूप में भी हिंदी को चन तिया है।

# प्रथम खंड हिंदी च्वनियाँ तथा उनका इतिहास

# हिंदी ध्वनियों का वर्णन दृष्टकोण और परिचय

# हिंदी ध्वनियों का वर्णन

### दक्षिकोता और परिचय

है ? आधनिक हिंटी ध्वनियों के विकास का मल रूप हमें वैदिक तथा संस्कृत के प्राचीन व्यनिसमृह में मिलता है। तदनंतर उनके विकासक्रम का आमास पालि, प्राकृत तथा अपभंशों में पाया जाता है: परंत किसी विशेष व्यक्ति के विकास के विविध रूप एक कम से इन सबमें निश्चय ही प्राप्त हों, ऐसी बात नहीं है । बस्ततः पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बिडार तक तथा उत्तर में डिमालय प्रदेश से लेकर दक्किण में राजस्थान श्रीर मध्यप्रदेश तक का जो विस्तीर्श भूभाग आज हिंदी-भाषा-भाषी जनसमह का केंद्र है, उसमें किसी निश्चित काल में जनसाधारण की सामान्य बोली के रूप में प्राकृत या अपभंश का कोई एक ही अभिन्न स्वरूप तो प्रचलित नहीं था । विभिन्न प्रदेशों में प्राकृत तथा खप्रयंश के विविध रूप थोडे बहुत खंतरों के साथ व्यवहृत थे। उनमें भी बोलचाल के जो रूप प्रचलित रहे होंगे, जिनसे हिंदी तथा श्रम्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का विकास हस्रा, उनका कोई विश्वस-नीय प्रमाण श्वाज उपलब्ध नहीं है। व्याकरकों तथा सिखित ग्रंथों में उनके की रूप मिलते हैं, उनका संबंध उनके परिमाजित साहित्यिक रूपों से है। इसके श्वतिरिक्त सैकडों वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में व्यवह्नत बोलवाल के रूपों में पारस्परिक श्रादान प्रदान श्रीर मिश्रग निर्दाध गति से होते गए हैं। हिमालय श्रीर विध्याचल के बीच इस विस्तृत भसंख में किसी दर्लच्य भौगोलिक विभाजनसीमा का स्रभाव था। इसके श्रलावा एक ही प्रदेश कभी इस राज्य का श्रंग रहा तो कभी उस राज्य का । साधुसंतों और फकीरों की रमती हुई मंडलियाँ तथा उनकी लोकप्रियं बानियाँ, दर दर के भारतीय तीर्थयात्रियों के आवागमन, व्यापारिक तथा वैवाहिक संबंध, विशाल सेनाओं का अतिक्रमणा, अमते हुए चारणों और भाटों की लोक-गायाएँ तया भ्रमग्रशील क्यावाचकां के प्रवचन बोलचाल की भाषात्रों को बराबर स्वाभाविक मिश्रमा की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित करते रहे हैं। यह मिश्रमा या भाषायी समन्वय एक प्रवल तथा व्यापक केंट्राभिसारी एवं ब्राटगोंन्सल प्रवत्ति से खनप्राणित था । फलतः एक सांस्कृतिक लोकभाषा के रूप में हिंदी का जनरोत्तर विकास होता गया। इसी कारण ऐतिहासिक दक्षि से हिंटी का संबंध किसी निश्चित काल की किसी एक विशेष प्राकृत या ऋपश्रंश के किसी एक विशेष रूप से जोडना संभव नहीं है। उसमें एक ही साथ विभिन्न बोलियों की व्यतियों के विविध रूप प्रचरता गया है। हिंदी में व्यवहृत इन अनेक दिशाओं से आई हुई देशी या विदेशी ध्वनियों को संकेतित करने के लिये कुछ, विशेष चिह्नों का प्रयोग किया गया है, जिनकी सूची प्रारंभ में दी गई है।

- ५ ४. किसी भी भाषा के व्यतिसमूह का विवेचन करने के लिये उनकी व्यवस्था को हमें दो कोटियों में विभावित करना पहता है:
- (१) उसका स्वनिर्मात्मक पद्म, जिसके श्रंतर्गत उसके स्वरी श्रीर व्यंक्तीं का विचार किया जाता है।
- (२) उसका रामात्मक चन्न, विशवके श्रंतमाँत सुरों या स्वरों के ब्रारीह-श्रवरोह, वलावात, मात्रा, संधि ब्रादि का विचार किया बाता है। ज्यानि के वे तमस्त तत्व जो उतके किसी एक उच्चरित खंड में ही चीमित न रहकर उपरि-लंडास्मक प्रभाव व्यक्त करते हैं, श्रायांत्र श्रवेक लंडों पर एक ही जाय कु। से जाते हैं श्रीर उन्हें श्रायों गंग में रंग दें हैं, उचके रामात्मक स्वरूप के श्रंग हैं।

#### हिंदी का स्वनिर्मात्मक पन्न

- ५ ५. अनिविकान के अनुसार लामान्य उच्चारण की दृष्टि से स्वर ऐसी संगेष (अपना फुलकुलाइटवाली) अति है, किसके उच्चारण में शुलविषद बराबर खुला रहता है और भोगर्तिश्यों से क्यार किसी प्रकार के शुतिगम्य नंत्रयें के बिना श्वास निर्वाध गति से शुलकुल्यर प्रतिस्वनकों है, तसनी तथा कभी कभी नासिका के भी तंकोच विकाच द्वारा परिण्यत होता हुआ इस प्रकार बाहर निकलता जाता है कि उत्तमें एक शिवेष लक्ष्ण या नाद का तंजार ही जाता है, जिससे एक स्वर किसी दूसरे स्वर या व्यंजन से भिल सुनाई पहता है, जैसे 'अर', 'इ' अथवा 'ब' से 'ए', 'ओ' अपवा 'द' भिल प्रतीत होता है।
- ६. हसके विपरीत व्यंकन के खंतगंत वे संघोष या खायोप प्यानियों खाती हैं को सुख, नारिका या फंट में शावनागं के पूर्वा या ख्रपूर्ण अवरोध के द्वारा बनती हैं। यह ख्रयरोध या संकोच सुखविवरस्य उच्चारखस्थान के किसी विशेष भाग में विश्वास्त्रादि करवों के द्वारा संघन होता है।

#### हिंदी स्वर

५. दिरी में निम्मांकित लिपियाहीं द्वारा संकेतित स्वर ष्वनियाँ प्रयक्तित है। यहाँ बौकोर कोडकों में मामाचिह तथा हुत कोडकों में सामान्य प्वनियों के विशेष रूप संकेतित कर दिए गए हैं, वो संस्वांने के रूप में प्रयचा हिंदी के स्थानीय उच्चारखीं या कुछ विशेष शान्यों में ही लीमित हैं: से ख्रमना प्रभाव खंकित करते गए हैं। ख्रतः उसकी ष्वनियों के विकास को समभने से लिये हुए भूमाग की विवेश नोलियों की व्यनियों का प्यान रखना ख्रावरण है। इसके खतिरक पुत्र दिख्यों में भी 'दिन्तनी' के रूप में 'दवी 'दर्भी वात्रा है। है ही हिंदी का प्रचार था। ख्राव भी दिन्तनी को नोलनेवाले हिंदू मुसलमान पर्याप्त संस्था में भाए जाते हैं। इसी विचार से खपने हुए विकरण में गढ़नाली, कुमार्जनी, राजस्थानी, जनभाषा, खनवी, भोजपुरी, मैथिली, दिन्तनी खादि प्रमुख नोलियों और देवीय उपभाषाओं को जिनमें का भी प्यास्थान निर्देश किया गया है। उनकी विशेषताई को समस्ते विना हिंदी की विशेषताएँ यथावत् नहीं समस्त्री वा स्वर्ती।

- ६ २ स्थानीय बोलियों की ध्वनियों की विभिन्नता के कारण हिंदी के ज्वारता में भी प्राय: स्थानीय भेद पाए जाते हैं। मैथिली, मगडी या भोजपरी क्षेत्र में बोली जानेवाली हिंदी से पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या दक्लिन में बोली जानेवाली हिंदी की जनियों में अंतर होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न गाँवों क्यीर नगरों में बोली जानेवाली अथवा समाज के विभिन्न रूपों या वर्गों में व्यवहत हिंदी के उचारण में भी मेद है। परंतु अब हिंदी के समान विकासमान तथा देश के विभिन्न प्रदेशों और वर्गों में फैलती जानेवाली भाषा के अनेक भेटों में ने किसी एक मेट या किसी वर्गविशेष अथवा स्थानविशेष में प्रचलित रूप को ही एकमात्र आदर्श मान बैठना ठीक नहीं होगा। साथ ही यह भी ठीक है कि विस्तीर्ण भूभागों में प्रचलित किसी भी भाषा में अनेक मेदों के शीच उसका एक बहजनसंमत आदर्श रूप भी होता है। ऐसी दशा में ऐसे ऋछ सहज, स्थानीय और स्तरीय स्रंतरों के रहते हए भी हिंदी उद्यारण का स्नादर्श रूप यदि स्नाज कोई माना जा सकता है तो यह वही रूप हो सकता है जो ऋषिक से ऋषिक व्य वहारिक तथा व्यापक समा-नता के साथ इन विभिन्न प्रदेशों की शिव्रित, शिष्ट जनसंख्ली में प्रचलित है। उसी समान रूप को यहाँ विवरता का मरूप श्राधार बनाया गया है। इस चाहें तो उसे 'शिष्ट हिंदी' के नाम से श्राभिहित कर सकते हैं।
- 5 २. शिचित जनमंत्रली द्वारा जो हिंदी बोली जाती है, उसमें ऋरवी, कारती तथा तुकी के अनेक आगत शब्दों के साथ कुछ विदेशी अविनयों का भी माया अवहार होता है। एसियम संकृति के प्रमाव ने हिंदी की जो एक विशिष्ट वैज्ञान के प्रचलित हो गई है, उसमें तो इस कोटि की अनेक विदेशी अनियों का प्रयोग दोता है। इसके अतिरिक्त वोरोपीय माजनाओं ने विदेशी अपनियों का प्रयोग दोता है। इसके अतिरिक्त वोरोपीय माजनाओं ने विदेशी अपनियों का भी अवहार अंगरेखी चहु हुए शिचित वर्ग के हारा होता है। एसी अनियों का भी विवेषन व्यास्थान किया

(१) शुद्ध स्वर-

(२) संध्यद्धर स्वर---

ये सभी स्वर सानुनासिक और निरनुनासिक दोनों ही रूपों में व्यवहृत होते हैं।

\$ ... उपर्युक्त सूची में हमने संस्कृत वर्णमाला के 'ऋ', 'ऋ' श्रीर 'लू' हम तीन त्यरों के त्या के अध्यापता हिंदी में स्वरों के हम में बाद के स्वर्ण में हम तीन त्यरों के त्या में में क्षेत्र में हम के स्वर्ण में हम तीन त्या है, पर उनका उच्यारा (हिंदी में स्वर्ण में हम के स्वर्ण में हम होता है, जैठ- 'ऋषे' (विषि ), 'कुचा' (किया ), 'क्षीकृति' (स्विकित ) । तेलगु श्रीर कबढ़ में 'ऋ' का उच्चाराय (देंग के स्वर्ण में एक्या') । तेलगु श्रीर कबढ़ में 'ऋ' का उच्चाराय कंपमान विद्वा ते लुटित संवर्ण अचेत के हम में होता है, जैवं 'कुच्या'। स्वर्ण में एक्या का उच्चाराय होता है और अधि विद्वा के स्वर्ण में एक्या । प्रभूष्य ने प्रभूष्य । प्रभूष्य ने प्रभूष्य । प्रभूष्य ने प्रभूष्य । प्रभूष्य ने प्रभूष्य । प्रभूष्य । प्रभूष्य । प्रभूष्य । प्रभूष्य । प्रभूष्य क्षीर क्षीर कों हिंदन से स्वर्ण में के स्वर्ण में हिंदी 'ऋषे ने स्वर्ण में के स्वर्ण में हिंदी 'ऋषे ने 'सिर्ण', 'तिन' ही की स्वर्ण में से केवल वादस्यमूलक के हम से स्वर्ण से प्रभूष्य । प्रभुष्य मां केवल वादस्यमूलक के हम से से स्वर्ण से प्रभुष्य । प्रभुष्य मां केवल प्रभुष्य मां काता है'।

'ऋ' और 'लु' बैरिक तथा संस्कृत में भी संभवतः पाश्विक ब्यंजन ही वे खीर स्वरी की श्रेणी में केवल इसलिये गिने जाते ये कि उनमें वर्ण बनाने की स्नमता थी।

१ दे० पाखिति : प्रण्याच्याची---१. ३. ३३ व्यौर ७. २. ६० तमा कात्यायन : वार्तिक---२.३.१३।

मध्ययग के उत्तरकाल में व्यतियों और व्याकरण का और भी अधिक विकास पाया बाता है। संयक्त व्यंवनों के सभीकरण के कारण जो व्यंवन का दित्व (दीर्घत्व) आदिकाल से प्रारंभ हन्ना या और मध्यकाल में चरम सीमा को पहुँच चुका था, श्रव एकत्व ( इस्वत्व ) की श्रीर चलने लगा ( प्त, क्त>त>त ) श्रीर प्रतिकार स्वरूप उससे पूर्व का हस्व स्वर दीर्च होने लगा। यह प्रवृत्ति श्राध-निक युग में पूर्ण रूप से पाई जाती है। पर इसका आरंभ मध्ययुग के उत्तरकाल से ही हो गया था। प्रत्ययों में ध्य-स्य-सम की जगह ह ( संतहो < सम्प्रस्य. वर्डि < वस्ति < वस्तिन् ) मिलता है। प्रत्ययों के न. ख. म की जगह अनुस्वार भी आ। गया ( रापं < राजेश ८ राजा, प्रकार ८ प्रकासि ), शन्द के अंत का दीर्घ स्वर हस्य हो गया (सेवा > सेव. मानिनी > माणिणि ) और हो। ए का उ. ह ( पुत्तो > पुत्त, घोर > धारि )। संज्ञा और किया के रूपों की जटिलता और भी कम डो गई। प्रथमा और दितीया विभक्तियों के रूपों में निकटता आ गई (पुत्त एक व०, पुत्त व० व०) इसी तरह पत्री ख्रीर सप्तमी के एकवचन में (प० प्रसाह ए ० व ०, प्रसाई व० व० प्रसाई ) प्रतिकार रूप परसर्गी का प्रयोग जारी हन्ना। किया में भी प्रायः वर्तमान काल (लट्), सामान्य भविष्य (लट्), स्नाज्ञा (लोट्) के ही रूप पाए जाते हैं, इसन्य सब लकारों के रूप लुप्त हो गए। भूतकाल के लिये निष्ठा का उदाश्य सर्वोद्य में लिया जाने लगा।

उत्तरकाल की भाषा को वामान्य रूप से क्षत्रक्षंत नाम दिया गया है। कालि-दास की विक्रमोगंदीय में अपनेयं के कुछ पय मिलते हैं। दंशी (ई० व्यों तथी ) के समय से अपनेयं का काल्य में योड़ा बहुत प्रयोग होने लगा और यह हिंदी, मराठी आदि आधुनिक भाषाओं के प्रयोग के यूर्व तक बारी रहा। विचापति उन्हुर ने वहाँ मैथिली में अपने अमर शन्दों की स्वना की है, वहाँ साथ ही साथ कीतिलता कैता गुंदर मंध अपनेयं आ उपनायर और जालब में विमाग किया है। नागर गुंकरात का, माबड सिंध का और उपनायर इन दोनों के बीच का प्रदेश समका बाता है। हतना निभय समकता चाहिए कि विन प्रति में माकते बोली बाती थीं उनमें ही उत्तरकाल में उन स्व प्रांग प्रथा समस्त मागों के साहि-देशक रूप में पाया बाता है। हतमें आया उत्कृष्ट साहित्य विशेषत्या चिरतों और करा। इन सबसे शारिकेती अपभेय का प्रयोग प्रायः समस्त मागों के साहि-देशक रूप में पाया बाता है। हतमें आया उत्कृष्ट साहित्य विशेषत्या चिरतों और

मध्ययुग के उत्तरकाल तक ज्ञाते ज्ञाते प्राचीन युग की भाषा में ययेष्ट भेद पढ़ गया था। प्राचीन युग में कुछ परिस्थितियों में दंख व्यंवन नूर्धन्य होने लगे थे। यह प्रश्वति बढ़ती बढ़ती मध्ययुग के उत्तरकाल में चरम तीमा को पहुँच गई। प्राचीन युग में गीतालक स्वरागत था, हवके स्थान पर बलावान सध्ययुग के ज्ञादि काल में ही ज्ञा गया था। यह बलाजात प्रायः उपया के अवहर पर पहता था। मण्युया में ज्ञानंभायां और वोलियों में परस्पर ग्रान्यों का ज्ञानाम प्रदान होता रहा। इसका तयोंच्या उरार एवं क्यानाम प्रदान होता रहा। इसका तयोंच्या उरार एवं क्यानाम प्रदान होता रहा। इसका तयोंच्या उरार एवं क्यान प्रदान होता रहे। इसका तयोंच्या उरार एक ही श्रान्य के निवास और तक्षण कर्मों के भी ग्रान्य ति एवं क्यान रहे ज्ञानं क्यान क

\$ ६/ हिंदी के शुद्ध स्वरंगे के स्थान को नीचे के चित्र में इंगित किया जा रहा है। अनुनासिक तथा महावासुयुक स्वरंगे का स्थान भी प्रायः वही समक्षना चाहिए को अनुनासिक स्वरंगे का दिया गया है:

चित्र-१

|                   | श्रम                                  | मध्याप | केंद्रीय     | मध्यपश्च | पश्च                                |
|-------------------|---------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------------------------------|
| संदृत             | ई-सीता<br>इ-सितार                     |        |              |          | ऊ— <u>ष्</u> त<br>उ– <b>ब्र</b> तली |
| ग्रर्थ :<br>संदृत | ए- <u>से</u> वा<br>(ए)- <u>स</u> ंवार |        | (श्रं)-सप्ना |          | श्रो-श्रोस<br>(श्रा)-श्रासार        |
| श्चर्य-<br>विश्वत |                                       |        |              | श्र-सुन  |                                     |
| विवृत             |                                       |        |              |          | क्या− <u>र</u> ाम                   |

कुत को इकों में दी गई व्यक्तियाँ मेदक नहीं है। राज्यांतर्गत स्थिति के अनुसूत शतक। निवमन कीता है। § १०. क्वॅगरेजी से कागत शब्दों में निम्नांकित क्वतिरिक्त स्वर ध्वनियाँ भी स्वबद्धत होती हैं:

(१) शद्ध खरः

क्याँ[ाँ] (२) संध्यक्तरस्वरः

श्राय[य]

§ ११. उपर्युक्त स्तरों के ऋतिरिक्त हिंदी प्रदेश की बोलियों में कुछ विशेष व्यक्तियों भी पार्ट वाती हैं. जिनको नीचे संकित किया जा रहा है:

बोलियों में मिलनेवाली इन प्यनियों के स्थान का खंकेत निम्मलिखित चित्र में किया बारहा है। इनके अनुनासिक रूपों का स्थान भी वही है को अनुनासिक रूपों का। कोष्ठ सबद प्यनि अँगरेशी से आगत शब्दों व्यवहृत होती है।

বিন্ন-২

|              | श्रम                                               | मध्यात्र | केंद्रीय | सध्यपश्च               | पश्च                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| संदृत        | इ–श्रागि<br>(श्रव∘)                                |          |          |                        | डू- मधु <sub>़</sub> (श्वव॰)                 |
| श्रर्घसंदृत  | एं-काईसँ<br>(श्रव०)                                |          |          |                        |                                              |
| श्चर्थविद्दत | ए-केसी<br>(नज)<br>ए'-आहरे<br>जागत-सी<br>धमुना (नष) |          |          | म्म-स्रोर्ख<br>(निमा॰) | ओ-लायो (जन)<br>आ-समाहवा <sup>र</sup><br>(जन) |
|              |                                                    |          |          | ग्रॅ-चलबॅ<br>(भोज॰)    | {श्रॉ}–कॉलेब<br>श्रां−श्रांरा<br>(मैथि∘)     |

#### हिंदी ब्यंजन

5 ११ . हिंदी में प्रचलित व्यंका ध्वतियों को निम्नलिखित लिपिविहीं द्वारा संकेतित किया बाता है। कोष्ठकों में वे विशेष ध्वनियों संकेतित की गई है, को किसी ध्वनि के रियतिकन्य रूपांतर या संस्वन के रूप में व्यवहृत हैं श्रयवा कुछ स्वानाय उच्चारलों के कतियथ शन्दों और बोलियों में ही सीमित हैं।

- ्र ११. इनमें से निम्नलिखित व्यंजन ऋनाच स्थान में ही प्रयुक्त होते हैं:—क्,क्ह, ज़,ख,न्ह,,म्ह, इ,, उ, (रह्), ६हु, (ळ),:।
- ११४. विदेशी भाषाश्रों से श्रागत शब्दों में कुछ शिव्हित व्यक्तियों द्वारा उच्चरित निम्नलिखित ध्वनियों भी उल्लेखनीय हैं:

§ १५. इन ध्वनियों का वर्गीकरण निस्तक्षिति प्रकार से किया जा सकता है: बाह्य प्रयक्ष के क्षाधार पर

(क) अर्थाय और तथाय अर्थाय—क, ख, च, ख, ट, ठ, त, य, य, य, य, य, य, व, ह, [:], क, ख, फ तथाय—ग, य, ह, (ङ्ह), ख, फ, (आ), ढ, (ङ्), ढ (ङ्), ख, द, थ, न, (च्ह), च, म, म, (यह), य, ग, (य्ह), ल, (व्ह), (क), व, (व्ह), ह, त, ज्ञा, व्ह,

( ख ) श्ररूपप्राण महाप्राण<sup>9</sup>

<sup>ै</sup> इस वर्गीकरण के अनुसार स्वर सभी अल्पनाण है। क्रम्म ध्वनियों की तैतिरीय प्राक्तिग्रास्त्र के अनुसार महाप्राण के अनुमार रखा वा सकता है।

महाप्राया—सं, घ, ( ङ्ह ), छ, भन्न, ठ, ढ, ( ढ़ ), थ घ, न्ह, फ, म, म्ह, (ऱ्ह), (स्ह), ह, [ : ], स, फ़, म

श्राभ्यंतर प्रयक्त के श्राधार पर

(क) खुट—इतमें स्वर्ण और नाशिका व्यंक्त सीमिलत हैं। स्वर्श संवर्ण व्यतियों को भी इती के अंतर्गत रलकर वर्णन किया वा सकता है। स्वर्ण व्यंक्तों को पाँच वर्गों में विभक्त किया वा सकता है:

> स्वर्श व्यंजन—कवर्ग—क, ख, ग, घ, ङ चवर्ग—च, छ, ज, भः, ज ( स्वर्शसंवर्षी ) टवर्ग—ट, ट, ड, ड, स

तवर्ग-त, थ, द, घ, न पवर्ग-प, फ, ब, म, म

इनमें क, (क्ह्), अ, सा, न, नह, म, मह नासिका व्यंबनों की कोटि में आते हैं।

- (ख) ईपल्पष्ट—इसमें उत्स्तित (इ, ढ़) श्रंतःस्य (य, व), लप्यापात (र, र्इ) पारिंग्क (ल, ल्ह) संमिलित है।
- (ग) ईपद्वितृत्त-इसमें संवर्धी श्रीर महाभाष्य के श्रनुसार ऊष्म श्वनियाँ भी श्राती हैं,। ये निम्नलिखित हैं:

(ब्), श, ब. स, इ, [:], ख, ज़, ज़, ज़, भ़

हे १६. हमने अपने नर्गीकरण में नह, म्ह, रह और सह को शुद्ध महाप्राया अंबतों में सीमिलत किया है, यत्नीय परंपरागत नर्योजनाया में हनके लिये प्रमक् अंकता नहीं है। कुछ नैयाकरणों ने हन्ते छेचुक अंवतीं की कोट में रखा है, किन्तु व्यानास्त्रा हों है र ने उच्चारणों में वह शिक्तमचा नहीं मिलती जो हिल तथा अन्य चंचुक अंबतों में होती है और ये पूर्ववर्ती अव्हर्तों को 'स्थानतः'

१ हैं देखांग : य आमर जॅब द दिंदी सैयवेज, ए० ७

दोर्थता भी नहीं 'भ्रदान' करते।' हनका उचारण क्रन्य महाशाया व्यंवनों शे भौति एक हो प्रवक्त में होता है कीर उन्हीं के समान में भी क्रमने ऋरुप्राया सकातियों (त, म, र और स) के साथ युग्मवद हैं। इनका समानांतरण हत इकार किया व्यायकता है!—

त-न

H-1E

₹—\_₹**₹** 

हिंदी में इनका आधा प्रयोग नहीं होता। इन्हें न, म, र और ल के रागात्मक सेंद के रूप में प्रदश्च किया जा सकता है।

् १७. उचारस के स्थान ऋथवा उचारसाववर्गों की सापेस स्थिति के इन्तुसार हिंदी को पीछे से झागे की झोर इस प्रकार निर्दिष्ट किया का सकता है।

कंड्य. तालव्य. मर्थन्य. वस्व्यं. दंत्य. दंतोष्ट्य. द्वोष्ट्य ।

कंडब के पहले विदेशी शब्दों में प्रयुक्त जिह्नामूलीय का का स्थान आरता है। इस कम से इन सभी व्यंबन प्यनियों का वर्गीकरसा प्रयक्त् तालिकानित्र में दिया बारहा है। इनमें से प्रत्येक व्यंबन का वर्णन आरो किया जायगा।

#### तालिका चित्र

प्रस्थेक स्वर ध्वनि का वर्णन

#### ন্থ

५ १८.. यह कर्षविष्टत हुस्त मध्य स्वर है। उत्कृष्ट अन्तरों में क्षयवा गुक एका-स्वर्ते के उचारता में बिक्क का अध्य भाग केंद्रीय रिपति से चोड़ा पीछे की ओर खिला रहता है और जिक्क तमभग अर्थविष्टत रिपति तक उठती है। कोउ उदाखीन रिपति में रहते हैं। स्वरतिश्वर्त का कंपन होता रहता है और कोमल तालु का

भे केशल कुछ रने पिने तर्वय करों में मृत ह ते न्यूराल न्यू और का ते खुराल पर के उलात्व में भव्य संयुक्त अर्थनां के समान पूर्वायर की स्थानताः दीर्पेता तथा अधिक शक्ति का प्रयोग पाता बाता है, बैसे, किया ( ८ चिक्र), गया ( प्रक्र)। वस्तुतः म्यूरांत्व की एटे ते एन्टे पेट्राज्य अर्थना अर्थना व्यविधार्यक के अर्थनांत मानना समीचीन होगा। वर्ष्युक्त वर्षायर हमने केशल सामान्य क्यार्य की दृष्टि से किया है।

कर्षा भाग उठकर उपालिबिहा के विद्वते भाग को रवर्श करता है, बिक्से नासि-काबरोप हो बाता है। उभी निरतुनासिक स्वरों के उचारण में स्वरतियों और कोमल तालु की यही रियति रहती है। उदा॰ ब्रुव, बुदुत, कुमल, नू, कु, लु, गु, छ ब्रादि।

- े ११६. प्रानुत्कृष्ट वास्त्रों में श्र का उचारण योदा अधिक केंद्रीय स्वीर संहत तथा इस्तर होता है, यथा-स्वकेला, कियुर, कमल ।
- ५ २०. हणका उचारता और भी अधिक हस्त या हस्ततम हो जाता है का यह सम्बद्धा रूप में ऐते अनुकुष्ट अक्टर के लाग उचारित होता है, को अपने पूर्व उचारित काल के स्वाप यह रूप में उचारित होता है और उपधा या उपधापूर्व की स्थित में रहता है। द्वत गित के लंबर उचारता में यह मावर सुरक्त पूर्व महस्त कर लेता है और केवल म्यंजन के मोचन की ध्वति सुनाई पहती है। उदार अपना, इत्ता, सम्मुमा, जलुपान, बतुलाना, निकल्वाना। हस्की संकेतित करने के लिये [ -ं- ] हस्त पित का प्रयोग, किया वा तकता है जैते आर्थमी, अप्रांत। ।
- \$ २१. हलंतवत् उचरित श्रांय व्यंकन के पूर्व लायुतम स्न का व्यवहार नहीं होता; वैवे, कमल में क क्षीर म के स्न का पूरा-पूरा हस्य उचारचा होगा, नमीं कि का मान प्रतान हुए। सूरा इस्य उचारचा होगा, नमीं कि का मान स्वत्य है और म का स्न आगिविशानयुक्त ल के पहले झावा है, किंद्र कमला में म के स्न का लायुत्त उचारचा होगा और वह हुततादि में सूनवत् या हलंतवत् रूप महत्या कर लकता है। ऐसा उच्चारचा मागः तीन या झिक्क खब्रस्वाले सन्दों में ही संभव है, बब कि तीसरा व्यंवन महत्या वा स्थानतः योचे ही, केव कुरी, मुम्ताना, पढुताना, उसको, किन्दु हो। किन्दु हो। ऐसे रूपों में भी हलंतवत् उचारित व्यंवन पूर्वारा अंत्रकों के संयुक्त रूप से मिल ही रहेगा। वक्षी के क के उचारचा में जो तताव या और लगाया बाता है तथा उसके स्वयंप में जो कालामा की यीर्थना पाई जाती है, उसका कुरों के उचारचा में आप है। इसी प्रकार किन्दु से प्रवास हो। इसी प्रकार किन्दु से स्वयंप या जाता है कि पहले (सूदे) के उचारचा में यह मेद पाया जाता है हि पहले (सूदे) के उचारचा में योग किन्दु सा स्वास है।

१ हिदेवीकास तथा वसके व्यले के कुछ लेखकों ने अवनी रचनाओं में वस्ते, फिरको आदि लिखित करों का मी प्रकास किया है।

न्यस्ती शब्दों में भी यदि दूसरा श्रव्स एंड्रफ हो वा किसी उपर्श्य के बाद स्नावा हो तो उसका उचारस पूर्व इस स्न के रूप में होता है, कैसे—चित्रुकार, भाग्यवान, प्रकृटित, संकलित।

§ २२. चार या पाँच श्रच्धों के शब्दों में तीसरे श्रच्य के श्र का उचारया
श्रपूर्य होता है। जैसे—चतुर्ता, टहलना, निकल्वाना, यिलहरी।

परंतु उत्कर्ष यदि तीचरे अव्हर पर ही पढ़े तो उचके आ का उचारण पूर्ण होता है, जैसे – गिलु हेरियाँ। वहाँ ह के आ का पूर्ण इस्त उचारण होगा, क्योंकि अपूर्ण रूप में उचरित का उत्कर्ष का वहन करने में अध्यमर्थ होता है।

\$ २१. राज्य के प्रयस अञ्चर के साथ तथा राज्य के आदि में इस लासुतम अ का व्यवहार नहीं होता। परंतु अंतिम दिल्य या संयुक्त व्यंवजी में तथा अंतिम य और व में (विशेषकर का ऐसे शान्द अकेले उच्चरित होते हैं तव) अ जैसी याने प्रयास की सुनाई पहती है; कैसे—विश्नं, विचं, भागें, गंदां, श्रद्धं, शाक्षं, सप्तं, महत्तं, प्रियं, अप्तायु, रेलुं, मानवं। अवशी में कुछ, परसामें के आंत में यह व्यत्नि मदस्त होती हैं; कैसे—राम क छाता (= नाम का छाता)।

\$ र.ग. उपर्युक्त स्थलों को छोड़कर हिंदी में किसी शब्द के ख्रांतिम व्यंवन के उच्चारण में आ का व्यवहार नहीं होता ' और वह हलंतवन उच्चारित होता है; वेंने कमला कमला मुं स्व [ वस ] , कला [ कला ], स्व [ वस ] , कला [ कला ], स्व [ वस ] के कि के सल री एका खरी शब्द एवं हैं, निमने अंतर आ का उच्चारण होता है — 'त' ( वेंग्ने, के अर्थ में ) । हिंदी व्यंवनों का स्तंत्र उच्चारण करते तमय भी उनके लाग आंत्र आ का उच्चारण किया जाता है, वेंग्ने, क, ल, ग, प, क आहि । परंतु मेरिसली में शब्दों के खंतिम अंवस्त में आ व्यवहत होता है। वेंग्ने करार, इंदर, कॉर्ट, । इसके खंतिरिक भोजपूरी, मगही निमादी के कुछ क्यों में भी शब्दीत के आ का उच्चारण होता है।

हिषद भाषा भाषियों हारा अंत्य ग्राकार क खुलकर उचारया होता है जिनके कारया उनके उचारया में श्रायोकः और रामऽ हिंदीभाषियों को 'श्रायोका' और 'रामा' जैसा श्रवगत होता है।

५ २५. च्र को भारतीय लिपिपद्वति में खंगिनिहित स्वर माना गवा है च्रीर ब्राच स्थान को छोड़कर ब्रन्यत्र यह ब्यंबन के रूप में ही खंगर्युक रहता है। हरी कारण स्वरों के तमान हकते लिये कोई प्रयक्त मात्राभिक्क निषारित नहीं है।

हिंदी के अधिरिक्त वंगला, असमिया, ग्रुवरावी और सराठी में भी अंतिम 'अ' क्यारित वहीं होता।

\$ २६, प्रत्ययुक्त मिश्र समाययुक्त शब्दों में शब्दात के इस्तवस् उव्यक्ति स्थंबन के श्रंतपुक्त श्र का अपूर्ण उत्थारण होता है। परंतु हुतपति में उसका इस्तवस्त ही उत्थारण होता है, बैसे

> बलं पान या बल् पान । कार्युमरा या काष्मारा । सर्युकारी या स्वकारी । केर्युकारी या केंप्करी । सर्व्यक्तिया या राज्यका । सर्व्यक्तिया या स्वर्णिया । सर्व्यक्तिया या स्वर्णिया । स्विधिकार्य या सर्वार । सिधिकार्य या सर्वार । सिधिकार्य या सर्वार ।

्रे २७. पच में मात्रा तथा लय की पूर्ति के लिये शम्दति के व्यंजन के स्रांतर्भक्त स्र का स्रावश्यकतानुवार स्कट उचारण होता है, जैसे

'बैठा कनकासन पर वीर दशानन है।'
( मैिपलीशरण ग्रस: 'मेघनादवध')

इसमें 'दशानन' के श्रंत्य न के श्रंतिनिहित श्र का हस्त उचारण होगा। 'मन रे ! परित हरि के चरन।' ( मीराँबाई )

इसमें मन के 'न' में अंतर्भुक्त अ का पूर्ण उचारण होगा।

५ २८, भोजपुरी, भैियली खादि विदारी बोलियों में झ का उच्चारणा दुख्य परिस्थितियों में योदा बहुत हो जाता है, अर्थात् उनके उच्चारण में झोठ कुछ गोलाकार हो जाते हैं। परंतु यह बर्जुलता बँगला की क्रपेचा कम होती है। भोजपुरी में एकास्यातमक या हथस्तमक शब्दों के उत्कृष्ट अच्छों में स्न का उच्चारणा बर्जुल अप्तर अपनाकृत दी चंचात है, जैले— पंतु, जंल, दं। देखें (= देखों!), कहवें या कहवें (= तुम कहोंगे)। इसे प्रायः अर्थजन के बाद '5' निवह देकर लिखा जाता है, जैले—वेलड, दर ।

 $\S$  २१. निमादी में भी क्र के दीर्थ रूप का व्यवहार होता है; कैसे—मैं या सठ (= में), कोर्स या कोस्तठ (= उसे), कोर्स या कोस्तठ (= उसे)। प्रावशासी में भी बोर के लाथ उक्करिज उत्कृष्ट क्षम्यों में झा के दीर्थ रूप का उक्करिस क्षम्यों में झा के दीर्थ रूप का उक्करिस होता है; कैसे—पैन का सूर्य (= पग राधि का सूर्य ) दैस भी मिटिनो हैंन भी द्विटिनो (= इन्द्राम भी मिट नाई, क्षादत भी खूट गई।)।

- § १०. यह विकृत दीर्ष परच स्वर है, परंतु इसका उचारणा प्रधान स्वर झा के कुछ झागे से होता है। इसके उचारणा में जिक्का पूर्णतः विकृत स्वित में सहती है और उसका केवल मध्यप्थ भाग कुछ ऊपर उठता है। औठ उदासीन स्थिति में तहते हैं, पर आ की अपेखा कुछ अधिक खुले रहते हैं। इस प्रकार आ के उचारणा से हसमें केवल मात्रा का ही नहीं, स्थान का भी भेद है। उदार आपतः, आकाश, माला।
- ् १. उपधापूर्व या उससे पहले के अब्दर में प्रयुक्त आ का उष्धारत्य कई लोग सोलवाल में अपेचाकृत हस्य रूप में करते हैं। यह आ कुछ अधिक अभीकृत और विवृत तथा अर्थविष्टत रियतियों के प्रायः नीच में जा पहुँचता है। उद्दार आंखान, लानदान, पालकी। दिक्तनी में ऐसे सन्दों के आ का उच्चार्य हतना हुस्त हो बाता है कि उसका वैकल्पिक उच्चार्या अ से अभिन्न हो बाता है, यथा—अबूरसी, अनुसान। यही बात मोजपुरी, मगद्दी तथा मैथिली प्रायश्चों के संपंत्र में मी कही वा चकती है। अशिक्ति के उदाहर्यों में यह प्रवृत्ति अधिक प्रायश्चित के उदाहर्यों में यह प्रवृत्ति अधिक पार्व बाती है।
- \$ २२. ऋा का इत्य कप निमादी और कुमाऊँनी में भी व्यवहृत है। यथा निमादी में + लीलरा, कांगरी और कुमाऊँनी में + शीर को कांगरी और कुमाऊँनी में + शीर कांगरी कांगर कांगरी + है। किमी कांगरी केंद्र कर कांग्रा उच्चार बात कांग्रा उच्चार कांग्रा उच्चार कांग्रा उच्चार कांग्रा उच्चार केंद्र कांग्रा उच्चार होता है, यथा + रोत + किमी कांग्रा का
- ६ ३१. गढ़वाली और कुमाऊँनी में आ के प्लुत रूप का भी प्रयोग प्रायः गुणापिक्य प्रकट करने के लिये किया जाता है; यथा—लाल कर्पक्षां (= अव्यंत लाल कपक्षा )। आयंतिकता स्पक्त करने के लिये यह प्रवृत्ति हिंदी तथा हिंदी प्रदेश की अपन वोलियों में भी पाई जाती है।
- ५ १४. श्रॅगरेजी एढे लिखे लोगों के उच्चारण में श्रॅगरेजी से श्रागत शब्दों में एक बढुंल पश्च श्रॉ का भी व्यवहार होता है। हसका स्थान विकृत श्रीर श्रपंविकृत के प्रायः बीच में है। उदा० श्रॉफिस, फुटबॉल, कॉलेल।

1

\$ २५. 'द' वंहत इस्य अप्रस्तर का संकेतक है। इसके उच्चारखा में विद्वात कठोर तालु की ओर लगमग दो तिहाई उठता है, परंतु संहत अप्रम की सीमा ने यह लगमग दो तिहाई जीचा और केंद्र की ओर लगमग आपा खिचा रहता है। ओठ कुछ अधिक फैले रहते हैं। उदा० इतना दिन, विता \$ १६. बोलवाल की जबभाषा, श्रवधी तथा मोचपुरी में श्रंत्य इ का उचारण प्राय: फुलफुलाइट के याब होता है। इस प्रकार यह इका संस्वन है। इसके उचारणा में जिल्ला की स्थिति वही रहती है जो स्वोध इस्त इ के उचारणा में रहती है। श्रंतर केवल यही रहता है कि धोध का स्थान फुलफुलाइट ले लेती है। उदाव जब-म्यारि, श्रव-चीकि, भोज-श्वागि।

्रे ६७. मैंपिली में भी श्रंत्य इ का एक श्रांति इस्त कप प्रचलित है (बैचे— गार्ट्र) जो संभवतः इसका कुरफुराइटबाला कर ही है, परंतु वैज्ञानिक विश्लेषण के बिना इस संबंध में निस्वयपूर्वक कुछ नहीं कहा वा सकता। संभव है और सोज करने पर और वोशियों में भी यह कम मिले।

ş

§ १-, इतके द्वारा श्रपेचाकृत वीर्ध मात्रा की संद्रत श्रमण्यनि का संकेत किया जाता है। इतके उचारण में जिल्ला का श्रममाग तथा उसके किनारे भी उत्कर कठोर तालु के बहुत समीप गहुँच जाते हैं, फिर मी श्राभार स्वर हैं से बोदा श्रीर पीखे इसते हैं। श्रोठ कुछ खुले, सेले हुए, मध्यम स्थिति में रहते हैं। उदा-हुरवर, तीर, नट्टी।

्र ३.६. अनुरकृष्ट स्थिति में ईका स्थान इकी दिशा में कुछ, नीचे और केंद्र की स्रोर इट जाता है।

§ ४०, इसका फुत रूप गुणाधिक्य व्यक्त करने के लिये अथवा पुकारने में
संबोधन के इंतिम इच्चर में व्यवहृत होता है।

उ

§ ४१. यह संवृत हस्त परच त्यर का संकेतक है। इसके उच्चारया में शिक्कापरच का ब्रगला भाग अपंतरृत और संवृत के बीच लगभग एक तिवृद्ध भाग तक
उटता है। अपने दीर्थरूप क की अपने वा वृद्ध भीक विवृत और केंद्र की ओर
अपांकृत रहता है। ओठ गोलाकार होते हैं और बीच के अंद्र को ओव्हकर दोनों
और से बंद हो बाते हैं। उदा॰ उच्छे, बहुत, तालु।

र् ४२, श्रांय उका उचारणा बोलचाल की बचनाणा, श्रवधी तथा मोजपुरी में फुचफुडाइट के लाथ होता है, जिवमें तब कुछ तो उ—जैसा ही रहता है, पर पोष का स्थान फुचफुसाइट ले लेती है। उदार मधु, श्राखु।

५ ४१, मैथिली में भी ऐसी स्थिति में संस्थन रूप में फुलफुलाइट जु का व्यवहार प्रचलित बान पढ़ता है। उसे इस्तरम उ के रूप में निर्देशित किया गया है। संभव है, बिस्लेयर्स करने पर और बोलियों में भी इसका श्वथहार मिले।

-

§ ४४. यह संद्रत परचस्वर उ के दीर्थ कप का संवेतक है। इसके उच्चारण
में बिह्ना का परच भाग उठकर पूर्ण संद्रत रियति से योड़ा नीचे तक पहुँचता है।
आधार स्वर क से यह कुछ नीचा होता है। आठ गोलाकार होकर योड़ा बाहर
निकल आते हैं। उदा॰ कुन पूरा, वह ।

६ ४५. इसके जुत रूप का व्यवहार प्रायः श्रातशयता व्यक्त करने के लिये तथा जोर से पुकारने में संबोधन के श्रांतिम श्राव्हर में होता है।

7

§ ४६. यह क्षर्यसंद्रत दीर्घ क्रम स्वर का संकेतक है। क्राधार स्वर ए ते यह योड़ा ही नीचा है। इसके उच्चारण में क्रोठों की स्थिति योड़ी विस्तृत हो बाती है। उदार एक, देर, दे।

े ४७. किंतु ए जब ब्रमुल्हर रहता है तब उसका उच्चारण कुछ विहृत स्रोर शिषिल होता है। उदार मुक्ते, बने, लेले।

§ ४८. श्रातिशयता के अर्थ में तःशा जोर से पुकारने में संबोधन के आंतिम आस्त्रर में प्राय: प्लुत ए का व्यवहार होता है।

५ ५६. कुछ शब्दों के उपवापूर्व अस्तों में ए का उच्चारण अपेखाकृत इस होता है। यह इस ए जिले इस ए [ 1] लिपिचिह द्वारा संकेतिक कर सकते हैं, दीर्च ए की अपेखा आधिक जिहत ( आधंत्रृत तथा आधंत्रित के प्रायः श्री में में) और केंद्र की ओर लिया रहता है। उदा० दैवई, तैवार, मंहसान, मंहतर, वंहरा, बंहतर, मंहरवानी, दंहरातृन, लंलाझी विभक्तियों के साथ भी प्रायः इस ए का ही मयोग होता है; जैसे: आपर्कु दिता ती, तुम्हार्ट्य पर्मु आव बहुत चहल पहल है।

५५०. प्राकृतों में कहीं कहीं ए का इस्य प्रयोग मिलता है। दिक्क्य की हिरह माथाओं में तो इस्य ए का एक पृथक् रूप में व्यवहार है और इसके लिये एक स्वतंत्र लिपिचिह्न है।

५ ५९. पंजाबी में इस्व ए का प्रयोग बहुतायत से होता है। 'मेरे' के पहले ए का पंजाबी उदाहरण में प्रायः हस्य रूप ही सुना जाता है। स्वानीय भाषाओं में ए का अधिक व्यवहार होता है। यथा—

<sup>ै</sup> दिश्ती केंद्र के काक सावाही से भी 'खिवाड़ी' नहीं, प्राय: 'र्स्तलावो' कवारया ही किया जाता है।

दिन्सनी'—ईसी 'फितनी', ईजार 'बेजार' । प्रवमाया — जिन राम कुँ नाम खराधि लिये। अवधी — एंसा (इतना), देखिबा (देखुँगा) निमाडी — एंसरी (इतना), ईतरी (फितना)

एक के स्थान में येक, येक या यक लिखने की प्रश्चित, विशेषकर कविता में, पार्ट जाती है। जोलियों में भी प्रकाणक के स्थान में यकायक का व्यवहार होता है।

भोजपुरी में उपचापूर्व स्थान में दीर्थ ए के बदले केवल इस्त ए का ही प्रयोग होता है। उदा॰ एहिजा ( यहाँ ), बंकार।

मैयिली—विर्देषिया, दैंलब्र्यंहा ( तुमने देखा )। पर मैथिली में श्रंत्य ए के भी उदाहरण मिलते हैं; जैसे—वर्ड ।

कुमाउँनी में उत्कृष्ट एकास्तरात्मक शब्दों को छोड़कर अन्यत्र इस्त ए का ही व्यवहार होता है, जैले---एक परंतु ए का ', एति, मैरा'।

५५२. ए का एक फुलफुलाइटवाला कप मी श्रवधी में प्रचलित है। इसका उच्चारता और दक्षियों से तो पंके समान ही है, केवल स्वरतिवर्धों योच की रियति के बदले फुलफुलाइट की रियति में श्रा जाती हैं। उदा० काहेर्स (किस्से)।

### **ऐ[ए]**

५ ५२. यह अर्थिवृत रीर्थ अग्रस्वर का लंकेतक है। इसके उच्चारखा में जिहा का अग्रसमा अर्थिवृत के स्थान से कुछ ऊपर तक उठता है तथा तिमक पीछ केंद्र की और खिचा रहता है। ओठ उदासीन या कुछ कैते हुप रहते हैं। उदार ऐसा, कैंत, है।

९ ५४ ८ रे [मात्राचिहैं] इत तंकेत का व्यवहार तंप्यच्चर स्वर खुयू श्रीर श्रुह के लिये भी किया जाता है (दे॰ ६६२)।

५ ५.५. प्राकृतों में न तो संध्यक्त स्वर और न शुद्ध स्वर के रूप में इसका प्रयोग मिलता है। उनमें प्रायः आह स्वरानुक्रम के रूप में व्यवहृत मिलते हैं, बैसे:—उतरह।

५ ६६. शुद्ध स्वर के रूप में ऐ का व्यवद्वार पंजाव, दिक्सी, आगारा, मधुरा, आजीगद, बुलंदशहर, राजस्थान, घौलपुर कौर एटा के कुछ आगों में सका

<sup>े</sup> दक्तिआ में आधाप वा ऐ के दस्ते व अति का व्यवसार होता है, असे येक 'बक'। उर्दू में भी एक के त्यान पर वेक वैंक, वा वक लिखने की महिल, निरोषकर क्विता में, वार्द वाती है। बोलने में भी एकाएक के त्यान पर वेकावक का व्यवसार होंगा है।

दिक्खनी में मिलता है। नागरी में इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यनिपरिषद् की प्रयाली के अनुसार ए [े] इस चिद्ध के द्वारा वोतित किया वा सकता है।

६ ५७. बुंदेली में भी ऐका शुद्ध स्वर रूप प्रचलित है: जैसे, केंड्नौत

'कहावत', र्हम 'रहम'।

५ ५८, इनके विषरीत हिंदी चेत्र के अधिकांश मानों में, जैते मध्यप्रदेश के क्रानेक माना, कानपुर, प्रयाग, लखनऊ, काशी, विहार आदि पूर्वी चेत्रों में इस विद्वारा एंकेतित ज्यित का उच्चारण 'श्रुप्' इस एंज्यच्हर स्वर के रूप में होता है। यही एंकेतिचह कुड़ शब्दों में 'श्रुप्ट' इस एंज्यच्हर स्वर का भी बोध करता है।

्रं ५६. शुद्ध स्वर तथा दोनों प्रकार के संध्यद्दर स्वरों के उच्चारण्या में हिंदी तथा दांक्वनी के विभिन्न दोनों में प्रायः दोलायमान प्रवृत्ति पार्ट्ट जाती है। दिक्वनी में कहीं तो शुद्ध स्वर ए श्रीर कहीं संध्यद्वर 'एइ' का व्यवहार होता है।

६०. सिथली में शुद्ध स्वरवाला रूप भी व्यवहृत है। यथा, एल 'श्वाया, पृद्धल 'पेदल', पढ़ें, 'पढ़ें'। फिद्ध मैथिली का ऐ कुछ अधिक विदृत (अर्थिक्टत ते योदा नीचा) होता है। प्रजमाया का अर्थविक्टत से योदा ऊँचा होता है।

्रे ६१. संध्यक्त 'श्रुइ' वाला उच्चारण विशेषतः पूर्वी क्षेत्रों में श्रयवा कुछ विशेष शब्दों में ही मिलता है ( दे॰ ६९५,६७ )।

६ ६२. श्रॅंभेन स्नादि विदेशियों के उच्चारण में शुद्ध स्वरनाला रूप ही स्रिविक पाया जाता है, न्योंकि राज्यच्हरवाला रूप उनके लिये श्रपेकाञ्चत कुछ कठिन होता है।

§ ६३. निमाड़ी में प्रथमाइट में शुद्ध त्यर के रूप में ही ऐ का अवद्वार पाया बाता है: यथा-एँडान (बोर वे चिक्लाना), प्ची (चुनकर), खेची (खींचकर)।

\$ ६४. राजस्थानी में मी ऐ का शुद्ध अर्थविष्टत अन्नस्वर के रूप में उच्चारया होता है।

\$ ६%. कुमाउँनी में गुद्ध स्वर के रूप में ऐ का उचारण प्रचलित है। इतके उदाहरण हमें उसकी विभक्तियों तथा पूर्वकालिक क़र्दतों में मिलते हैं; कैने—चैं( से ), हें गई (हो गईं)।

े ६६. मालवी में ऐ का उच्चारण ए जैसा होता है। जैसे—हे (है), चेन (चैन), जे (जै)।

५६७. ऐ के इत्त रूप के उच्चारण में जिहा का अप्रभाग अर्थिवहत से थोड़ा और ऊपर तथा पीछे खिचा रहता है। अवभाषा काव्य में इसका प्रयोग पाया बाता है। उदा॰ सुत गोद के भूपति ले निकसे (कवितावली, वालकांड-१)। इसे चाहें तो के [े] इस प्रकार लिख सकते हैं।

#### ■यो

\$ ६८. यह अर्थसंहत परच गोलीकृत दीर्य स्वर का बोषक है। इसके उच्चारण में जिहा का परच माग अर्थसंहत स्थान से योहा नीचे तक उठता है और छोठ गोल हो बाते हैं। उदार ओठ, गोल, दो। इसके स्वृत कप का प्रयोग अतिशायता तवा बोर से पुकरते में संबोधन के साथ किया बाता है; जैसे गढ़-वाली-काली वल्द (अर्थत काला बैन)।

§ ६९. मैथिली में श्रो के स्थान में कभी कभी विकल्प से अर्थविवृत 'ओ'

स्वर का भी प्रयोग होता है: जैसे-श्रोड या ओड ।

५ ७०. इयका अयेचाकृत इस्य रूप जिले आ [ [ ] विशेष अंकेत द्वारा मोपित किया जा सकता है, इसके दीर्थ रूप से अपिक विद्वत और केंद्र की और धोड़ा आगो बड़ा रहता है। यह उक्क आगत शब्दी के प्राप्त में, स्थानीय उच्चारखों में तथा अँगरेजी के कुक आगत शब्दी में प्राप्त अवद्वत होता है। उदार बहिनी, लानिया लांबान, काईबर, पाँटास सांचारदी।

९ ७१. प्राकृतों में आर्थिका इस्व रूप कहीं कहीं पाया जाता है। दिल्लिया की द्रविद भाषाओं में इस्व आर्थ प्रयक्त स्विनिर्मात्मक तत्व के रूप में व्यवद्वत है

श्रीर इसके लिये स्वतंत्र लिविचिह्न है।

६ ७२. बोलचाल में कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं, बिनमें को स्त्रीर उसे बीच दोलायमान प्रवृत्ति पाई बाती है, बैसे ऋषारा या उसारा, पांताई या पुताई, लाईर या लुहार, दार्डिहा या दुईहा, दाईराना, या दुहराना, गोस ई या गुलाई।

्रं ७ वे. विशेषकर पूर्वी खेत्रों की बोलचाल की खबकी, भोजपुरी, मैरिस्ती, मगड़ी खादि भाषाओं में इस्त का वाला रूप ही प्रचलित है, जैसे पास्तरा,

हाशियार, गांपाल, ग्रॅंजारिया ।

§ ७४, दक्खिनी में भी इस प्रकार का इस्त द्वारी मध्यवती स्थान में व्यवहृत होता है, बैसे पाँडा 'क्व्सा,' डाँग्या 'टोपी,' टाँपी 'टेर', बाँरों 'पेट' ।'

५ ७५. निमाड़ी में इचक्रात्मक शब्दों में भी आ का व्यवहार होता है; वैसे-आर्थ ( उसे ), आदा ( उतना ) ।

६ ५६, गढ़वाली श्रीर कुमाउँनी में श्रादि, मध्य श्रीर श्रंत सभी स्थानों में हुस्त श्रा का प्रयोग होता है; यथा श्रांखली, हमरा, म्हांतारि। कुमाउँनी में तो दीर्य श्रो को अपेवा हस्त्र श्रा की प्रवृत्ति अधिक पाई वाती है।

### भी [ओ]

् ७७, क्री—'दे' के समान ही यह भी तीन स्वरण्यनियों का संकेतक है—एक तो बुद्ध स्वर का तथा ख़ब् और क्षड़ इन दो संध्यक्तर स्करों का (दे॰ १९२)। इसके स्थान में प्राकृतों में 'क्षड' स्वरानुकम का ही प्रयोग सिनात है।

५ ७८. शुद्ध स्वर के रूप में औ अर्थिवहत दीर्थ परच स्वर का बोचक है, बिलके लिये अंतरांड्रीय ध्वनिविज्ञान परिषद् की लिपि में ⊃ बिह्न नियत है। इसके उच्चारख में बिह्न का परच भाग अर्थिवहत स्थान से तिनक उत्तर अर्थ- लंहत की ओर उठा रहता है। ओठ खुको और गोल रहते हैं। नागरी में हसे अर्थाय ध्वनिवज्ञान परिषद की ग्रवाली के अनुसार ओ [ो] वि हसे दिह द्वारा संकेतित किया ला सकता है। उदा०

| ओलाद | 'श्रीलाद' | स्रोत | 'सीत'       |
|------|-----------|-------|-------------|
| बतोर | 'बतौर'    | की    | <b>'सी'</b> |

९७१. शुद्ध स्वर के रूप में जनमाणा में इल ध्विन का व्यवहार अधिक होता है। कैते आयी, हुनी, दूसरी, ती। यह विशेष उच्चारण आगारा, मधुरा, अलीगढ़, कुलंदणहर, राजस्थान, धीलपुर श्रीर एटा जिलों के कुछ मार्गों में मिलता है।

दिस्तनी में प्रायः श्राच श्यान में शुद्ध स्वर के रूप में इसका उचारता होता है और श्रनाच स्थान में संध्यक्तर स्वर के रूप में !

६ व॰. इंटेली में भी औरत, कीन, मोकी (मीका), गोड़ी (पैर) स्नादि शब्दों में श्रीका उचारणा शुद्ध स्वर के रूप में किया जाता है।

१ दे० थीरेंद्र वर्मा : अजगावा, ए० ४०.

्रदर, पंजाब और दिल्ली की बोलचाल की भाषा में भी इस शुद्ध स्वर का व्यवहार पाया जाता है।

६ ८२. राजस्थानी में कीन, मीन श्रादि-जैसे शब्दों में यह शुद्ध स्वरवाला रूप ही श्रिषिक प्रचलित है, संध्यक्रयाला रूप नहीं।

६ ८२. परंतु हिंदी खेल के अधिकांश मार्गो में और विशेषतः प्रयाग, लखनऊ तथा और पूर्व की ओर संध्यक्षर स्वरवाला उचारख ही प्रचलित है ।

६ म. इसका हस्य रूप बिसे श्रृ [ि] इस लिपिनिह द्वारा संकेतित किया जा सकता है, कुब और विश्वत और केंद्र की ओर खिंचा रहता है। अब-भाषा के पदों में इसका स्थवहार बहुधा मिलता है। उदा॰

## पाइन हों ता वही गिरि की

छंद की झायदयकता के कारख ∗हीं 'तौ' का ऋौ हत्त्व सात्रिक रूप में ध्यवहृत है पर 'कौ' का ऋौ टीर्च है ।

६८४. तैथिला में शुद्ध स्वस्वाले ये हुस्य और दीर्थ दोनों ही रूप मिलाते हैं, जैसे—अंते (वह झालेगा), उस्ट्रोता, आर्फात । परंत्र तैथिला में इन रूपों के स्थान में 'श्रो' था 'श्रा' का भी विकल्प से प्रयोग होता है, जैने मनीन या मनान ( मनावन ), खीड़ या खीड़ ।

्रे प्रद. गढ़वाली में शुद्ध स्वर के हस्त और दीर्घ दोनों कमों का उचारखा प्रचलित है। उदा॰ चृाँदा, आूरन, हुँ ( क्रीरों से )।

६ ८७. कुमाउँ नी में ह्रस्व रूप का ही प्रयोग होता है।

५ ८८, निमाड़ी में भी हरन और दीर्घ दोनों रूपों का प्रयोग पाया जाता जाता है, परंतु हरन रूप का प्रयोग केवल आदिम अञ्चर में पाया जाता है, अंत में नहीं। उदा॰

> आँखात—शक्ति गृक्ति मृति—बहुत

९ = ६. मालवी में भृ का उचारण ब्रो-जैसा होता है । यथा— अर्गर का ब्रोर ।

<sup>े</sup> ग्रवराती में भी वह प्रकृति पार्व वाली है ।

#### संध्यक्षर स्वर

\$ १.०. ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से शुद्ध रूपर और संप्यव्यर स्वर में प्रधान मेद यह है कि वहाँ एक के उच्चारण में मुखबिबर आयोगांत एक ही रिपति में रहता है, वहाँ दूवरे के उच्चारण में उचका रूप एक रूपर की रिपति से कमाण दूचरें रबर की रिपति की और परिवर्षित हो बाता है। संप्यव्यर स्वर को दो पृष्ट व्यर्पे का संयोग नहीं माना चा चकता क्योंकि उचके उच्चारण में जो दो रवरास्मक तत्व संमितित रहते हैं, वे एक ही नावीस्पंदन में एकाव्यास्मक रूप में उच्चरित होते हैं। स्वरक्षयोग या स्वरानुक्ष्म में वे पृषक् पृषक् दो श्रव्यों के रूप में उच्चरित होते हैं।

\$ ६१. हिंदी में श्वार ही संध्यन्नर स्वर ऐसे हैं को सामान्यतः प्रचलित है। इनको इम निम्नलिखित दो यम्मों में रख सकते हैं:

> श्रुय् श्रुव् श्रुद् श्रुउ

इनको संकेतित करने के लिये नागरी में केवल दो लिपिचिड हैं :

मुय् श्रीर मुद्द के लिये ऐ: [ै] था श्रुव् श्रीर श्रुउ के लिये श्री[ी]

§ ६३. इस प्रकार 'ऐ' श्रीर 'श्री' एक ही साथ क्रमशः तीन तीन स्वर-रागों के बाहक के रूप में प्रयुक्त हैं; एक तो शुद्ध स्वर के रूप में (वे∘ ९५३ श्रीर-९७७-७⊏, श्रीर दो दो संगद्धर स्वरों के रूप में :

लिपिचिह राग

ऐ ईप्यक्त स्वर ऐ

र्गयक्त स्वर हम्

र्गयक्त स्वर हम्

र्गयक्त स्वर हम

एंसा इसलिये संभव हो सका है कि सुद्ध स्वर ऐ, ख़ुयू घुद में परस्पर भेरकता नहीं है। इसी प्रकार औ, सुब् और सुठ में भी भेरक तत्व नहीं है। ऐ ब्रीर बी द्वारा सुचित स्वररागों में तो परस्पर मेरकता है; जैसे

सामान्य एवं से वहुँ और दिख्यती के संबंध में भी वह कथन लागू है। अरबी फारसी के राष्ट्रों में भी रन्हों का व्यवहार होता है।

> श्रीर का श्रोर चैन का चेन है का हे

्र १३. इसके विपरीत प्रयाग, काशी, लखनऊ, विद्वार ऋादि पूर्वी भागों में संघ्यकरवाले रूप ऋषिक प्रचलित हैं।

 $\S$  ६४, बोलचाल की आया में इन तन मेदों के रहने पर भी व्यापक रूप में साहित्यिक हिंदी के उच्चारण में संप्यचरवाले रूप ही अधिक अचलित प्रतीत होते हैं।

६९५. राध्यवर रूपों में भी 'शृय्' और 'शृव्'वाले श्रपेवाकृत विवृत उच्चारवा प्रायः परिचमी वेत्रों में प्रचलित हैं और श्रपेवाकृत रांवृत उच्चारवा

के देनियल जोल्स : ऐन बावट का इन बॉब इंग्लिस क्रोनेटिक्स, १६४७, पू० ५२ ।

व दे वीरेंद्र वर्मा : बिंदी भाषा का वतिशास, पूर्व १०७।

पूर्षी केशों में । पूर्षी केशों के वाहित्यक हिंदी के उच्चारण में भी उनकी यह प्रवृत्ति प्राय: याई बाती है। संस्कृत के उच्चारण में भी 'सुष्ट' कीर 'क्षाउ' वाले कप ही प्राय: व्यवहृत होते हैं। निभादी में सुष्ट ( सा ), पुष्ट ( पाना ), भुष्ट ( होना ) स्नाहि कर्षों में भी वही संपन्नमु प्रचलित है।

६६, एक ही भाषा वा बोली के देव में भी संज्यवरों के उचारता में प्रायः हथानीय रागासक भेद पार जाते हैं। प्रकाशा में ही शाहकहाँपुर तथा ज्ञात पात के वूर्ती सीमांत किलों में 'ऐसी' का उच्चारता 'श्रहरी' और 'गीनो' का का उच्चारता 'गउनो'-वेसा होता है। 'भोवपुरी वेम में 'भीत' का उच्चारता खररे में 'मुदल' होता है, परंतु उचके आठ ही कोस उचर पूर्व के एक गाँव में उसका उच्चारता 'मुपल' होता है। पूर्वी वेम की विहारी बोलियों में 'सुप्' बाला उच्चारता भी कम प्रचलित नहीं है।

्र ६०. संस्वनों के रूप में इन संध्यक्षरों का विचार किया जाय तो यह उन्हेंसतीय है कि अंत्यावरों में वर्षन और तदा 'श्रृय्' और 'श्रृय्' नाले रूप ही उन्होंति होते हैं। यथा-नै-तुम, ती--सुम् । इती प्रकार बिस्परांतर्गत स्थिति में य और व के पास्ते क्रमशः श्रुष्ट और शुठ रूप ही उन्चिति होते हैं। यथा:

बपैया—बपुह्या भैया—मुह्या कोवा—कुउवा पीवा—पुउवा दक्ष्मिनी श्रीर उर्दे —ख्रुह्यार ( वतुर ), फुह्याब ( उदार ) ।

६ ६८.. अवधी तथा विदारी बेलियों में इन संज्याहर लग्नें का उच्चारण प्रायः इयादरात्मक स्वरात्करों के रूप में होता है, यथा—महल, पहसा, चहल, बहते, बयल बयेल या बयल, कबन, तडल, कडवा, कडड़ी आदि । परंतु हुतगित के उच्चारण में संज्यादयालें रूप ही ज्यादत होते हैं।

६६६. द्रमच्दारमक उचारया की प्रश्नति निस्ताही में भी पाई बाती है। उसमें जैल' का उचारया 'बुहल' होता है, इसी प्रकार छुहल, मृहल, कुउ (कहीं , गुउर (गोर ) उच्चारया होते हैं।

### श्रुय्

§ १००, इस संध्यद्वर के उच्चारण में संचरण 'झ' से कुछ आगे के स्थान से प्रारंभ होकर अर्थसंहत दिशा की श्रोर होता है, परंतु वहाँ वह समास होता है,

व दे० वरिंद वर्माः जनसावा, इलावावाद १८५४, प्र० ४१ ।

वह स्थान अर्थतंत्रत की उपेखा अर्थतित्रत के अधिक समीप है। उदा अप्यूक, सबना, तय्।

#### काइ

§ १०१, इटका आरंग अर्थालकृत और अर्थालकृत के बीच प्रायः केंद्रीय स्थान से होता है और विद्वा तालु की और इ.की दिशा में उंचालित होती है तथा लगमग वहाँ तक पहुँच बाती है; उदा॰ मुख्या, तुद्यार।

#### अव

५ १०२, इतके उच्चारण में निक्का पश्च और केंद्र के बीच 'ब्रा' से कुछ स्रभिक विश्वत स्थान से वेचरण करने क्रांपीवत से योद्वा ऊपर तक पहुँच पाती है। स्रोठों की गोलाई प्रारंग में कुछ कम और संत में कुछ स्रभिक हो जाती है। उदार और, कीन, नी।

#### अर

- १ ०२. 'श्र' से कुछ श्रिक संदत तथा केंद्रीय स्थिति से बिहा का संवर्या प्रारंग होता है भीर परच स्थिति में 'श्र' के पास तक पहुँच बाता है। भोठ प्रारंग में तो उदासीन रहते हैं. पर श्रंत में गोल श्रीर संकीर्य हो बाते हैं। उदा॰ कुउवा पुउवा।
  - § १०४. कालमात्रा की दृष्टि से ये सभी संध्यद्धर स्वर अपेद्धाकृत दीर्घ हैं।
- ५१०५. इन संध्यक्तर स्वरों के ऋतिरिक्त झंत्य य और व के पूर्व आ का उच्चारण बोलचाल में प्राय: संध्यक्तवत् कोता है: जैसे—नुाव्, राय्, गुाय्, चुाय्। दिस्तिनी तथा उर्दू में यह प्रकृति ऋषिक पाई बाती है।
- ६ १०६. दिस्तिनी में दो श्रीर संध्यावर स्वर है—हउ श्रीर पुन्। उदा० विउ ( नामों के झंत में प्रादरायंक 'वी' का रूप ) देव, तेनु, वृंत्पार (व्यापार)। यही रूप उर्दू तथा कुछ बोलियों में भी व्यवहृत है। दिस्तिनी में 'श्राह' स्वरात्त्रकम का उच्चाराया भी प्राय: संध्यावस्य तहोता है। उदा० सफाई का सफुह, स्रमराई का स्वरह।
- ५ १०७. भोजपुरी में इनके व्यतिरिक्त कुळ और संप्यक्षर स्वर ये हैं—हुँच, श्वाउ, हुँड, पुठ, श्वोठ, कुउ। हनमें व्यतिम पाँच केवल कियापदों में व्यवहृत होते हैं और पहला केवल संज्ञापदों में। उदा० जीव, जीव, श्वाउ, जीउ, बुेठ जीउ, ब्यूउ।
- ५ १०८. कुछ नोलियों में हिंदी के शुद्ध स्वरों के स्थान में भी वंध्यक्तास्प्रकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहारनपुर की खड़ी नोली और पूर्वी पंजाब की हरियानी

वें तो कुछ ऐसे उदाहरण भिसते हैं, जिनमें हन्हें स्वनिमात्मक मूल्य भिस्न गया है। उदा॰

> सुाइत—साथ सात—सात मुोइल—मोल

दृहर-दूर; परंतु 'मजदूर' में शुद्ध क है।

- े १०६. मेरट की लड़ी नोली में भी श्राद, श्रोद, जुद श्रीर श्राउ इन कार संकड़ारों का प्रयोग पाया वाता है।
- ६१०, भोजपुरी प्रदेश में रॉनी की नागपुरी या नागपुरिया में इकारांत सम्बद्ध के परवर्ती इ का विषयंव हो जाता है, जिससे शुरू, खाइ, जुद स्त्रादि संप्यबद्ध सर उक्नाराय में आ जाते हैं। उदान जुदस्त ( जाति), निषद्दत ( विपत्ति), कहर (करी या करके), जुदन ( शुनि स्त्रयांत् गुनकर)।
- ५ १९१. बन्माना की कुछ बोलियों में भी संध्यक्त स्वरों की ऐसी प्रवृत्ति पाई काती है, जैसे, बराहत 'बारात', दनाहत 'दावात', उज़ियारी (उजेरों के लिये)।
- ११२. इनके श्रांतिरिक पंजाबी में तीन श्रीर चंप्यक्र स्वरों का व्यवहार होता है—च्छा, पुत्री, उन्ना। इनमें कुछ ऐते दृष्टांत मी मिलते हैं जिनमें खन-रोही श्रीर झारोही ग्रुपें के मेर के छंप्यक्र स्वरों में मेरकता झा जाती है। जैसे—पंजा (~) ( अवरोही ग्रुपें के ताय) 'मिला हुआ' और येखा (/) ( आरोही ग्रुपें के ताय) 'पिला हुआ' और येखा (/) ( आरोही ग्रुपें के ताय) 'पिलाना'।

#### स्वरानुकम

१११३. बिंदी में स्तराजुकम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बोलियों में ति स्वाधी संक्या और भी श्रीफ है। वे स्वरंगक उठ प्रहिप के परिखाम हैं को प्राचीन मारतीय आर्थभाग के क्रिस्तात ति स्वरंगक उंका में के लोग के कारण एक प्राचीन मारतीय आर्थभाग काल में प्रावृद्धों में प्रकट हुई थी।

कुछ रान्दों में तो तीन तीन त्यां के झनुक्रम के भी दृष्टांत मिलते हैं; जैसे-श्राहर, जाहर, खाहर, पाइर। बोलियों में ऐसे उदाहरख श्राधिक मिलते हैं। वथा:

> विद्याई (विलाई)—ज्ञजभाषा, अवधी, विद्वारी बोलियाँ में भोजाई (पुलाई)— "," सोदया (ज्ञिलका)— ","

नउच्चा ( बाई )— व्यवसी, विदासी में विद्यं द (बीचों )—व्यवसी विद्यं द (विचां ) ,, सहचा (वेदां ) ,, साउदा (वेद्वं ) ,, साउद्य (द्वाने साया) ,,

§ ११४. स्वराजुक्रमों का प्राकृतों में को विक्रिशिता चला वह अपभंश काल में भी कुछ बंधीं तक बारी रहा। पर प्यवर्ती अपभंश काल तथा आधुनिक सारतीय आवंकाल के प्रारंप में स्वराजुक्रमों के बंधोन्यन या संप्राकृतिक सारतीय आवंकाल के प्रारंप में स्वराजुक्रमों के बंधोन्यन या संप्राकृतिक सारतीय कि स्वर्ति हो चली थी, यशि उत्त अवस्था में हमें दोनों प्रकार के प्रमोध यव तब मिलते हैं, बैसे चर्या में जाया ( ४ ) ∠ संव त्यादित, पर लाई ( ४१ ) ∠ संव लादित, नियद्वी पर रिशासाई, सिकार ( वागची । क्लोटा कोश )। प्राचीन पियों में कहीं भी दिन मिलता है लापिया तो कहीं लोजाय । हेमचंद्र के न्याकरण के पाठों में मी एक ही लाय गुद्ध स्वर तथा य श्रुति के प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं।

\$ ११%. हिंदी में प्रयुक्त इन स्वरानुकर्मों में प्रायः यह देखा बाता है कि बा परवर्ती स्वर 'क्ष' क्षयवा 'क्षा' रहता है तो हैयी लिपि में उन दोनों स्वरों के बीच प्रायः 'व' क्षयवा 'ब' लिखा बाता है। वास्तविक बोलचाल में बच कि पूर्ववर्ती स्वर उच्चतर क्षीर परवर्ता स्वर नीचकर रहता है, तो एक हरका 'व' क्षयवा 'ब' क्षानाई पहता है। क्षयवा 'ब' क्षावा हुनाई महता है। क्षयवा 'ब' क्षयवा 'ब' प्रायः व्यति क्षित्र के प्रायः क्षानाई महता है। क्षयाव 'ब' क्षयवा 'ब' प्रायः व्यति लिखा काता।

े ११६. पर सुनाई पढ़े श्रयना नहीं, वैज्ञानिक इष्टि से रागों की अवस्था को ठीक ठीक समझने के लिये श्रीर अ्यावडारिक इष्टि के प्रतिकल राग के प्रयोज से

<sup>े</sup> रे j. Bloch: La Formation de la Langue Mazathi, 120, Para 53 और कारो ।

हिती में 'व' और 'व' मुति के किये देखिए डा॰ छदबनारायख तिवारी : दिवी मावा का कर्णम और विकास, ए॰ १४५-४व.

दे० विस्कताध्यसाद, 'व' और 'व' का रागासक तिरूपय-मा॰ सा॰ सप्रैस, १६६६,
 १५-१६। स्त संबंध में बँगला की मशुष्त के विषय में दे० चटवा---O D B L
 Pt. L. ए० १४१.

ब्ल्बारख में होनेवाले विकारों से बचने के लिये कम से कम व्यनिमिक्ता के व्यन्तेत हुए बात का विरक्षित्वा कावरणक है कि दो स्वर्तों की संधियों के बीच किसी माथा या बोली में कीन सा राग न्यवहत होता है। इस हिट से विचार करके हिंदी स्वरानुक्रमों की संभावित बंदरेंग व्ययोत् सन्दांतर्गत संधियों को दो कोटियों में बीटा बा सकता है:

- (१)य-भृति सहित स्वरानुकम
- (२) व--श्रुति सहित स्वरानुकम

हिंदी में निम्निलिखित स्वरानुकम य-राग वा य-शृति से समन्वित हैं। श्रुतियों के निदेश के लिये यहाँ नीचे जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, उनमें कहीं कहीं ऐसे स्थानों में भी 'व' श्रयसा 'ब' का प्रयोग किया गया है जहाँ प्रचलित कर्मुन्याल (वर्तनी) में प्राय: (य/व) का नहीं वरन् शुद्ध खरों का ही प्रयोग किया काता है।

जैसे, हुयी (प्रचलित रूप 'हुई' के लिये), रोगी (प्रचलित रूप 'रोहू' के लिये), थोगी ( प्रचलित रूप 'रोहू' के लिये)। ऐसा करने का समिप्राय प्रचलित वर्षान्यास में परिवर्तन या सुवार करना प्रयक्ता उसकी मान्यता का विरोध या निरादर करना नहीं, वरन् संभिप्ताय कुति के रूप में इन अधिकार कुति के स्वयं निरादर करना नहीं, वरन् संभिप्ता कुति उच्चारणा में उनसे संबद्ध स्थापित संवर्षन अधिकार प्रविद्यान कि उच्चारणा में उनसे संबद्ध स्थापित संवर्षन संवर्षन संवर्षन स्थापित संवर्षन संवर्णन संवर्णन संवर्षन संवर्षन संवर्षन संवर्णन संवर्णन संवर्षन संवर्णन संवर्षन संवर्णन संवर्णन संवर्णन संवर्णन संवर्णन संवर्णन संवर्णन संवर्षन संवर्णन संवर

य-श्रुति सहित स्वरानुक्रमः

(क) अ, आ और ओ के परे ए, जैसे, अर ए-- गये, नये।

आ ए—आये, जाये, जाये, आयेगा। परंतु आयेगा, आयेगा, आये, जाये—थे रूप भी कुछ प्रदेशों में विकल्प से प्रचलित हैं। इस स्वरातृक्रम में बच्चा 'पृं की माना। इतनी प्रचल जान पहती है कि जहाँ वास्तविक उच्चारखा में उसका अवसार आपरंत बीख भी है, वहाँ भी उसके लिखने की महर्षि दिलाई पहती हैं; जैसे—सतायं, प्राप्यां । ऐसे उदाहरखों में 'प्' अनि को प्रकृष्ट पाना प्रायः बहुत कठिन है। साधारख बोलचाल में वह सायद ही कुमाई पहें।

को ए...... तो हो। परंतु प्रत्यक्ष विधिकाल क्षन्यपुद्ध एकवनन क्षयबा संभाव्य निक्ष्यत् अध्यक्ष वा क्षन्यपुद्ध एकववन में 'कोवे', 'कोवे' क्षादि रूप में विकल्प हे प्रचलित हैं। इसी प्रकार सामान्य भविष्यत् में 'होवेग' रूप प्रचलित है। ( ल ) इकार के परे झ, झा, झो वा ए । इ झ-पीय, दीयना', दीवरा । इ झा-फिया, दिया, वियार', लड़फियाँ। इ ए-फिए, दिए, लिवे, जाहिये, कीये, कीयिये। इ झो-सायियो, भाइयो, बीयो।

- (ग) एकार के परे झ, जैसे—स्वेया, सेया। 3
- ( प ) फिली इस्तमान स्वर के पर इकार, जेवे— आहे ; ह । आह ह— प्रायी, नगी। आह ह— आयी, लगायी, रजायी, जीपायी। उह— खुयी, सुयी। एह— खेबी, सेयी, तेविश्व। ओह— खोबी, जेयी, सोयी, बोबी।

निम्नलिखित स्वरानुक्रमों के बीच हिंदी में 'व'का रागया व श्रुति का व्यवहार होता है :

- (क) 'द्य' को छोड़कर रोप परच स्वरों के बाद अ या आया; जैसे : श्रो श्र- धोवन
- े वे रूप के तल पव में प्रचलित है। स्वका व्यवपाद इमें के तल दो पक दिवी राज्यों में सितता है। वीवर, जीवर। परंतु वहाँ का 'व् क्लाइतः एक दूसरे राज्य की देत है, जिसमें दे- का की संग्रिक का नदी, वरण प्रेन, वीवर (दीवपट्ट (सं०) का उदाहराया सितता है। पर एक में तथा कई वीवियों में बीवर, दीवया मादि रूप दी प्रचलित है। इसी प्रकार जीवर राज्य के 'व' का मूल संस्कृत का जीवव है।
- र परंतु य > व के दर्शतों में द के बाद 'व' के कुछ बदादरण मिलते हैं, जैसे कपाड > किवाद।
- इत विभिरागी भी और अधान न जाने के कारण कामतामशार दुव ने मृतकाविक इंदर्स में कि विभाग ने पार्ट मियम रचारित किया है कि मृतकाविक इंद्र्य माई के विदान में माने जी ने कि मृतकाविक इंद्र्य माई के विदान में मोने जी ने ना ने हैं कि माइ के मंत्र में भा र ते जा है कि माइ के मंत्र में भा र ते जा है कि माइ के मंत्र में भा र ते जा माना-प्रधाद पुत्र हिंदी मायस ( मानी कंद्रीविक संस्कृत ), पूर्व १९८४ । सम्ब तो चह है कि 'वेया' कै कि की में 'वे का संविक्त गाय है।
- र सतके विपरीत कोयल---वैसे कथों में जो च का को कलुक्रम मिलता है, उसका कारण परतुत: मूल कर का जीव है, मिलास्य कोकिल ( र्व॰ )।

श्री क्या--स्रोदा, होदा, कोदा, पोदा, पोदा, सोदा। परंदु को के परे क्या के क्षत्रकृत में म-श्रुति के भी उदाहरख क्रिया-पर्दो (वेसे : दोया, स्रोदा, वोया, रोदा, सोदा; भोदा, ) में मिलते हैं। उक्य--स्वर / शुक्र (छ॰)

उ श्रा-हुवा, खुवा, छुवा, खुवा, खुवा, सुवा, पूवा ।

हुया, हुया श्रादि रूप हास्थास्त्रद प्रतीत होंगे, बरंतु लिखने में न जाने क्यों ऐसे रूप प्रायः व्यवहृत दिखाई पहते हैं। हनेंद्र तो चिंत्य ही कहना चाहिए।

(ल) ग्राकार के परे उकारग्रा उ—राउत / राखपुत्र, लाव, नाव् टिकाव्।

(ग) उकार के परे ए

उ ए—हुचे, छुचे, पुचे, छुचे, बहुचें आदि । हुचे, छुचे आदि रूप चित्य मतीत होते हैं।

(घ) इकार को छोड़कर अन्य किसी असमान स्वर के परे ओ<sup>२</sup>; जैसे:— आ ओ--आवो, जावो, लावो ।

> उक्रो—सुबो, चुबो, बहुबों। एक्षो—सेबो, सेबो।

(ङ) ए के परे द्या

ए श्र—केवड़ा / केतक (सं∘)³ नेवला / नकुल (सं∘)³

६ ११७. समान स्वरों के अनुक्रम

श्च क्य—य-भृति—वयन <वचन ( सं॰ ), मयन < मदन ( सं॰ ), रयनि <रजनी ( सं॰ ) ।³

श्र श्रा—"-/.\_ श्रुति—ाया, नया, तवा < तापक ( सं∘ ), सवा < सवाश्र < स्याद ( सं∘ )।

श्रा श्र-प/. श्रुति—नाय, श्राय, लाय, गाय, राज (सं०)। साथ ही राज <राज (सं०), पाज <पाद (सं०), ताज <ताप (सं०)।

<sup>3</sup> केश्ल पथ में प्रयुक्त ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वर्रत नवनावा में च को के कलुकत में यमु-ति का श्रयीय होता है, जैसे—नवी, दयो, नवी।

र इस अनुक्रम के बदाहरया केवल कुछ ब्युलिकियत क्यों में ही मिसते हैं।

मा मा-"/- अति--लावा, बनावा, लावा, चौपाया, सवाया; साय हो पाया <पाद ( सं० ), लावा <लावा ( सं० )।

प प-- "/ अति-- खेये, सेये । साय ही, विधितिक में खेवे, सेवे, लेवे । श्रो श्री-व श्रति-बोवो, बोबो, सोबो।

इस विश्लेषण के निष्कर्ष की तालिकावद रूप में इम यों प्रस्तुत कर सकते हैं : ( यहाँ हस्य और दीर्थ, इ, उ में कोई मेद नहीं किया गया है, क्योंकि अतियों के रूप में इस विचार के संबंध में उनके मात्रामेद से कोई श्रंतर नहीं होता।)

metamer\_\_\_a

|                                 | वाकिका—4                    |                   |          |    |     |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|----|-----|-------|
| द्वितीय<br>प्रथम स्वर<br>स्वर → | <b>一</b> 刻                  | স্থা              | <b>₹</b> | —વ | —प  | —श्रो |
| श्र—                            | य                           | =/ <sub>4</sub> 3 | य        |    | व   |       |
| म्रा                            | <sup>q</sup> / <sub>q</sub> | "/4               | य        | व  | 4/u | व     |
| <b>T</b> —                      | य                           | य                 |          |    | य   | य     |
| <b>3</b> —                      | व                           | ৰ                 | य        |    | व   | व     |
| ए                               | a <sup>x</sup>              | य                 | व        |    | "/a | व     |
| ग्रो                            | */2                         | 4/4               | य        |    | 9/4 | व     |

<sup>&#</sup>x27; किंतु नवनाथा में भो भो के अनुकाम में य की अति का प्रयोग मिलता है; जैसे-भोयो, सोबी, भोबी।

र आर्व भारतीय भाषा के व से आधनिक भारतीय माना के व के विकास के प्रशंत में ब-अति के पेसे उदाहरक प्रायः मिलते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देखिय-पादिष्यणी 'मेनका' और 'नेनला', (पिक्रले पृष्ठ पर )। **2-2** 

§ ११ ८. इस तालिका को देखने से प्रकट होता है कि हिंदी में स्वरानुकर्मों के २६ प्रयोग मिलते हैं जिनमें १२ का संबंध य-शुति से, नी का संबंध य-शुति से और आठ का संबंध दोनों ही शुतियों से हैं। तालुमागीय संवर्षण की स्रोतक य-शुति को ओर हिंदी की प्रतिच कुछ अधिक प्रतीत होती है। संस्कृत से सह एंथ उपलब्ध हुआ है नहीं भी हिंदी के कई तक्क्ष करों में 'थ' के प्रयोग के उदाहरस्य मिलते हैं, औसे, नव > नया। इसके आतिरिक इस तालिका से निम्म-लिखित तथों पर प्रकाश पढ़ता है:

१, इ ख्रत्यंत प्रवल स्टर है, क्योंकि स्वरानुकर्मों में वह किसी स्वर के पहले रहे या पीछे, वह बराबर ख्रपनी निकटवर्ती तालब्य श्रुति य से ही संबद्ध रहता है। 'य' को लोडकर वह धीर कोई राग नहीं प्रहण कर सकता।

२. इसी प्रकार उ केवल १: द्वारा अनुसरित स्थिति को छोड़कर अन्यत्र व-श्रुति से संबद्ध है। <sup>१</sup>

३. ए का संबंध भीय-श्रुति से ही है। इस संबंध का विच्छेद तभी होता है जब कि उसके पहले '3' या उसके परे 'श्रो' हो।

४. 'छो' का संबंध व−श्रुति से है। इसमें श्रंतर मी तमी होता है, जब इसका 'इ' या 'ए' से संपर्क हो।

५. 'श्र' ग्रौर 'ग्रा' का परिस्थिति के ग्रनुसार 'य' ग्रौर 'व' दोनों ही अतियों से संबंध है।

उपर्युक्त विश्लेषणों से यह विदित होता है कि 'य' के राग का 'इ' स्त्रीर 'ए' तथा 'व' के राग का 'उ' तथा 'स्त्रो' से चनित्र संबंध है । र

मिलाइए —केलीग: ए ब्रामर ऑव हिंदी लैंग्वेज, लंदन, १६५५, ५० २५-२६।

य संकृत के बदावरणों से भी बादी बात देखने में भारी है। किया, विद्या भववा मुख्य भीर सापक भारि रूपों में य भीर व मृत्तिकर के प्रेस है है। द भाइ के मृत्तिकर के प्रेस हो है। द भाइ के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वार्ध के मृत्तिकर के प्रेस हो के स्वार्ध के स्वर्ध के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वर्ध के

बस्तुतः प्रत्येक माणा या बोली के अपने अपने विशेष राग होते हैं।
वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दोनों ही हाधियों हे उन रागों का यथावत् अप्रयक्त
और विरुत्तेष्या बहुत ही आयरक और महत्वपूर्यों है। प्रचलित लिप में चाहे
वे सुतिकप लिखे जावें या नहीं, पर उचारणा में उनका परिहार नहीं किया वा
सकता। शिक्षणा की हिंह से मायाशिव्यकों को उनका शान अमेदित है ही।
हिंदी की स्थापकता तथा बदते हुए प्रदार को देवते हुए अब यह भी आयदरक भतीत होता है कि माया, गये, गए, गयी, गई, नया, नये, तप्, नयी, नई, हुद्या, हुद्या, के लिये, के लियु, लिये, लिए (किया), भाइयो, भाहयो, बेटियों, बेटियों, बहुयें, बहुयें आदि होलायमान हिविष करों में से सामान्य कर से लियाने के लिये कीन से कर स्वीकृत किए बायें, इस विषय में अधिकारी विद्यानीं हारा कुळु निधित्तत नियमों का निर्याय हो जाना व्याहिए, क्रिस्टे नय-शिव्यानीं दारा दिवार भाषाभाषियों का मार्ग जटिल और संशायमस्त न रहकर सुमाम और निभांत बने।

५ ११६. वोलचाल की भाषाओं में स्वरानुक्रम के और भी श्रिषक उदा-हरण मिलते हैं। भोजपुरी में मैंने ७२ स्वरानुक्रमों का व्यवहार पाया है। उपर्युक्त तालिका के रिक स्थानों में से सकते पूर्विक उदाहरण ब्रव्मभाषा, श्रवधी तथा श्रव्म स्थानीय बोलियों के स्वरानुक्रमों में मिल वकते हैं। उदा॰

श्र को — गन्नो ( पाया ), दक्षो ( दिया ), लक्षो ( तिया ) — जन श्र उ — त उ (तन ) — श्रन्यी — गऊ ( गाय ) — श्रन्यी, भोन॰, त्रन १ इ — पिई ( पी ) — श्रन्यी — पीई ( पिएगा ) — भोन॰ १ उ — पिउ ( ची ), दिउली ( चने के दाने ) — प्रन॰, चिउड़ा भोन॰ उ उ — श्रुठ भोन॰ ए उ — देउ ( दो ) — श्रन्य॰ ( दे ) — भोन॰ श्रो उ — चोउन ( चोचन ) — जन॰ शेउ ( दोने ), चोउ ( चो ) — भोन०

क्षप्रस्वरों के परे 'ब' और 'ब,' 'बी' मादि पश्च स्वरों के परे 'व' का व्यवहार नहीं होता। इस प्रकार के मतिवत संतर मावामी की रायात्मक विशेषवामी के प्रमाण है।

### हिंदी साहित्य का इदव इतिहास

इनके संबंध में य श्रीर व श्रुति की व्यवस्था उपर्युक्त क्रम से निर्धारित की वा सकती है।

# सानुनासिक स्वर

- \$ १२०, जिन खरों का ऊपर वर्धान हुआ है, उनके उच्चारण में कोमल तालु का ऊपरी भाग उठकर नालिकाविवर का अवरोग कर लेता है। किंतु वरि कोमल तालु नाशिकावरोग के लिये हतना ऊपर न उठे, बुख नीचे मुक्ता देवे बायु एक ही बाथ नाशिका और जुल होनों मानों है निक्कती है। इस प्रकार नाशिका और जुल के खंडुक प्रतिस्पनों से उच्चिरित होनेवाले साजुनाविक लारों के उच्चारण में मार अनुनाशिक लारों को अपेबा जिहा के एक्च भाग की थोड़ा अधिक ऊंचा उठाने की महत्ति मिलती है। इसके विवा उनके उच्चारण में और कोंचा उठाने की महत्ति मिलती है। इसके विवा उनके उच्चारण में
- ६ १२१. यहाँ अनुस्तार और अनुनातिक स्वरों में मेद कर लेना आवश्यक है। अनुनातिक त्यर में अनुनातिकता आयोगांत व्यास रहती है, जबकि अनुस्तार में अनुनातिक रंजित स्वर तथा उनके परवतों कृ, मृ, खी, आदि किसी अनुनातिक ध्यंतन का भी नमायेश रहता है। परवतों अनुनातिक व्यंतन अपने पूर्ववती स्वर



तरंग लेख १-२

में भी अनुनाधिकता भर देता है और उन दोनों के संभितन के फलस्वरूप अनुस्तार में अनुनाधिक स्वर्ध की अधेवा अनुनाधिकता का खंदा कहीं अधिक पाया जाता है (देखिए—अंकुर' और 'अँकुरी' के वरंगलेल सं०१-२)। इटलिये अनुस्तार तथा अनुनाधिक अर्थनों को वहीं पूर्णानुनाधिक कहा वा सकता है, वहाँ अनुनाधिक स्वरंध की अर्थानुनाधिक।

§ १२२. लिखने में इस मेद को स्पष्ट करने के प्रयोजन से अनुस्थार केयोतन के लिये अच्छों की शिरोरेखा के ऊपर एक पूर्ण विंदु ( ² ) का क्यवहार किया जाता है और अनुनासिक स्वर के शोतन के लिये चंद्रसिंदु (ँ) का, किसमें अपंचेत उसकी अपूर्ण अपुनासिकता का संकेतक हैं। परंदु शब्दात में अध्या दीर्थ शरों के साथ चौरिय के सदले केवल अपुनासर के विद्वृत्तिक है का मानता लिया जाता है। जीने —मैं, कहाँ, तुम्बीँ, भीच अपवा मैं, कहाँ, तुम्बीं, शांच। कित स्वरों की मानाएँ विद्योर के केवर लियो जाती हैं, उनमें लिखानट की दुरिया के लिये चंद्रविंदु के स्थान में माया अपुलार किहा हो। प्रयोग किया जाता है, अपन्य चंद्रविंदु के स्थान में माया अपुलार किहा हो। प्रयोग किया जाता है, अपन्य चंद्रविंदु को स्थान में माया अपुलार किहा है। प्रयोग किया जाता है, अपन्य चंद्रविंदु को स्थान में माया अपुलार विद्वित के निकास में माया किया की स्वर्ण के निकास माया किया की स्थान की स्थान में स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान माया की स्थान की स्थान माया स्थान स्थान

६ १२३, हिंदी में सभी स्वरों के सानुनासिक रूप मिलते हैं, उदाव

म - मॅंचरा, हॅंडी । कॅं—कॅंबा, रूॅंड, हूँ । मॉं—म्रॉल, टॉम, वहाँ । पॅं—पॅंडी, चेंरा, वलें । हॅ—हॅंट्रीटी, खिवाई । पॅं—पॅंट, मैंस, हैं । हं—रेंट, खींवना, भींई । म्रॉं—मींट, कींवना । ठं—ठेंगली, सुँह । श्रीं—सींपा, वींकमा ।

\$ १२४. स्थानीय बोलियों में सातुनासिक स्वरों के श्रीर भी उदाहरण भिक्तते हैं। हिंदी में वहाँ श्रतुनासिक नहीं हैं, कुछ लोग वहाँ भी सातुनासिक रूप व्यवद्वत करते हैं जैसे:

> होंग या होंत.—विहारी बोलियों में तथा मैनपुरी की बोली में फींचना—विहारी बोलियों भीगना—विहारी बोलियों मुँकना—विहारी तथा बरेली की बोलियों में हिरायार—विहारी बोलियों

्र १२५. श्रनुनासिक व्यंबनों के पहले और बाद के स्वरों में मी प्राय: कुछ श्रनुनासिकता क्या बाती है, वयपि उसे लिखा नहीं बाता, जैसे ब्राम, राम, पान, विना, श्रामा, मामा, नाना, वना, बना, ।

६ १२६. उर्दूके बहुतेरे सन्दों में आर्डिउ के बाद अर्थत में नं का उच्चारखा नहीं होता और उसकी अनुनाधिकता पूर्वस्वर को अनुनाधिक बना देती है, जैसे अनुसमा, बमीं। उच्चारण में बिह्नापरच कोमल तालु के खगले भाग थे' सटकर ख़बरोध उत्पन्न करता है। कोमल तालु भी नाशिकाबरोक के लिये उठ खाता है। जब जिह्ना की मीची करके श्यास के दबाव का उत्भोचन किया बाता है तो एक हलके रूपोट की धनि होती है। इसके बाद यदि इकार हो तो इसके स्थर्ण का क्षेत्र खाने वढ़ बाता है ब्रीर उकार हो तो पीखे चला बाता है, उदा॰ काम, मकान, नाफ।

- े ११२२ य से संयुक्त क का पर्यात तालव्यीकरणा हो जाता है, जैसे क्या, क्यों। ब्रज में क्यों का उच्चारणा कहीं कहीं च्यों या जो जैसा सुनाई पड़ता है।
- \$ १११. क— क के नीचे विंदु देकर एक विदेशी ध्वनि का संकेत किया जाता है, जो केवल कारणी अरली ते अगाव तत्वम शब्दों के उच्चारणा में उचर मारत और पाफिस्तान के जानकार शिद्धित व्यक्तियों द्वारा ही व्यवहृत होती है। साधारणा बनता में इचके स्थान में क का या कहीं कहीं लु का प्रयोग किया बाता है। दिलता ने बेलनेचाले इसके लिये ख का प्रयोग करते हैं। क द्वारा संकेतित ध्वाने के उच्चारणा में किया बाता है। क के नीचे विंदु देखकर कुछ लोगों को अस होता है किय बाता है। के के नीचे विंदु देखकर कुछ लोगों को अस होता है कि यह भी ख, ग, ज आदि के समान संवर्णा ध्वति है। यद् इसके उच्चारणा में संवर्ष नाममान को भी नहीं है, यह वस्तुतः काकलीय, अलिखिक्षीय पा विद्वान्तियों अपने तो स्थान के स्थान
- ५ १६४. इससे मिलती जुलती क प्वनि का प्रयोग गढ़वाली में पश्चीकृत ल के पूर्व और कुम।उँनी में व के पूर्व देशी शब्दों में भी होता है। उदा॰

गढ़०--काली (काला) युमा०--कावी (काला)

- ्र १:५. दक्लिनी में क का उच्चारण प्रायः संघर्षी ख बैसा होता है, जैसे किला के स्थान में खिला।
- § १३६. ख—इसका उच्चारणस्थान भी नहीं है जो कका। झंतर यहां है कि इसका उन्मोचन स्वास के सशक प्रवाह के साथ किया जाता है। यह महाप्राण् ऋषोष स्पर्श कंळा व्यंजन है। उदा∘ खेल, ताखा, सुख।

मनुमान किया जाता है कि प्राचीन आर्थभाषा काल में इसका उच्चारखस्थान कुछ और पीके था।

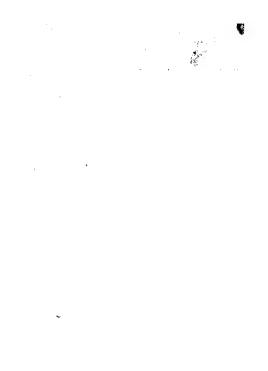

- § ११७. इंत्य ल का उच्चारण दिस्तिनी, उर्नु, कक्षीणी तथा प्रवमाणा के कुछ होगी में क—लेशा दौता है. जैसे—भूक। मध्यवर्ती ल का भी उच्चारण दिस्तिनी में महामाण के कप में नहीं होता, जैसे स्ला का उच्चारण दिस्तिनी में मुक्का होता है।
- § ११८, ल-स्नादि महामाया श्रंबनीं के उच्चारण्य में विदेशियों को सदी किटनाई होती है। कुछ तो उन्हें संवर्षी के समान कुछ स्रत्याया के समान और कुछ स्रत्यतीह के साथ उच्चरित करते हैं। उन्हें यह समका देना साथरण है कि हिंदी श्रंबनों में महामाया खंगा का उच्चारण रायर्थ के मीचन के साथ नाय होता है, अनुवर्ती नहीं। स्प्रेमें के बलायत सहित क (k), ट (t), प (p) के उच्चारण्य में एक हलका सा हवा का मोका मोचन के बाद नहलता है। हिंदी महामाण्य व्यंक्तों का उच्चारण हमते कि है।
- ५११६. ग—क के उच्चारण से इसमें केवल यही मेद है कि इसके उच्चारण में घोषतंत्रियों में कंपन होता रहता है। यह अस्पप्राध्य सघोप स्पर्श फंठ्य व्यंकन है। उदा॰ गोल, लगन, राग।
- ५१४०. घ- इसका भी त्यान वहाँ है जो ऋन्य कवरीय व्यंजनों का है। यह संजोप महाप्राया त्यर्थ कंठय व्यंजन है। उदा० घड़ा, संघन, भेष।
- ११४१. श्रंत्य घका उचारण, दक्तिनी में गजैसा होता है। यह प्रवृत्ति
  कजीजी आदि कई स्थानीय बोलियों में भी पाई जाती है, जैसे घाव > पाग।

# चका

९१४१. चवर्गीयों को कुछ ध्वनिविज्ञानियों ने स्पर्श नहीं, बरन् स्पर्श-संपर्वी माना है। रे किंत्र पाचीन भारतीय वैयाकरणीं ने इन्हें स्पर्श कर्णों के सामान्य

<sup>ै</sup> बिलायत में दिंदी के शिषकों को भी मैने देखा कि वे कमी महामाख को स्तना करि-रिवित कर देते वे कि 'देखता वा' का उच्चारख होता वा 'देखवा वा'।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वाब्राम सक्तेना : ववील्यूशन ऑब बावधी, प. ३०.

शीर्षक के अंतर्गत ही रखा था। वस्ततः आधुनिक मारतीय भाषात्रीं में चवर्गीय व्यंत्रनों के उच्चारण के स्थान श्रीर प्रयक्त दोनों ही विषयों में स्थानीय भेद बहत मिनते हैं। उदाहरणार्थ, मराठी श्रीर कोंकशी में इनका उत्मीच एक कम्म श्रि के साथ होता है श्रीर स्पर्श वर्स्व प्रदेश के ठीक पीछे होता है। इ. ई. ए और ऐ के परे तो इसका स्पर्श मराठी में बना रहता है पर और स्वरों के पश्चात चवर्गीय व्यंजनों का स्पर्शसंत्रणी उच्चारण होता है. स्त. दज ग्रीर दक्त के रूप में । हार्नले के अनुसार पश्चिमी हिंदी के 'तालव्य' पर्शत: अमीकत, लगभग दंत्य है । राजस्थानी में चवर्गीय व्यंजनों का अच्चारण प्राय: दंत्य ही होता है । यही बात पूर्वी बँगला. श्रासामी, नेपाली तथा कुछ पढाडी बोलियों में भी पाई जाती है। भोजपुरी में चयर्गीय व्यंतन कुछ अधिक पीछे के स्थान से उच्चरित होते हैं. क्योंकि तालग्राही चित्रों के सहारे मैंने बाँच करके देला है कि इसका स्पर्श तालस्यप्रदेश के निकटनर पश्च सन्त्रं और शांशिक बरुर्य प्रदेश में होता है (देखिए ताललेख १०)। तालगाड़ों में पर्या प्रांखन का भी केन मिलता है। कभी कभी स्पर्शरेखा के किनारों पर खल्ली का इलका सा चिह्न बचा रह जाता है, जिसे उस क्षेत्र में होनेवाले शिथिल स्पर्श का प्रतीक समस्य जा सकता है। उस भाग पर पढ़ा हुआ। जिह्ना का चिह्न शीव ही सख जाता है. किंत उसको उत्मोच के पहले संपर्ध का निश्चित चिक्क नहीं माना जा सकता। यों तो सभी स्पर्शध्वनियों के श्वावरोध के साथ इलके संघर्ष का संयोजन रहता है। कित क्योंकि उन स्पर्शों में उत्मीच खिपता से होता है, इसलिये संपर्ध की ध्विन नहीं सनाई पडती। न्यनाधिक अंशों में कम से कम अलपप्राता च श्रीर ज के संबंध में यही बात कही जा सकती है, क्योंकि उनके उच्चारण में कठिनाई से संवर्षी उन्मोन्य सनाई पहला है। " महापाना छ और भा में अवस्य ही संवर्षी उन्मोच कल खंशों में निश्चित रूप से लिखत होता है, यदापि इनमें भी उच्चारसा-बयव बहुत धीमी गति से एक दूसरे से प्रथक नहीं होते। इन वातों का विचार करते हुए इन ध्वनियों को स्पर्भ वर्ग के ही खंतर्गत रखकर सामान्य परंपरागत

मोहिउदीन कादरी : हिंदुस्तानी फोनेटिक्स, पृ. वर. पीरेंद्र वर्मा : हिंदी भाषा का शतहास, प्. ११७-१०.

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> दे० बाटर, कॉप और ग्रीन : विज्ञित स्वीच, ए० ७८ और ८१

२ ए० एव० बालीं की 'कालोकियल विदुस्तानी' में फर्च की सूनिका, ए० २० २—१०

वर्गीकरण् का अनुसरण् करना श्रसंगत नहीं होगा, क्योंकि तभी वार्तों में हनका गठन श्रन्य स्पर्शों के समानांतर ही है।

१९४४. इन व्यनियों के उच्चारण के ठीक ठीक स्थान के विषय में निरुवय ही संशोधन की आयरश्कता है, न्यों कि इनके उच्चारण में होनेवाला स्पर्ध अधिक से अधिक पीक्के बाने पर मी पूर्वतालच्य चेत्र से पर नहीं जा पाता अदा इत हिंदे हनके लिये 'पूर्वतालच्य' या 'तालुबच्च्य' जैसे किसी शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा।

१ १४%, च—इस संकेत के द्वारा निर्दिष्ट धानि के उच्चारण के लिये बिहान पूर्वतालस्य प्रयवा परचनस्य प्रदेश का स्पर्ध करता है। कोमल तालु ऊपर उठकर नासिकायरोच करता है। घोषतित्रयों में कंपन नहीं होता। इस प्रकार यह प्रयोग प्रवप्ताया स्पर्ध (या स्पर्शतंवर्ध) अ्वेजन है, उदा० चमक, मचान, गच।

् १४६, दंत्य ब्यंजर्नों के बाद स्त्राने पर 'च' ऋषिक ऋषीकृत हो जाता है: जैसे—'बातचीत' में।

१४७, दिनलानी में भंच का उच्चारण सर्व्य ही है। पर कुछ शब्दों में उसका तालशीकरण हो जाता है और मराठी की तरह कुछ संभव के साथ उन्मोच होता है, जैसे रुगर 'चार'।

५१४⊏. छ छ कास्थान व्ही है जो चका। परंतुयह ऋषोष महाप्राण् स्पर्श (यांस्पर्शतंपर्था) व्यंजन है। उदा० छत, पीछा, पूछ ।

 ११.६. श्रंत्य श्रीर मध्यवर्ती छ, का उच्चारण दिनिशनी में च जैता होता है। कतीं जी श्रीर श्रन्य बोलियों में भी यह प्रदृत्ति पाई जाती है, जैसे, कुछ,>कुच।

५ ९५०. ज— इसका उच्चारण भी च के समान हो होता है। श्रंतर यही है कि इसमें बोपतंत्रियों में कंपन होता है श्रीर रवास की शक्ति आरोचाकृत कुछ चीया रहती है। यह सबोप श्रक्षप्राण स्पर्शव्यंचन है। उदा० जहाज, बाजा, राज।

५१६१. दक्षिलनी में कुछ शब्दों में ज का उच्चारण बहुत तालव्यक्तित होता है तथा कुत्र संतर्ष के साथ उन्मोच होता है, जैसे, ज्योर, ज्यरा ।

५१५२. स —यह ज का स्योज, महाप्राया, स्वातीय रूप है। उदा० भलक, मभला, स्का े १५३, श्रंत्य के का उच्चारण दक्किती में व नैसा होता है और मध्य-वर्तीक का उच्चारण व जैसा।

 ११५४.अ.— इतका वर्धन अनुनासिक के आरंतर्गत किया गया है (देखिष ११८४)।

टबर्ग

६ १५५, टवर्ग के स्यंजन मर्घन्य के झंतर्गत गिने जाते हैं। मर्घन का श्रमिनेयार्थ है सिर । लाखियाक अर्थ में मर्था से कठोर ताल के मध्यमाग का भी द्वार्थ ग्रहरा किया जाने लगा संभवतः इसलिये कि ताल का सबसे ऊँचा द्वांश वही है थ्योर वह सिर के सध्यभाग के प्राय: ठीक नीचे पहला है। प्राय: यह समक्षा जाता है। कि मर्थन्य व्यंत्रनों के उच्चारण में जिहा की नोक को ऊपर ज्ञाकर ताल के इसी मुर्धाप्रदेश का स्पर्श कराया जाता है। परंत उत्तर भारत में हिंदी या हिंदी क्षेत्र की अन्य बोलियों के उच्चारण में बीभ प्रायः इतना पीछे नहीं महती। यह तालग्राहों से प्रकट होता है। मराठी तथा दक्तिणी भाषात्रों के उच्चारण में जीभ प्राय: मर्थाप्रदेश तक पहुँच जाती है, पर यह उत्तरी भाषाओं के संबंध में संभवतः लागू नहीं है। बेली ने पंजाबी के संबंध में बताया है कि उसमें जिह्ना मर्था का त्यर्श कर लेती है। पर जब तक यह तालग्राहों से सिद्ध न हो तब तक निश्चित रूप से कन्छ नहीं कहा जा सकता। कई ध्वनिपरिस्थितियों में तो मर्थन्य व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिल्ला बर्ख प्रदेश के अगले खंश का ही स्पर्श कर पाती है । 'टीप' जैसे शब्दों में श्राप्तवरों के साथ उच्चरित 'टी' केवल दंत बरूर्य प्रदेश का स्पर्श करते रह जाता है ( देखिए तालुचित्र सं०१ )। इस प्रकार हिंदी मुर्थन्यव्यंजनों के संबंध में मुर्धन्यता का मुख्य आधार जिह्नाम या जीम की नोक को केवल ऊपर उठाकर उसके नीचे के हिस्से से ताल के किसी भी श्रंश का स्पर्श मात्र करना है। यह आवश्यक नहीं है कि वह कठोर तालुके मध्यमागका हो स्पर्शकरे। इस प्रकार मूर्थन्यताका संबंध वस्तुतः प्रयक्त से ऋथिक है. स्थान से कम। विदेशियों को इस प्रयक्त में ऋथिक करियार्थ होती है।

§ १.६६. ट्--यह इपलोब, क्रालपताया स्पर्श वर्षा है, जिसका उच्चाराया विकास को उत्कृत्वित करके और उससे दंतबस्का तथा पूर्वतालक्य होनों के भीच के अंग्र का स्पर्य करके किया जाता है। ∗हक उच्चाराय का ठीक ठीक स्थान शस्त्र में उसकी स्थिति तथा समीपस्थ स्वरों की प्रकृति से निशंदित होता है। उदा∘ टोपी, कटार, केट। ु १५७. ट्—यह ट्का सहाप्राया रूप है। शोष वातों में यह ट्—जैसा ही है। उदा॰ ठेला, कटोर, मठ।

 ११५८, भ्रत्य ट—का उच्चारण दिक्खनी में ट बैसा होता है; बैसे जेट>जेट। पर हुया लटके उच्चार गुमें भ्रत्य ट का महाप्राण् के साथ उच्चारण होता है; बैसे लढ़ू (लड्डू), उल्टा (उल्टा)।

६१५६. ड्—यह झल्पप्राण सपोप मूर्थन्य स्पर्श व्यंजन है। उदा० डाल, निडर, लंड।

६१६०, असंयुक्त रूप में इस ध्विन का प्रयोग केवल आदिस्थान में होता है। मध्य तथा क्षम्य स्थानों में केवल समस्त रूप में और उपसर्व तथा अधुनाधिक या निरनुनाधिक सबयों ध्यंकाों के बाद इसका व्यवहार होता है जैने, अधिग, सुबील, ठंड, हडी, बुददा।

ऽ १६१. परंतु सहारतपुर की खड़ी बोली तथा बाँगरू इन रिथितियों में इसके ऋतिरिक्त भी इनका स्वरानुवर्ती तथा अन्य प्रयोग कुछ शन्दों में मिलका है, जैसे, वडी, पेड ।

\$१६२. साधारण बोलचाल की नागपुरी हिंदी में आदि, मध्य और अंत्य में भी ड का ही उच्चारण होता है, उिच्चिम इ का नहीं (दे० ६२०४)।

§ १६९ अंग्रेजी से स्नागत शन्दों में बर्च के स्थान में स्नादि, श्रंत स्नीर मध्य सभी स्थानों में नूर्चन्य व का ही प्रयोग हिंदी में होता है, यथा बायरी, सोडा, रोड, बोर्ड।

\$ ९६४. द---यह द्का महाप्राख रूप है। ट्के समान ही यह भी स्वोध मूर्णन श्री उदा॰ करे, उंदा, उंदा अध्यक्त र का प्रयोग केवल आदि में होता है। परंतु मेरत और अल्यन्तरनगर किलों की बोलचाल की भाषा में द ध्वनि का प्रयोग मध्य में भी होता है, जैसे मदा 'सदा'।

### तवर्ग

 स्पर्ध करके वायुमार्गको पूर्णतः अवश्य कर लेते हैं। विक्वा पूर्णतः विस्तृत रहती है। मध्यपतीतथा आस्त्र त की अवश्या आस्त्रिम त का उच्चारख अधिक आस्त्रत होता है। उदा०तेला, माता, गीत।

५१६७. य्—इसका भी उच्चारखा स्थान त् बैसा ही है। यह महाप्राख खबोप, दंत्य, स्पर्श व्यंकन है। उदा∘ थाली, साथा, हाथ।

ं १६६. द यह अल्प्याया, सभीष, दंत्य स्पर्श व्यंचन है । उदा॰ देश, सदा, मेद।

् १७ म- यह महाप्राण्, घोष, दंत्य स्पर्शं वर्गनन है। उदार धन, साधु, क्रोध।

१ १७', श्रंत्य घका उच्चारण दिक्खकी में द - जैसा होता है। जैसे। पूप > पूर, सुध > सुद। बोलचाल की दिक्खनी में दिस्वरांतर्गत घका उच्चारण भी हमी प्रकार होता है, जैसे सीधा > सीदा, किथर > किदर। ऐसी प्रदृत्ति हिंदी प्रदेश की कुछ, बोलियों में भी पाई चाती है।

९ १७२. न और न्ह—इनका वर्णन अनुनासिकों के स्रंतर्गत किया गया है (देखिए ६१८०-१६१)।

पवर्ग

\$ १७३. प् - यह श्रव्याण, श्रयोष, ह्योच्य स्पर्ध व्यंवन का संकेतक है। श्रांठों के खुलते ही श्रवक्द वायु स्कोट व्यक्ति के साथ युख से निकलती है। परंतु श्रींटम प् या किसी परवर्ती स्पर्ध व्यंवन से संयुक्त पुके उच्चारण में स्कोट नहीं होता। परवर्ती श्रम श्रयवा परच त्वरों के लिये श्रीठों को वो स्थिति श्रममानी होती है, उसी के श्रमुसार वे उदासीन या योदा गोल हो बाते हैं। उदा० पास, श्रमना. सुप।

§ १७४. फ्—यह महाप्राया, अप्रोप, इस्पोच्च स्पर्शंबर्यबन कासंकेतक हैं। परचस्पर के पूर्वश्राने पर क्रीठ थोड़े गोला हो आपते हैं। उदा० फूल, सफल, कफ.।

ु १७५. उर्दू और दक्षिकनी में श्रंत्य क नहीं होता। दक्ष्यिनी में का उच्चारण कारवी के वंघर्षी क्र जैसा होता है, जैके बीताक्रल, क्रिर।

- ् १ ७६, व् —हस संकेत के द्वारा अस्प्रताया, पोष, द्वयोध्य स्पर्ध व्यवन का वोष होता है। स्पर्ध के आरंस से अंत तक पोष तिश्वों में कंपन होता रहता है। स्पर्वती स्वरों की प्रहर्ति के अनुवार हचनें मी आंठों की स्थिति में योड़ा वा परिवर्तन हो बाता है। उदाः वात, वचुल, कह।
- १ ७०. मू—इसका प्रयोग महाप्राय, भोष, ह्योच्य स्पर्ध व्यंतन के लिये किया बाता है। पर कांत्र म धंवतः ऋषोष रहता है। परवर्ती स्वर्ते के अनुसार कोंगें की स्थिति में उदायीनता या गोलपन क्या जाता है। उदा॰ मोला, शोमा, जीम।

बलायातहीन श्राब्दों के हिश्यांतर्गत म श्रीर श्रांत म के उच्चारया में स्पर्ध कुछ शिभिल होता है श्रीर कमी कमी तो समुचित स्पर्ध होता ही नहीं। किंद्र बीख निश्यास्त्राक्ति के कारण संपर्ध बहुत थीमा होता है श्रीर सदेव लिखत नहीं होता।

- ११७८- अंत्यभका उभ्वारण दक्लिनी में व जैता होता है, जैसे। चुभ > चुव। वाद में भी उथ्चारण व जैता ही होता है; जैसे: चुकता है।
- ९ १७६, म और म्ह—इनका वर्षान अनुनातिक के अंतर्गत किया गया है (देखिष ९१६६-२००)।
- ९ १००. १ यह चिह्न अतर्राष्ट्रीय ध्वतिविज्ञान परिषद् द्वारा उत ध्वामि के किये निर्वारित है, जिवके उत्पादन के लिये निर्वारीयों को दोनों और थे पूरी तरह चटाकर कंटवारीय अवरोध कर लिया जाता है और फिर फेकड़े ने नि चृत बाजु के द्वाच की घोषविश्चियों के उत्मीच के दाथ बाहर निकाल दिया जाता है। खॉलने में जो विरहोट की ज्वान मुनाई पहती है, वह हसी प्रक्रिया की अदिययता से स्थापन होती है। यह न तो पोष है, न अपोष । इसे कंटवारीय स्थापन कहा जा सकता है। यह कियी स्वर के पहते या वाद में भी आत एकती है और जिल स्वर में मार्त में में प्रत के वाद में मार्त में मुंत कियी है। वह कियी हर वैजी है।

, ९८१ हिंदी में इस ध्विन का कोई स्विनिमासक महत्व नहीं है, केवल कुळ विशेष परिस्थितियों में रागात्मक रूप में ही इसका व्यवहार होता है। इसिलये हसकी स्रोर ध्वान नहीं दिया बाता।

आय स्वर के पहले या कभी कभी अंत्य स्वर के बाद इशका स्वयहार किया बाता है। कुछ लांग स्वरंग कर में अ, आ, इ, ई आदि स्वरों का उच्चारण कंडहारीय स्पर्य के साथ करते हैं, जेंदे श्रेष्ठ, श्रेष्ठा, श्रुष्ठ, श्रेष्ठ आदि । किसी ग्रन्द पर जोर देते समय आदि स्वर के यूर्व इचका स्वयहार किया बाता है, कैंदे ग्रंप्क मी नहीं, शिक्षमी क्षाणी। इसके श्रंप्य प्रवोग के उदाहरणा श्रावेगपूर्ण निर्वेष, कैंदे ना? तथा विस्तयादियोक्स श्रव्यय के कर में, कैंदे वाहे, पाया काता है। राजस्थामी (मारवाही) में मायवाही इके स्थान में प्रायः कंउडारीय स्वद्र व्यनि ही सुनाई पहती है। केंद्रे—करपो (कह्यों) (वेंंंंं ५ ५८८२, खंं)।

# श्रानुनासिक

§ १८२, नासिका ध्वनियों के उच्चारण में कोमल নালু नीचे की श्रोर भुक्ता रहता है, जिससे वायु उत्सुक रूप से नाक से बाहर निकलती है।

\$ १८२. लू—इल संकेत द्वारा स्वित व्यनि के उच्चारण में नाविकामार्ग .
खुला रहता है श्रीर बिक्का का पिन्नला माग कुछ पीक्षे बाबर नीने कुके हुए कोमल तालु के अपने भाग को छुता है, विवते श्रवरोपकाल में ठारी वायु नाविकामार्ग ते ही निकलती है। यह संपोध कंश्रमताविक्य स्पाई अपंचन है, जो केवल मध्यवर्ग कर्म में किसी कंश्रमस्पर्ग व्यंजन के पूर्व प्रयुक्त होता है। यान्द्र के आदि और अंत में हक्का च्यवरार नहीं होता। हकके तथा अपन्य अनुनताविक व्यंजनों के लिये भी अनुत्वारतंत्रक शीर्थविंदुक्त विह्व का प्रयोग होता है। उदार गङ्गा या गांगा, पहु वा पंक, पहुन वा पंचा पंचा

१ ८-४, अ्—चवर्गीय स्पर्धों के पहले मध्यवर्गी कप में प्रयुक्त होनेवाले सपेय नातिका व्यंवन के लिये हरका प्रयोग होता है। अपन चवर्गीय ध्वनियों के संबंध में जो वात कही गई है, यही हरके विषय में भी कही जा सकती है। स्थान की हिंटे से हम हरे तालस्य के चरले प्र्यंतालस्य या तालुबच्धे या पृष्ठ- स्पर्श अंवन कह सकते हैं। कई लोगों के उच्चाराखें में इसके स्थान में प्राय: दंख पृष्ठा ही व्यवहार पाया जाता है। उदा॰ भंकट, पंच, शतरंज।

५ १८२४, व या ग्य-—हस चिक्क का प्रयोग श्रव्यवाया स्प्रोप प्रमुंत्य अनु नासिक व्यंवन के लिये होता है। हसके उच्चारण में विक्राम या बीम की नोक का पिछला किनारा परचक्तर्य प्रदेश का स्पर्श करता है। श्रन्य पूर्णन्य व्यंवनों के समान हसके स्पर्श का स्थान भी अप्रस्वरों के साथ अप्रीकृत और परचक्वरों के साथ परचीकृत हो जाता है। कोमल तालु नीचे कुका रहता है और स्वरतिविधों में कंपन होता रहता है। उदा॰ प्रणाम, शरण, चेंडिका, कंग, पुष्य।

§ १८६, द्विस्परांतर्गत या के उच्चारण में बीम की नोक स्वर्श के लिये कपर उठकर फिर सटके के साथ नीचे श्राती है तो उत्त्वेष के कारया उसका उच्चारण सानुनायिक उत्त्वित 'ईं' के समान हो बाता है। फ़लतः बाणु के ग्रु श्रीर बाइँ के इँ के उच्चारखा में कोई अद नहीं प्रतीत होता (देखिए वालुचिन २ ,१)। आदि में सुरका प्रदोग नहीं भिलता। इरका श्रीवक प्रयोग मूर्यन्य व्यवनों के साथ मण्यवर्ती कर में ही होता है। हिस्तरांतर्गत और खंपर या का उच्चारखा हिंदी प्रदेश के अभिकांश शिक्षित वक्ता ही संस्कृत से आमात तक्त्या ना आप्रतेत्तम शब्दों में करते हैं। उदूँ, देखिलती तथा खड़ी कोली के पूर्वों माग, कवीजी, अवभाग, जुंदेली, अवभी, बचेली, खुचीसगड़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगड़ी, नेपाली आदि प्रदेशों के जनताथारखा में इसका उच्चारखा प्राथा दंपन न के रूप में होता है, जैसे परिद्रत, लव्ह प्रनाम, चरन, मिन आदि। यही वात वेंगला और आसामी के तंपने में मी है। परंतु इसके विपरीत संदर, मुकक्तरत्त्रार, राजस्थान आदि परिचर्या मागों में दंप 'न' का उच्चारखा मी 'खा' के रूप में होता है, जैसे मय, वया, पाय, (पान)। इसी प्रकार राजस्थान की सींबहाड़ी में समक्यों (समकृता), रोवखों (रोता), कर्यों (कीम) आदि। डिंगल में बीचया, माया (मान), स्वर्ण (रोता)। नागापुरी हिंदी में— कटीखा। लगायों (खाना), लाखों (खाना), लाखों (खिलना)। नागापुरी हिंदी में— कटीखा।

'न' के स्थान में 'खा' के प्रयोग की इंस प्रकृत्ति को संस्कृत के पंडितों ने कर्बर। की विश्रोधता बतलाया है।

्र ९८०. ज्यह अल्पप्राण सपोप सरुपं अनुनासिक व्यंजन का तस्तक है। जिह्ना की नोक नस्त्रे प्रदेश स्पर्श काले बायुका अवरोप करती है। नासिका से बायुके निःसरण के लिये कोमल तालुनीचे भुक्त बाता है। उदा∘ नाम, कनक, कान।

६ १८८८. दंख व्यंजनों के पूर्वन् का स्पर्शऊ पर की दंतपंक्ति में होता है, जैसे सन्त, बन्द, धन्धा।

१<=६. उर्दू के बहुतरे शन्दों में आता, ई, उ के बाद श्रंत्य न का प्रथक् उच्चारण नहीं होता और उचकी अनुनातिकता पूर्वत्वर में श्रंतर्युक्त होकर उसे अनुनातिक वार्ती है, जैले बहान > वहाँ, बमीन > बमीं, श्रातमान > आसमी (के ; १२६, ४४४) ।

९१६०. न्ह्—यह महामाणा, संयोध, बस्त्यं अनुनासिक व्यंबन का तंकेत करता है। एठका उच्चारणा न के समान ही होता है। अंतर केवल यह है कि इस्ते उव्यारणा में पोपलंतियों का हार पूर्णत: खुला रहता है और प्रश्न का उन्मीय होते ही बायु का अधिकांश मान नासिका ने और कुछ माग गुँह ने नि:खत होता है। हषका प्रयोग हिल्लरांतर्गत ही होता है। जैके, उन्हें, किन्ते, उन्हीं को । बलिया में न्ह का प्रयोग ऋषिक माना बाता है, यथा ऋन्हार, चिन्हार, ब्रज-स्वन्ह, कन्हैया।

५ १६ १. निमादी में न्ह का प्रशेग खाख रूप में भी होता है, जैसे न्हाको ('फॅक देना' या 'ढाल देना'), न्हार (होर)।

§ १६२, बहारनपुर की लड़ी बोली, हरियानी कुमाउँनी खादि में भी नह के उदाहरण मिलते हैं, उदा॰ सहारनपुर में न्हाचा (नहाता है), कुमाउँनी नहाति (नहीं है)।

५ १६१. जनमापा, अवधी, भोवपुरी, मैपिली झादि में अंत्य नह का भी व्यवहार होता है, यया—जन॰—कान्ह, बान्ह (बाँघ), सेन्ह (सेंघ), सबन्द चीन्ह।

े १६४, कुछ शब्दों में इस ध्विन ने स्विनमात्मक महत्व ऋर्यात् मेदक तत्व ऋषित कर लिया है, जैसे कान्हा, काना ।

५ १६५. चिन्ह, अपरान्ह, आदि कुछ तद्भव रूपों में न्हका उचारण संयुक्त वर्गों के समान अपेचाकृत अधिक शक्ति के साथ करना पढता है।

\$ १६६, म्—यह संकेत सघोष श्रालपप्रास्य द्वयोध्या श्रानासिक व्यवन के लिये प्रयुक्त होता है और श्रानासिक स्वर्श व्यवनों के समान हसके उच्चारस्य में भी नासिकामार्ग पूर्वतः उन्मुक्त रहता है। उदा॰ मामा, हमारा, काम।

§ १९७. म्ह-पद महापाया, सभीय, हृद्योष्ट्य अनुनातिक श्वंबन का संकेतिविह है, जो हिस्बरांतर्गत स्त्रीर श्रंत्य स्थानों में ही व्यवहृत होता है। उदा० दुम्हारा, दुम्हें सम्हाल, बाम्हन।

्र १८ ⊏. कुमाउँनी तथा निमादी में श्रद्द का प्रयोग ऋादि स्थान में भी होता है, जैत्रे कुमा॰ म्हैन ( महीना ), निमादी म्हारो ( हमारा )।

५ १६६. भोजपुरी श्रादि बोलियों में म्ह ध्वनि हिंदी की अपेक्त अधिक व्यवहृत है।

५ २००. ब्रह्म के तद्भव रूप ब्रह्म में व्रह्म का उच्चारखा वंयुक्त काञ्चर के समान ऋषिक शक्ति के साथ करना पढ़ता।

### स्तिप

५ २०१३ इ के नीचे विंदु देकर इ चिह्न से कालप्राण, सचेल, मुचेल्य, उत्तिच्य अंजन की चौतित किया जाता है। उ के नीचे विंदु लगाकर हट व्यन्ति का चोतन संगवतः उर्वप्रयम बँगला में स्व॰ इंश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। उसके बाद हो नागरी में मी इसका प्रचलत हुआ। यह आवा स्थान में अवहृत नहीं

होता: केवल िक्सरांतर्गत, मण्य तथा श्रांत स्थान में आता है। उ के तथा इसकी 'पूरक बंट' है। इतके उचारण में लिखा को पीछे की खिला माता है तथा लिखा नक उठकर पीछे की ओर कुछ उसता गुड़ बाता है कीर बिहा की मीक की निकली यतद बर्ल प्रदेश के पीछे के खुरदरे भाग तक पहुँचकर उसका राग्यें करती है। संबद्ध भाषण में यह स्वयं बदुत ही इलका या आधिक ही होता है। है और कभी कभी तो बीच में न होकर केवल दोनों किनारों की श्रीर होता है। इसीलिये इसको इंपल्ड्ड के अंतर्गत गाया है। पिर बर्ल प्रदेश के उपकुंक स्थान से तुरंत विद्यान्तरक का उत्तेष एक अटके के साथ शांगे तथा नीचे की श्रीर किया बाता है, कियरे निवहांत तथा निवहांत स्था मराझों से सर बाता है। कोमल तालु उपर उत्तर है की सीपी विस्तीयाँ अवस्था में मराझों से सर बाता है। कोमल तालु उपर उत्तर है श्रीर लरतीयों योग की रियति में रहती हैं (देखिए तालु कर उता रहता है श्रीर लरतीयों योग की रियति में रहती हैं (देखिए तालु कर उता रहता है श्रीर लरतीयों योग की रियति में रहती हैं (देखिए तालु लेख सं ४ ४)।

५ २०२. इसका उच्चारणा विदेशियों के लिये सबसे कठिन प्रतीत होता है और वे इसे प्रायः र का एक मेद मान लेते हैं, वो ठीक नहीं है। उपर्युक्त रूप में क्रम्यास करने से इसका उचारणा सुगम हो बाता है। उदा० वड़ा, चूड़ी, गुड़।

५२०१. इ के निकटवर्ती स्वर या स्वरं में यदि अनुनाविकता हो तो उच्छे प्रभाव से इ में भी अनुनाविकता का संवार हो बाता है; जैसे लीइ, ब हो को । ऐसी स्थित में उचारण तथा औत दोनों ही दृष्टियों से इ मूर्थन्य या से अभिन्न हो बाता है । देखिए— ऊपर १ १८६ ।

\$ २०४. इ. का उच्चारण साधारण बोलाचाल में व्यवह्वत नागपुरी हिंदी में नहीं होता। स्रादि, मध्य श्रीर शंत में सर्वत्र ड का ही उच्चारण होता है।

§ २०५. जु—यह पूर्वन्य सचीप महामाश्राठीत्वात व्यंवन का व्यक्तिसंकेत है। हते का महामाश्राठ कर समका का तकता है और यह उसी के समात केवल हिस्सर्तातंत तथा अंदर स्थान में आता है। द के साथ हतकी 'पूरक वॉट' है। उदा॰ चूदा, बाढ़।

ै २०६, समीपवर्ती सानुनासिक स्वरों के प्रभाव से द में भी अनुनासिकता आ काती है। जैसे कोंदा, बढ़ें।

\$ २०७. ळ—यह संकेत पारिंक्स मूर्फन्य उत्तित व्यनि के लिये प्रशुक्त होता है। इसके विवरण के लिये 'ल' के श्रंतर्गत देखिए— ६ २१८, २२०-२४। सम्बाधात

\$ २०८. र्—रस चिह्न द्वारा संकेतित व्यंबनध्वनि के उच्चारण में बिह्ना की मोक अपर उटकर अपर के मसडों से तनिक गीड़े क्स्कें प्रदेश पर प्रकास दो लप्याचात करती है। 'राम' का तालुकेल देलिप, निवमें दो लप्याचातों के चिह्न हैं। यह रुपयों बहुत ही हलका होता है, हवीलिये हवे इंपल्यूह की कोटि में बाता है। कमी कभी यह रुपयों बीच में न होकर बर्ल प्रदेश के दोनों किनारों पर ही होता है (देलिप तालुकेल वं प्र)।

६ २०६. यह ऋत्याण च्योप नस्यं व्यंवन है। प्रातिशास्त्रों में हरे इस्स्यं ही माना गया है। परंतु हक्के उच्चारण में विद्वात के ऊपर् उठने के कारण संस्कृत के व्याकरण मंगें में हते मूर्यन्य वर्ण माना गया है। उदा० रात, पूरा, विर ।

५ २१०, दक्लिनी में र का उच्चारण प्रायः कुछ, पीछे, के स्थान—पश्य-वर्स्व प्रदेश—से होता है।

६ २११. मूर्थन्य वर्षों के पहले या नाद में क्राने पर रका स्पर्शक्रीर पीछे, होता है, जैसे रोटी, कोरी, कार्डक्रीर बोर्डमें।

5 २१२, रेफ के रूप में दिखार के उचारणा में जिक्कान वर्ष्य प्रदेश पर चित्र गति से कई ब्राधात करता है श्रीर उसमें कुछ, संधर्यका भी समावेश हो जाता है, जैसे हरें, वर्रामा।

्र २१३. संपर्षी व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप में भी र्का कुछ, संघर्षी उच्चारण होता है, जैसे वर्ष, मिश्र।

५२१४. र्ह—यहर का महाप्राया कप है। हसका व्यवहार केवल हिस्यरान्ध्रपंत स्थिति में होता है और यह भी केवल बोलियों में प्रचलित कुछ शब्दों में। वें बुक्त पानियों को दीर्पाल और तनाव रहता है, उसके खनाव के कारण हते र के समान ही प्रयक् जिन माना गया है। पर स्वनिमास्तक वितरण की हिंड से हम हसे र का एक श्वास्तक कर मान वकते हैं। उदा०

> श्रवधी-श्रर्देश (श्ररहर) भोच॰ - मार्हा (एक विशेष प्रकार का ऊन) अंज --कर्हानी (कराहना)

विश्वताल की नजभाग में काण रूप में रूप व्यक्ति का व्यवहार पाना जाता है, जैसे रहेती।

### पार्शिक

§ २१%. लु — यह तरल संयोध नस्त्युं मार्टिक व्यंक्षन का संकेतक है। इसके उच्चारण में विक्रांत मस्त्रों के पीख़ें वस्त्यं प्रदेश को खूता है और विक्रा के पीख़ें के भाग के दोनों किनारे ऊपरी चहुकों के निकट मोड़ा भुक बाते हैं जिससे बायु उन किनारों से होकर बाहर निकल जाती है। इसीलिये इसकी इंध्रस्ट्यूड ही माना गया है। करें लोगों के उचारण में केनल एक ही किनारा दाई या बाई श्रोर का भुकता है। उसे लोगों के उचारण में बायु के निःसरण का मार्ग मायः दाहिनी स्रोर बनता है। उदार लाल, काला, मोला।

\$ २१६. ल, न श्रीर र के उचारयास्थान में बहुत कुल समानता है। तीनों ही बस्तों व्यतियों हैं। ल श्रीर न के किये विश्वा की नोफ का तंबरण प्राय: एक हो प्रकार से होता है। ल श्रीर न के किये विश्वा की नोफ का तंबरण में नातिकामार्ग वंद रहता है और वायु के बाहर निकलने के लिये विश्वा कीर चहुआं के वीच पार्टिक मार्ग वंदा रहता है और तायु के बाहर निकलने के लिये विश्वा कोर चहुआं के वीच पार्टिक मार्ग वंदा है। वहीं कारण वोलियों में ल, न कीर र के बीच प्राय: देर फेर या परिवर्तन के हकार कि कारण वोलियों में ल, न कीर र के बीच प्राय: देर फेर या परिवर्तन के हकार निलते हैं। शिष्ट हिंदी में लहाँ ल का प्रयोग है, वहाँ वोलियों में र का अध्यान के देशान में ल का। र और ल के पारस्वरिक विपर्यय के संबंध में प्राकृत में सूचवड़ नियम ही है: लगीरभेद:। उदा॰

| हिंदी | बोलियों के रूप |  |  |
|-------|----------------|--|--|
| नंगा  | लंगा (भोज०)    |  |  |
| नोट   | लोट            |  |  |
| नीलाम | लीलाम          |  |  |
| विना  | बिला           |  |  |
| जलना  | बरना           |  |  |
| बाल   | बार            |  |  |
| तलनार | वरवार          |  |  |
| याली  | थारी           |  |  |

विद्यारी वोलियों में ल के स्थान में र के व्यवद्दार की प्रवृत्ति ऋषिक पाई आती है।

§ २१६. दंत्य स्पर्श वर्षों के पहले आने पर ल के उचारवा में जिहा आगे

दक्षिकीया और परिषय

बढ़कर क्कीर फैलकर दंख प्रदेश में स्पर्श करती है, जैसे सुलतान, जस्द, पालत्। चाहें तो इसे लुके रूप में संकेतित कर सकते हैं।

- § ११ ८. पूर्णन्य व्यंवनों के तुरंत बाद या पहले आने पर ल का उचारण परचीकृत हो बाता है और उन्नमें कुछ पूर्णन्यता भी आ बाती है. क्योंकि ऐसी स्थितियों में ल के उचारणा में बिहा की नोक कुछ ऊपर उठकर रथर्स करती है। उदा० वाक्टी, सटोला, गुठली, उल्लाटा। यदि ल और पूर्णन्य वर्ष का उचारण संयुक्तवन्न होता है, तो पूर्णन्यता अपेचाकृत अपिक होती है। ज्वन्यात्मक मेद प्रदक्ति करने के लिये चाई तो हसका संकेत क के द्वारा कर चक्त हैं।
- \$ २१६. प्राचीन साहित्य में मुर्थन्य क वैदिक श्रीर पाली में तो पाया जाता है, पर संस्कृत या परवर्ती प्राकृतों में नहीं है।
- \$ २२०. हिंदी प्रदेश की कुछ बोलियों में मूर्यन्य क का व्यवहार होता है। हर्गके उच्चारण में बिह्म की मोक अन्य मूर्यन्य वयों के उच्चारण के समान ऊपर उठकर तालु प्रदेश का स्वर्ध करती है और बिह्म के धम माग में बायु के निलदण के लिये पारिक्क मार्ग भी होता है। साथ ही स्वर्तायाँव स्थिति में उसमें इ ब्लिन के समान थोड़ा उत्तेष भी रहता है। ऊपर उठे हुए बिह्माफलक को उत्कृतित खबस्या ते नीचे के दोंती तथा दंतमूली तक लाने में उत्तिवह प्रयत्न होता है। मराठी तथा द्रविह मायाओं में इस ध्वनि में अधिक मूर्यभवता पाई बाती है। तेलुगु और कलढ़ में हो डिस्प्ट या उत्तिक धानीयों में ही गिना बाता है।
- § २२१. पश्चिमी पहाड़ी बोलियों में तथा हिंदकी, लहेंदी, सिंधी, गुजराती मराठी श्रीर उड़िया में भी मुर्चन्य क का व्यवहार होता है।
- § २२२. पंजाबी में भी इस मूर्थन्य प्यानिका उच्चारणा होता है, यदापि वह लिखी नहीं बाती, क्योंकि पूर्वी पंजाबी की ग्रुक्सुखी लिपि में उसके लिये कोई प्रयक्त लिपियिक या अप्रज्ञत नहीं है।
- ५ २२३. हिंदी प्रदेश में मूर्थन्य क का प्रयोग मध्यवर्ती तथा खंत्य रूप में सहारनपुर तथा मेरठ की खड़ी बोली और हरियानी में होता है। मेरठ की खड़ी बोली में हणका इ के स्थान में वैकल्पिक व्यवहार होता है।
- ५ २२४. राजस्थानी में मूर्चन्य क का प्रयोग आदि और मध्य में बस्व्यं ल के स्थान में वैकलियक रूप से होता है। पुरानी राजस्थानी में भी यह ध्यनि थी, इसके प्रमास्य मिलते हैं, यदाप उसके स्थान में लिखा बाता वा ल ही।
- ५२%. लॅं—ल का एक दंखाम कंठीकृत रूप गढ़वाली में प्रचलित है, जिसे इस लॅं के रूप में संकेतित कर सकते हैं। इसके उच्चारया में विद्वांत से दौतों का स्पर्श होता है तथा पश्चविद्वा की और का अंश कोमल तालुकी ओर

स्रमेखाकृत कुछ अधिक बठा रहता है। संग्रेबी के फील (Fccl), वेल (Well), फीलब (field) स्रादि रान्दों में जैसी ल व्यनि उच्चरित होती है, उससे हरका कुछ साम्य प्रतीत होता है।

§ २२६, यह केवल द्विस्तरांतर्गत और श्रंख स्थान में ही प्रयुक्त होता है। प्रियसंत ने संभवतः हची लें को अमवरा क स्वम्मक्तर मध्य पहादी में हतका इस्तिल मान लिया था, यथा—गड़०—कामलों (कंपल), कालों (काला), मोलें (मल या गोवर)। कुमाउँनी में हच श्रंवल जु के स्थान में वृक्त प्रयोग होता है, जैते—काने, मोन्, वारव्। चौतसारी में वह श्रंतिम वृर्वंवर्ती झ के साथ संख्युहरू स्वर श्रों का कर प्रहल् कर लेता है। जैसे—वारों।

\$ २२७. हु— विकल्पों में मूर्पन्य ककी महीच लिखने स्त्रीर बोलने में भी कम होती जा रही है तथा हरके स्थान में बस्त्र्यं ल का ही प्रयोग ऋषिक होने लगा है। राजस्थानों में आग तथा मणबर्ती रूप में क स्त्रीर ल में ऋषीमरकता नहीं है, परंतु स्त्रंपर स्थान में कई ऐसे दशांत मिलते हैं जिनमें इनके बीच स्त्रपं-मणकता पार्ट वाती है. जैसे

> चंचळ (घोड़ा) खंचल (चपल) महळ (खी) महल (राजमहल) पाळ (बॉच) पाल (बिक्काने का कपड़ा)

६ २२८. कोटा, बूँदी और फालाबाइ में बोली जानेवाली राजस्थानी की हाड़ीती बोली में मूर्थन्य उत्त्वित ठ का प्रयोग केवल मध्य और खंत में होता है।

६ २२६. निमाशी में ऊ लिला तो नहीं जाता, पर आ के बाद आनेवाले ल का उच्चारण मूर्णन्य ऊ के रूप में ही होता है, जैळे—बाळ, काळ, माळ, (माला) कुछ राज्दों में मध्यवर्ती ल के स्थान में मी मूर्णन्य ऊ का ही प्रयोग होता है, जैये तळाण (तालाव), निमोळई (नीम का फला), विकई (पीला)।

 ९२०. मालवी की वींचवाड़ी बोली में जिसे वेंचिया जाति बोलती है, ल का उच्चारण मराठी ळ के समान ही मूर्चन्य होता है। मराठी के प्रमान से नागपुरी हिंदी में ळ प्लाने का प्रयोग होता है। मूर्चन्य ळ का व्यवहार हिंदी च्रेक की अन्य बोलियों या उपमापाओं में तथा नेपाली, बँगला और अस्प्रधी में नहीं होता।

५२१ प्रियर्तन ने भूल से प्रण्य पहाड़ी में मूर्थन्य क का प्रयोग मान लिया या। यस्तुतः गढ़वाली ख्रीर कुमाउँनी में मूर्थन्य क नहीं पाया जाता। गढ़वाली में ल का एक रंत्य पश्चीकृत या विकामृलीय (veloriged) कप प्रवित्तत है (देखिय ५२२४, २२६)। \$ २ २२ लड्—यह ल का महाप्राण रूप है, विश्वका प्रयोग वंबल थोड़ से शब्दों में हिस्तरांतर्गत मध्य स्थान में होता है। ल की अपेखा इसके उच्चारख में स्था की महत्ति कुछ पीछे की और होती है। उदा० कुक्हाड़ी, दुल्हा, चुल्हा। जन्माया—एत्हा (सलाह), अवधी पण्डावछ (गाय को वुध देने के लिये तैयार करना)।

\$ २१२ हिंदी चेन की बोलियों में हर ज्यनि का क्षिक प्रयोग होता है कीर उनने से कुछ में आदिम स्थान में तथा कुछ में अंतिम स्थान में भी हरका व्यवहार पाया जाता है, जैसे कुमाउँनी में स्हात (लाग), किह्यी (लिया), तक विदेश होता की के कालह (कला); क्षात्र (तय तक)। अंतिम स्थान में भी हरका प्रयोग होता है, जैसे कालह (कला); क्षात्र में कालह (कला); क्षात्र में कालह (कला); क्षात्र में कालह (कला); क्षात्र में कालह (कला) होता है, जैसे के स्टेशी (भीड़ ), स्टेहीं (प्रस्त हुआ)।

५ २३४ इसे संयुक्त व्यंत्रन नहीं माना गया है, क्योंकि यह, नह स्त्रीर रह के समान ही इसके उच्चारण में भी दीर्थल स्त्रीर स्वातर का स्वभाव है तथा महा-प्रमाणल युलावरोप के उन्मोच के साथ साथ संबद्ध रहता है; उसका स्वनुतामी नहीं प्रतीद होता।

#### संघर्षी

महाभाष्य के अनुसार श, य, स आदि संवर्षी व्यंजन ईवहिबृत् व्यनियों की कोटि में आते हैं।

\$ २२४. स् — यह तालुबरुवं क्रांपोध संवर्धों ऊष्म व्यंक्रन का संकेतक है। इसके उच्चारण में निक्कालक ऊपर की क्रोर उठता है क्रीर पीखे की क्रोर लिंचकर दोनों किनारों से नक्ष्मंदरा के पीखे तालुप्रदेश के श्रामें के रोनों किनारों का इस प्रकार रगर्श करता है कि वर्स-तालु-प्रदेश तथा निवासक के बीच वायु के निकलने के लिये एक संकीर्ण मार्ग खुटा रहता है, जिससे संपर्ध सुनाई देता है, उदा॰ क्राशा, श्रोक, बादशाह, केश (देखिए तालुकेस सं॰ ६)।

१२६६. दियी बिन की बोलियों में इसके स्थान में प्राय: दंत्य संघर्षी स्थान स का प्रयोग होता है। संस्कृत में सु और स के बीच क्यमेरक्कता पाई बाती है, कैने शक्त 'लंबर', चक्का । पर बारा दी रोलाचना प्रवृत्ति के भी कुछ उदाहरण दोनों के बीच मिलते हैं, कैने, बिग्रह अविश्व , उर्वश्री/उर्वित ।

५२२७, यू—मूर्यन्य क्रघोष संघर्षो ऊष्म व्यंवन व्यनि के लिये इस चिह्न का व्यवहार किया जाता है। इसके उच्चारका में बिहा की नोक वर्स्व प्रदेश की कीर ऊपर उठ बाती है और निक्वाफलक के दोनों फिनारे पहली नहूरेला के पान बालु के दोनों फिनारों का इत प्रकार राध्यें करते हैं कि बीच में एक वंकीयों मार्ग बन बाता है, जिससे होकर नायु संघर्ष के साय बाहर निकलती है। उदा० भाषा, रोप, बरुपरी, कर देखिए तालुलेल से० ७ )।

हे २६८. संस्कृत के कुळ तत्का शब्दों में तथा टबर्गीय व्यंबनों के साथ संयुक्त कर का उच्चारण शिवित समाच में तो प्रचलित है, पर हिंदी चेत्र की बोलचाल की भाषाओं में साथारण कनता के द्वारा इसके स्थान पर प्राय: वहुर्थ या देंत्य त का ही प्रयोग किया काता है।

विभिन्न चेत्रों में लिखित व का उच्चारण ल के रूप में भी होता है, जैसे, भूपण्>भूखन, दोष>दोल, दूपण्>दूखन, वर्षा>वरता, मापा>भाखा। वैदिक शालाओं में भी प/ल के उच्चारण मेद के छंत्रच में दो मत हैं।

§ २१९, लंस्कृत के कुछ तत्वम राज्यों में कु के लाय इतके लंकुक कर के लिये एक विशेष लिपियाइ 'च' का प्रयोग किया जाता है। इतके उपलाश्च क्षांग मूर्य-य स्वर्यावंचमं कम में होती है। इतके उपलाश्च क्षांग मूर्य-य स्वर्यावंचमं कम में होनों क्षांत दूतरे चहुआं के मित्रा को लिनारों ने तालु के परच माग में दोनों क्षांत दूतरे चहुआं के मागों का हत प्रकार स्वर्य करता है कि उनकी दाई बाई देलाओं के बीच का योहा ला संक्षीयों माग खुला रहता है कित्र उपलाश दंश के स्वर्य के उपमोच के लाय ही प्रवल कंपने की व्यान के लाय की प्रवल कंपने की व्यान का बाहर निकलती है। इत प्रवल में निक्कृत को ते कर परेश की और बीच में निना स्वर्य किए हुए उत्तर उठी रहती है कित्र के स्व पाने में मूर्य-यता भी बनी रहती है। उदा व्यान, रचा, पच । (देलिए तालुकेल सं ० ८)।

९ २४०. बोलियों में तथा छाधारख अनसमुद्धाय की बोलचाल में इसके स्थान पर प्रारंभ में प्रायः छ का आरीर अन्य स्थानों में च्क्रुका ब्यानहार किया जाता है, जैसे छुमा, रच्छा, पच्छा।

\$ २.११. तु—यह बरून, स्रवीय, संवर्षों उच्चा चानि का संकेतक है। इसके उच्चारण में जिहा की नोक दंतम्हों की स्रोर इस प्रकार उठती है कि बर्ल के स्रव मान तथा दोनों हों र से उत्तर की स्रोर मुद्दे हुए शुविर जिहाफलक के बीच एक संकीण मार्ग वन बाता है, जिडवे बादु संवर्ष की सीरकार व्यक्ति के साथ बाहर निकलती है। तालाश्य सु तथा मुन्य व के उच्चारण की अवेचा इसके उच्चारण में बादु की निकरण, निवासी, दस ।

५ १४२, प्राचीन अंचों में इलंका वर्णन देख कहकर किया गया है क्योंकि इलके उच्चारण में बिहात उत्पर के मध्यवर्ती दोंतों के निकट पहुँच बाता है। दंख ध्यंवनों के लाय इलका उच्चारण पूर्णतः दंख ही होता है, बैसे इस्त, क्ला !

५ २४३. त के बाद कोई गूर्यन्य व्यंवक रहने पर विक्वा कपर उठ वाती तथा मद्वती ते क्षर्यं की कोर खिच वाती है। इस प्रकार उठमें कुछ गूर्यन्य प्रका क्षणा काता है जो पूचे भिल कोर बहुत ही कम कहा वाएगा। उदा॰ सास्टर, बस ठीक है।

\$ १४४. हु—यह कंडहारीय महाप्राया ऊष्म ध्वित का संकेतक है। उच्चा-रख में क्यतंत्रियों पहले रवाल के निःमरख के नियं पूर्णतः उन्चुक्त रहती है, फिर उनका संस्तार होने लाताता है और वे परवर्ती स्थ के लिये घोष की स्थिति में पहुँच आती है क्रयवा स्वरंतियाँ यदि पहले को यो की स्थिति में रही तो उनका विचार हो जाता है क्रीर वे हवाल की स्थिति में गुँच आती हैं। स्वरंतिवर्धों के आव की स्थिति से योग की स्थित में क्रयया घोष की स्थित से आव की स्थिति में पहुँचने के व्यापार में फेड़हे से जो कवेग यायु का नियोग होता है, उसी से हू ध्वित का निर्माण होता है।

६ २४%, इतके बच्चारण में प्रतित्वन प्रकोड की रिवित पूर्ववर्ती अवका परवर्ती प्रवित्त की रहती है आरंभिक और अंतिम इ के उच्चारण में आत का निर्मामन क्षणेय होता है, परंतु विरुद्धातर्गत अपवा स्वर और अपोध व्यंकन के बीच आने पर वह पूर्णेत: स्वीप रहता है। उदा हाय. सहाय, चाह (देखिए तरंगलेख १३, १, ४)।

\$ २४६, प्राचीन प्रंथों में इसे ऊच्या तथा औरस्य खयांत् उरस् से बनी हुई ध्वनि कहा गया है, न्यों कि इसके उञ्चारण में फेन्न से महामाखानायु बोर से निच्चिम होती हैं। इसके उञ्चारण में फंडदार पूर्णतः खुला रहता है और बायु के निःतरण्य का नियमन प्रायः फंडप्रदेश में होता है। इसी कारण्य हसे कंड्रम भनियों के साथ परिशीश्त किया बाता है। परंतु खंतःस्थ य या व के पूर्व संयुक्त स्प में यदि ह ध्वनि खाए तो उसका नियमन कमशः कठोर तालु और खोड-प्रदेश के बीच होता है, जैसे बाक्ष, विद्वल खादि में।

\$ २४०. श्रंप्रेची की ध्वनिविज्ञान की पुस्तकों में इ को संवर्ध ध्वनि माना गया है। पर इंदी तथा श्रन्य भारतीय भाषाओं में इ के उच्चारया में संवर्ध की श्रोरेखा महाश्रायत्व का ही श्राचान्य पाया बाता है। प्रारंभिक और श्रारंश हों तो संवर्ष की मात्रा नाममात्र को ही रह बाती है। रह बाता है उसका क्षेत्रल महाश्राचाल को रागात्मक तत्व के रूप में अपनेक रंग प्रकट करता है। (दे० — महाश्राचाल के राग के अंतर्गत ६५ ४५ ८, ४६१ –६१, ४६६ –६८, ४७१)।

- ुँ २४-. हिंदी के ल, प खादि सहाप्राया व्यंवनों में जो सहाप्रायाल है वह इस स्वतंत्र इसे भिल्ल है, क्योंकि उनके उच्चारण में श्वर्षा व्यंवनों के साथ इं का स्वतंत्र रूप में इत्यागन नहीं होता, वरन् उनमें महाप्रायायायु उनका खंतर्युक्त खंग बनकर उनके उन्मोच के साथ यौगपदिक प्रयत्न के फलस्वरूप निःस्टत होती है। खता ल्, मृखादि को क्-म्इ, ग्-म्इ, खादि का संयुक्त या आजुक्तिक रूप नहीं माना जा सकता।
- \$ १९८.: ( बिसारी ) —यह चिह्न निक्यं व्यक्ति के लिये प्रयुक्त किया जाता है, बिसके उच्चारख में मध्यत तो वही रहता है जो हु के उच्चारख में, ध्रंतर केवल यह है कि यह प्रयत्न आयोगांत अयोग दिता है वर्ग सिंक हवके उच्चारख में, ध्रंतर केवल यह है कि यह प्रयत्न आयोगांत अयोग दिता है कि साम उच्चा कि स्वा के कि अयो खा उक्क काचिक रहता है। विका की काचित करता पूर्व कर्ती के खा के कि अयोग प्रकृत की काचित वस्तुत: पूर्व वर्ती त्यर का अयोग प्रकृतंत त तथा 'आअय-रणत-मागी' है। हक्का प्रयोग मध्यती स्थान में अंतरहत की तस्त प्रयोग मध्यती स्थान में अंतरहत की तस्त प्रयोग मध्यती के सुति है। हक्का क्षा प्रयोग मध्यती के सुत है के अति हक्त के तस्तम द्वा में होता है। विका के अपने हिंग के अति हिंग सुत के स्थान में में निका के स्यवस्त के साम स्थान में में हीता है। तस्त प्रयान में में निका के स्थान में में में निका का स्थान स्थान की साम है। उद्दान दुव्य दुव्य दुव्य की स्थान स्था
- § १५०. प्राचीन संस्कृत प्रंथों में विसर्ग या विसर्चनीय के दो प्रधान मेद
  सताए राए हैं, चिड्डामूलीय श्रीर उपध्यानीय, चिनका प्रयोग क्रमशः क, ख के पूर्व
  तथा प क के पूर्व होता था। चिड्डामूलीय विद्यां में बायु का नियंत्रणा कोमल तालु
  के पाल विद्यान्तीय प्रदेश में होता था श्रीर उपध्यानीय में दोनों श्रोठों के बीच।
  विद्यान्तीय विसर्ग के लिये वज्राकार चिट्ठ निर्धारित था तथा उपध्यानीय के लिये
  वाककुंमकृति विषद्ध, लैले

```
चिक्कम्यूलीय —श्रंतःकरस्य, (श्रंत×करस्य)
उपप्मानीय —श्रावःपतन ततः किम् तत्तर×किम् )।
.(श्रावः अपतन), पुनः पुनः (पुनः अपतः।)
परंतः श्रावः वे मेदा नगराव कें।
```

१ विद्यान के उच्चारण में संस्कृत के नक्कोर रेकिश आमकल मादः उसके रीवें उसके पूर्वतारी चर का प्रकृत के साम उद्घराकर उसे पूरा सरोग की बना वालते हैं, विद्यास की प्रकृत के प्रकृत की प्रकृत के प्रकृत के प्रकृत की प्रकृत की प्रकृत के प्रकृ

शहकीय जीर परिचय

५२५१. इन संघर्षा व्यनियाँ के श्रितिरक्त विदेशी भाषाओं के श्रागत शब्दों में कैकिएफ रूप से कुछ श्रन्य संघर्षा व्यंकर्तों के भी प्रयोग हिंदी में पाएं , बाते हैं, जिनका वर्शन नीचे किया बाता है :

\$ २५.२. स्पू— हवके द्वारा काकलकीय या जिहामूलीय अयोग महामाया चंचर्यी व्यंक्त प्रति का संकेत किया बाता है। उर्दू में इसके लिये ८ संकेत का प्रयोग किया बाता है। इस प्रति के उबारया में विहामूल अलिकिहा से इस प्रकार बुद्ध बाता है कि उत्तरे गांधु कस्ती नहीं, परिक संपर्ध करती हुई गांदर निकलती है। खरांटा, खुरांट जैसे बोलचाल के दो चार प्रभ्यों को छोड़कर अन्यम अरसी कारती से आगात, तस्तम सम्दों में ही बानकार ग्रिवित व्यक्तियों द्वारा स्तका प्रयोग होता है। अन्यया इसके स्थान में स्पृष्ट स का ही व्यवहार होता है। उदाव क्रवर, खुखार, शाख।

५२.१. फारली के प्रभाव या मिथ्या साहस्य के कारण दक्तिनी के अधिक्षित बोलनेवाले दिंदी के ठेठ ग्राव्दों में तथा वहाँ भी वहाँ आगत शब्दों में इस अपनि का प्रयोग नहीं है, दक्का अपवहार कर डालते हैं. जैसे राख्त, खाखा (खाक), तोगळ (तोग्रक)।

\$ २५४. मू—म के नीचे विंदु लगाकर काकलकीय या विद्वान्त्रशीय छंपणीं व्यंत्रन ज्यानि का छंकेत किया जाता है। उद्दें में इस हे लिये हे विद्वा का प्रयोग किया जाता है। इस ज्यान ही किया जाता है। इस ज्यान ही किया जाता है। इस के उच्चारणा में म्यान ही किया जाता है। इस के प्रयोग के ही हिक्स करणा इस जाता है। इस बोलाजा के यान्यों को हो हिक्स करणा इसका व्यवहार केवल कराजी कारास्त्री ने आगात तस्त्रम सम्बद्धी में ही जानकार शिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अस्पाया इसके स्थान में स्पृट्ट ग का ही व्यवहार किया जाता है। उद्यान स्थान के स्थान में स्पृट्ट ग का ही व्यवहार किया जाता है। उदान गैर. तालती, वर्गेर. बाग।

५२५४. दिस्वानी के क्रशिक्षित बोलनेवाले कारवी के प्रभाव या मिथ्या साहदय के कारण हिंदी के ठेठ शब्दों में तथा वहाँ मी बहाँ क्रायत शब्दों में यह व्यक्ति नहीं है, इसका प्रयोग कर ढालते हैं, जैसे बेग्नम, उन्नलदान।

§ २५६. ज — इस संकेत के द्वारा नरूजें, संवर्षी संवेश कम्म व्यति को खोतित किया बाता है। अरबी लिपि में स्थानमेद के अनुसार इस संवेश संवर्षी व्यति के लिपे कई बिंद्ध नयुक्त होते हैं, पर उर्दू में उन सक्का एक जैसा उचारण होता है। इस कर्म प्यति का उचारण एके उचारण से केवल इस बात में मिल है कि हममें स्वर्तिकों पीय की स्थित में का बाती हैं और संवर्ष में विशेष तीवता नहीं होती। अरबी कारवी के लाग स्वर्ण के क्षा करा हम संवर्ष में स्वर्ण के स्वर्ण स्वर्ण के स्वर्ण के

अववहार होसा है। मृत्यूया इसके स्थान में स्टप्ट व का ही प्रयोग होता है। उदा॰ और. क्यारा, मजा, सजाना, तेज, नाजा।

६२५७. ज्ञन्यावा, अवधी तथा हिंदी चेत्र की अन्य बोलियों में इतके स्थान में कभी कभी द्यार का भी व्यवदार होता है, जैसे कागज्ञ के स्थान में कागढ़ या कागर।

९२६=, सराठी में स्वर्श लंपणी च के उचारणा में यही ध्विन सुनाई पढ़ती है, चैत्रे विकास (प्रेम), जाय (ध्यान दो)। परंतु कुछ सम्बंधिं संस्थ्यें संवर्षीं का फ्रीर तालव्य संवर्षी जा में अर्थमेंद्र का उदाहरणा पाया जाता है, केंचे:

आप (बरुर्य संपर्धाजा के साथ) = प्रार्थना

किंत जाप (तालब्य संपर्धी जा के साथ , = ध्यान रखो ।

१२५८. लंभि रूप में इ के पूर्व जा का प्रायः महात्राया उचारया होता है, कैसे हजहार > हजहार, मजहव > मजहव ।

§ २६०. क्—यह दंखीष्ठम, अयोष, महाप्राया वंत्रमें व्यंकनज्विन का संकेतक है। उद्दूं में इसके लिये ं चिह्न का प्रयोग होता है। इसके उचारता में नीचे के क्षीट का भीतरी भाग और ऊपर के दाँत इस प्रकार इसके से सट बाते हैं कि बाबु अवद्ध न होकर उनके बीच चचे हुए रीजों से वंत्रमें के साथ निकलती है। स्वर्तिवयों में क्षन नहीं होता। होता के साथत सम्बंध में इस मानकार शिवान के साथत सम्बंध में ही जानकार शिवान क्षितियों द्वारा किया जाता है, अप्रथम इसके स्थान में स्थर का की प्रयोग होता है।

उदाः — फ्रारसी, सक्रा, तरक्र

क्रीय, ब्राफ़िस, सेक्र, सोक्रा

६ ९६१. श्रनजान बकाओं द्वारा बोलवाल में इसके स्थान में प्राय: इस्पेड़ का व्यवहार किया जाता है, निवके उजारणा में दोनों कोठों के बीच तंत्रकें की व्यनि उत्पक्त होती है। आवश्यकतानुष्ठार इसके लिये कु चिह्न का प्रयोग किया जा सकता है। मुँह ने फूँककर चिराग सुआते समय जैता प्रयक्त होता है, वैचा ही प्रयक्ष और वैधी ही ज्वीन इस द्वारीड उचारणा में होती है।

५९६२.फ.—बोलचाल में स्पट फ के भी श्रानाच स्थानों में प्राय: इस इसोच्छा खंत्रपी कु का व्यवहार पाया जाता है, जैते करकुंदी, चाकु, ककु, फरफुराना, फुकुकार, वकुारा, हॉफना।

े १६६. मैथिकी बोलनेवाले कुछ मुसलमान सफ़ा, फ़ेलेना आदि शब्दों में इसी फ का व्यवहार करते हैं!

\$ २६॥, इस व्यक्ति को यु+स् का संयुक्त कम नहीं माना वा सकता, क्योंकि इसके उचारण में संयुक्त वर्षों में मनत की वो हड़ता होती है, उसका अप्राव है तथा इसका महाप्रायाल व का एक संतर्भक्त अपिक अंग है।

५ २६६. दक्किनी में वृ के बाद कोई खर और पुनः उसके बाद हु की ध्विन स्थाने पर इस ध्विन का संभिगत प्रयोग होता है, यथा नहीं > व्यॉं, वहीं > व्यॉं.

्रे १९०, इस व्यक्तिका प्रयोग क्रेंबरोची V के स्थान के क्रीतिरिक्त मराठी के कुछ देशी ग्रण्टी में भी होता है, जैसे व्यावा (होना चाहिए), ज़िल्हाका (में में)। संस्कृत के जिल्ला गर्यका उचारचाभी मराठी प्राणी चनसाधारण में 'जिल्ला' होता है।

१९६०. इनके स्थान में लाभारखा नोलचाल में प्रायः इसने इत्योच्छर संपर्ध रूप का ध्यवहार होता है, बिसे चाहें तो ,मृ चिक्क के द्वारा चंकेरित किया ना सकता है। इसमें महामायान का क्यंत्र निर्धेष नहीं होता। बहुतरे लोग इसके लिये देशीच्छर महामायान का क्यंत्र निर्धा ना मी ध्यवहार करते हैं।

े २६६. स्रताय खुट स्थान में भी भ के शिथिल उचारख में कई लोग प्राय: भ की व्यति का व्यवहार करते हैं, जैले खुभानश्चरलाह, स्वभाव, जीम्।

§ २७०० मैथिली बोलनेवाले कई शुरतसमान तथा कुई अन्य लोग भी सभा, लोभार ( खुआर का स्थान ), गामिन आदि शन्दों में इसी ध्वनि का स्ववहार करते हैं।

#### कार्थस्वर या जंतल्यो

 ५ २७१. यू और वृ को भारतीय वैवाकरखों ने अंतास्य कहा है, क्योंकि इनका उचारखा स्वर और व्यंकन रोनों के बीच में है। इसी दृष्टि से इन्हें आर्थस्वर

<sup>े</sup> यू, व् के शतिरक्त रू, ल् को भी संकत ज्याकरच में शंतःस्व माना गया है, क्योंकि ये श्वनियों भी कही के समान तरल हैं।

भी कहा बाता है और इंपल्युष्ट की कोटि में रखा बाता है। इनके उचारखा में संबर्ष भी नहीं होता। स्वरिमासक मुख्य के क्रतिरिक्त क्षंतरणों का प्रसुर रामासक महत्व भी है। स्वरातकामों के प्रसंग में इनके शुतियत रामासक पद्म की चर्चा की बा बक्ती है (वेलिक्ट 5 ११०. ११८ )।

§ २७२. यू—इसके द्वारा संकेतित तालव्य अथवा अग्र अगोलीकृत स्पोध अपंस्तर के उचारणा में किक्षाम संवृत या अपंत्र त्वार कार्ज ओर उठता है और तालु के दोनों ओर इकार के कम विद्युत और च, या आदि अन्य तालच्य व्यंकनों के कम संवृत स्थिति को पहुँचकर दुरंत परवर्ती त्यर की स्थिति के लिये संवर्ष्य कर देता है। इसके अनेक उचारखोमेद या रागात्मक कप संभव हैं को धूर्ववर्ती और परवर्ती ध्यनियों के स्वरूप पर निर्मर हैं। हिंदी में मात्मः इसमें ध्यंकनात्मक तत्व कम और रागात्मक तत्व ही अधिक पाया जाता है। उदा॰ यथापि, दया, नाय।

्र्रुः, प्राचीन शिक्षाशंगों में 'य' के उचारण के विषय में बताया गया है कि वह कार्रभ में 'गुरु', मध्य में 'लवु' क्षीर क्षंत में 'श्रुतिलघु' होता है। यह वर्षान हिंदी के य के उच्चारण में क्षत्र भी ठीक बैठता है।

§ २७४, प्रारंभिक य अपने 'गुरु' उच्चारण के कारण ही हिंदी चेत्र की बोलचाल की भावाओं में 'च' ध्यंत्रन के रूप में परिख्त हो गया है, जैसे खर्चाप, जबुना, आर्थि । अशिक्षित या असावधान बचाओं द्वारा हिंदी के झाल्य के उच्चारण में प्रायः 'ध' का अशाम हो जाता है, जैसे बाद—हयाद, यार—इयाद, यार—इयाद । इसके विपरीत दिस्तानी में प्रारंभिक ए या ऐ के उच्चारण में यात्र अति का अप्रमाम होता है, जैसे, येक 'पुरु'।

्र २७४. ग्रॅंगरेन ग्रादि निदेशी लोगों के उच्चारण में य के ब्यंनन गुण को ग्रापिक प्राधान्य देने की प्रश्नि पार्श जाती है जो ठीक नहीं कॅचनी।

§ २७६. इ. अ. इ. आ., प. आ., प. आ. आ सिंद स्वरानुक्रम के बीच य की
अवि अधिक गुरु होती है, जैसे थिय, पुजनीय, किया, तिया, पेय, अय. अया ।
संप्याद स्वर पे ( अह ) के बाद य-अति की गुरुता और बढ़ बाती है, यदा—
पेयार, मेंया, तैयार, पैयाज । ऐसी स्थितियों में इस गुरुता को स्वरक करने के
तिये कुछ लोग जिस्तने में संयुक्त व् का प्रयोग करने हैं, जैसे ऐस्पार, मैंय्या,
तैय्यार।

 १२७७. ह् के परवर्तीय् का उच्चारणं संवर्षके साथ होता है, जैसे बाह्य, सहस्रा

५ २७८. व्यवनों के परवर्ती संयुक्त रूप में उच्चरित य उनके तालव्यीकरण की प्रक्रिया का साधन वन बाता है, जैसे प्यार, ध्यान, सत्य। ६२७८. खय् अनुक्रम के अन्वारख में यू की उपलब्धि प्राय: संध्यंत्र स्वर के रूप में होती है, यथा-जय > जै, तय > तै, शयन > शैन, नयन > नैन।

§ २८० ऋाय् ऋनुक्रम काभी श्रांत्य स्थान में संध्यच्यर स्वर के रूप में

उच्चारता होता है, जैसे राय्, गाय्, जाय्।

§ २८१. निकटस्य खानुनासिक स्वरों या व्यंवनों के प्रभाव से 'यू' में इनुनासिकता का भी संचार हो जाता है, यथा वायाँ, रस्यें।

१२८२. हिंदी देत्र में संयुक्त ज्+अ्(श) का उच्चारण शिवित वक्ताओं द्वारा प्रायः 'प्यें' के रूप में किया जाता है, जिसका श्रीतम 'यें' श्रनुनासिक है

(देखिए 'म्राज्ञा' का तालुलेख एं० ६)।

५ २८४. श्रिपिकतर बोलचाल में दंखीच्या व के स्थान में द्वयोच्या व का ही व्यवहार होता है, विश्वके उच्चारण में दोनों कोठ दोनों किनारों पर परस्पर स्पर्श करते दुद्ध बीच में गोलाकार होकर बायु के निकलने का चोहा मार्ग कोइ देते हैं। दंखीच्या वृत्व हरका उच्चारणमेंद स्पष्ट करने के लिये हले बु त्याह ये योतित कर तकते हैं, जैसे विचार खगाव, नाव्।

६२८५. संयुक्त अन्तरों के परवर्ती स्थान में व का उच्चारण बहुआ

ह्योष्ठ्य ही होता है, यथा ग्वाला, स्वाद, विश्व ।

६ २८६ तंत्रकों व्यंजन श, त श्रीर ह ते तंत्रुक वृ में कुछ तंत्रके का सानवेश हो जाता है, जैसे स्वामी, स्वर, स्वाहा, हस्व, रिरवृत, विहय, जिहा।

§ २८७, य के समान ही आयस्थान में व के उच्चारण में गुरुत्व या अंबनात्मक तत्व अधिक, मण्य में लडु और अंत में अतिलडु रहता है। इसी कारण बोलचाल की भाषाओं में आरंभिक व हथोच्छा अंबन व के रूप में परिखत हो गया है। केले—बट, विदार, धचन, विचार।

<sup>ै</sup>न और न के बीज दस प्रकार की अमारमक प्रवृत्ति के उपादरण संस्कृत में भी मिकते हैं, जिससे पक दी राष्ट्र के दो रूप दी पद है, जैसे इंदर और इंदर, पदिर् और दिंद्र ।

५२८८, अरालभान वा अशिक्षित वक्ताओं के उच्चारण में प्रारंभिक व के पहले प्रायः 'उ' का अप्रागन हो जाता है अथवा उ वा ओ से उसका स्थानां-तरखं हो बाता है, जैसे

वादा—उवादा वहाँ—उहाँ

े १८.१. कन्नीबी, भोजपुरी झादि कुड़ स्थानीय बोलियों में मध्यवर्ती व् का उच्चारण प्रायः उ के रूप में होता है, जैसे कन्नीबी में बगावत के लिये विगाइत, सोवत के लिये सोडत; भोजपुरी में कहाउत, राउत, चाउर।

ु २६१. श्रो श्र तया श्रो श्रा स्वरानुक्रमों के बीच व का उच्चारवा श्रवेचा-कृत श्रविक गुरु होता है, जैसे धोवन, पोवा, सोवा।

्र १६२, संप्यादर औं ( खंड ) के बाद वृका उच्चारख्ये और भी अधिक गुक्तबपूर्व होता है, जैसे कीवा, लीवा। इस गुक्ता को व्यक्त करने के लिये जिलाने में कभी कभी व के दिख रूप का प्रयोग किया जाता है, यथा कीवा।

६ २९३, अर्थ अनुका में वृत्तंध्यक्तर स्वर औ (अव्) के श्रुतिकप में उच्चरित होता है, यथा

> नव > नी लव > ली बव > बी सवत > सीत दवनी > दौनी

६ २६४. आव् अनुक्रम में भी अंत्य स्थान में व् की प्रायः संध्यस्य स्वर के कप में अत्यात्मक उपलब्धि होती है, यथा नाव, राव।

§ २६५. उर्दू, दक्तिनी तथा हिंदी दोत्र की श्रत्यान्य नोलियों में इ स्त्रीर ए के बाद भी वृप्रायः श्रुतिगत संघ्यद्यर स्वर के रूप में उच्चरित होता है, जैसे

> शिष>शिउ जीष>जीउ देव>देश्रो सेव>सेश्रो

५ २६६. अनुनातिक स्वरों या व्यंबनों के समीपवर्ती व् का भी अनुनातिक उच्चारचा होता है, यथा गाँवें, प्रवाँ।

### संयुक्त व्यंजन

५ २६७, व्यंकनात्मक इकाई से निर्मित उपयुंक व्यनियों में से कई प्रायः संयुक्त रूप में भी व्यवहुत होती हैं। इन संयुक्त व्यंकनों में कुछ तो दिला हैं और कुछ मिल इकाइयों से निर्मित । इनमें प्रायः अर्थभेदकता के उदाइरण मिलते हैं और इसायाप पर इन्हें विभिन्न त्यनिमात्मक ततों के रूप में प्रइण् किया वा सकता है। उदाः

| पका | पक्का | पता | पत्ता   |  |  |
|-----|-------|-----|---------|--|--|
| लता | लचा   | गदा | गहा     |  |  |
| चपल | चरपल  | कथा | क्रत्या |  |  |

§ १६८८, कुछ ऐसे उदाहरणा भी मिलते हैं जिनमें श्रहणप्राण व्यंजनों के द्वित्वों तथा श्रहणप्राण के साथ महाप्राण करों के द्वित्वों में परस्पर भेदकता पाई बाती है, जैसे कच्चा-कच्छा, पचर-पत्थर।

\$ २६६. इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे उदाइरणा भी मिलते हैं जिनमें अर्थ-मेदकता का तत्व नहीं पाया जाता और जो संयुक्त तथा अरसंयुक्त दोनों क्यों में उच्चरित होते हैं. जैसे

> रला रक्ला चला चक्ला गिनी गिन्नी खुप चुप्प

\$ २००. संयुक्त व्यंवनों के उच्चारण में श्रसंयुक्त इक्त्रेर व्यंवनों की श्रमेखा श्रवरोय श्रवया संकोच की मात्रा कहीं श्रमिक होती है और अधिक शक्ति लगानी पहती है, जैसे परपर, हिस्सा, विक्रम, हड्डी। व्यंवन दिरों को हम दीचे व्यंवन कह सकते हैं। रपर्य क्षा श्रनुताधिक व्यंवनों के दिलों में पहले व्यंवन के स्कोट या उन्मोच तथा दूतरे संस्था का लोप हो जाता है और प्रथम व्यंवन का स्तंम दुखे व्यंवन के उन्मोच तक बना रहता है। यहां के 'व' से एका के 'व' से एका श्रीर स्कोट के बीच का स्तंम कहीं श्रीर स्कोट के बीच का स्तंम कहीं श्रीरक दीचे हैं (देखिए—तरंगलेल सं॰ ५-६)

| म्<br> |              |                 | Water      | ~~~~               |
|--------|--------------|-----------------|------------|--------------------|
|        |              |                 | WWW.       | AAAAA              |
| w - w  | V MA         |                 | · · - www. | 4110con            |
|        |              |                 |            |                    |
|        |              |                 |            |                    |
| 7      |              | , ,,            | -          |                    |
|        |              |                 | *****      |                    |
| owww v | **********   | A Princeton Day |            |                    |
|        | ············ |                 |            | ma mummummummummum |

(तरंग लेख ४-६)

\$ १०१. नह, मह, वह के उचारण में ऋषिक शक्ति का उपयोग नहीं करना पहता और उनका उचारण असंयुक्त व्यंवनों के समान ही होता है। हसीलिये उन्हें शुद्ध महाप्राण व्यंवनों के रूप में ही प्रहण किया है।

किंतु निह, क्रमराह क्रादि तद्भव करों का ह और ब्रह्म के हा का उचारण संयुक्तवत् होता है। ऐसे कुछ शब्दों में इनके उचारण में भी वैसा ही तमाब और विसंबित स्तंम होता है बैसा और संयुक्त व्यंवनों में। ऐतिहासिक हिट्ट से भी झ, इ, इन संयुक्त व्यंवनों के विपर्यय के परिसास और उनकी कालसात्रा के पूरक हैं।

् ३०२. खाद्य संयुक्त व्यंबनों के उच्चारण में मी विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं करना पहता है, जैसे प्रसाद, प्यास, स्वर, खमा, ज्ञान, त्रास ।

\$ २०२. हिंदी में ख्रिषिक से ख्रिषिक तीन व्यंबर्तों के धंयुक्त रूप मिलते हैं, बैसे सपल्य, माहारत्य, पन, साख, राष्ट्र, मस्त्य । कुछ संस्कृत रूपों में चार व्यंबर्तों का संयोग भी पाया बाता है, जैसे – सर्च्य, स्वातंत्र्य ।

६ ३०४. संयुक्त व्यंजन आदि, श्रंत और मध्य तीनों स्थानों में पाए बाते हैं जैसे बत, प्याला, क्या, धून, गढ्ढा, पुत्री, सत्तर, पुत्र, विग्र ।

परंतु जाब स्थान में दिश्व व्यंत्रन नहीं पाए जाते । विश्वी में ज्ञाब दिश पाए जाते हैं, जैसे बुद्धों स्ट्रं, मारी 'मारी', माइखु 'जात'। क्षाय स्थान में स्टर्फ, अनुनासिक तथा संपर्धी व्यंत्रनों का पारस्पिक संयोग भी नहीं पाया जाता परंतु व, ए, ज के अनुकार के साथ उनके संयुक्त रूपों का व्यवहार होता है, वैसे मेम, अम, हास, कसीब, ज्युत, प्यार, क्यारी, हयाम, ग्याला, स्थर, इयाद। इसके अदिशिक कुन्म् ( च,) और जुन्म ( व) के संयुक्त संव का भी आयर स्थान में मुद्योग होता है ( दे-- के ११९, १९६ )।

१०%. अनुनासिक व्यंवनों में केवल न और म के दिल रूप मिलते हैं, जैंदे, अक, पक्षा, असमा । ऐसे ग्रन्थों के लिलने में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया बाता । किंद्र ग्रम, उपतर्ग के मू के स्थान में अनुस्वारप्रयोग वैकलियक रूप से होता है, जैंदे सम्मति वा तंमति, उपसुख वा संयुख ।

६ १०६, श्रांतिम स्थिति में प्रयुक्त शंवनों के उन्मोच के समय उच्चारम् में एक इलकी 'क्ष' प्यति चुनाई पहती है, जिसका चोष क्राचेम व्यवनों के बाद प्रायः लुत, ही रहता है, जैसे क्षयर्थ, मध्यं, पत्यं, प्रसन्न, उत्वतुं, सुद्धं, स्पप्त, प्रायं, प्रतंत, देंत, तीम, दियन, जिद्दं, हरं, लई, क्रंटं। पर्यं, स्वयंत रूप से अवनित होने पर स्थां व्यवनात ऐसे शब्दों के श्रंत में जो लघुतर 'क्ष' की व्यति होने पर स्थां व्यवनात ऐसे शब्दों के श्रंत में जो लघुतर 'क्ष' की व्यति होने पर प्रायः नहीं सुनाई पहती है, क्षेत्र में जो लघुतर 'क्ष' की व्यति होने पर प्रायः नहीं सुनाई पहती है, क्षेत्रिक स्थां मा वंकोच का खंत होते ही परवर्ती व्यवन का प्रवक्त प्रारंत हो का है, क्षेत्र के से व्यवं हो तथा है, क्षेत्र के स्थां का क्षेत्र के स्थां हो हो परवर्ती व्यवन का प्रवक्त प्रारंत हो का है, क्षेत्र के स्थां का हो हो हो परवर्ती व्यवन का प्रवक्त प्रारंत हो लगा है, क्षेत्र के स्थां प्रवाद का खंत हो तथा है, क्षेत्र का खंत हो तथा है। व्यवः का खंत हो तथा है। क्षेत्र का खंता है। क्षेत्र का खंता है। क्षेत्र का खंता है। क्षेत्र हो तथा है। क्षेत्र का खंता है। क्षेत्र का खंता

ू १० ७. सहाप्राया व्यंत्रनों के द्विश्व तथा अपयोप आरोर सर्योप व्यंत्रनों के संयुक्त रूप नहीं मिलते। व्यंत्रन द्वित्यों के दोनों तल या तो अर्थाप होते हैं या सर्वोप और महाप्राया के पूर्व संयुक्त व्यंत्रन आरूपप्राया ही हो सकता है।

सरंदु बाक्यों में व्यवहृत शब्दों के अंत और आदि के व्यंतनों की संधियों

में ऐंदे अनुक्रम मिलते हैं, वैसे वह अभी मेरे साम् था। यह तुर्लभ फल है। वहाँ एक वस्ती वस गई है।

§ २०८. यह प्यान रखने की बात है कि वास्त्रों में व्यवहृत राज्यों के श्रंत और श्रादि के व्यवनों में जो उंपियत उंचोग होते हैं, उनका उच्चारख स्वतंत्र कर वे व्यवहृत उंपुक्त व्यवनों वे हर बात में निक्ष होता है कि उनमें उत्तरी श्रादि का प्रयोग नहीं करना पहता और उनके उच्चारख में न तो श्रवरोग या उंचोज की शी दीर्पता हो होती है, जैने जब यह बात चली तब बहु पुर हू गया। बास्त्र में तुब और पुर के उंपुक्त कर चिन्ना? या 'शिन्नुदानंद' और 'विग' में जो उनके उंपुक्त कर है, उनवे स्वश्नतः वायुत्तर प्रयंत्र के हैं।

यदी बात 'बातजीत' जैते हिंदी के समस्त शब्दों के सम्भ में प्रयुक्त स्थंजनातुक्रमों के संबंध में भी कही जा सकती है, ऐसे उदाहरखों में तृत्वी = ज्वी के संयुक्त रूप का उदाहरखा 'बज्जी' के 'ब्ली' के संयुक्त रूप के उबारखा से मिझ है। उसमें उतानी शक्ति का प्रमीण नहीं पाया जाता।

§ ११०. हिंदी खेत की बोबियों में तथा उर्दू, दक्किती और पंबाधी में संयुक्ताखरों के उबारण में प्रायः स्वरमिक्त के उदाहरण मिलते हैं, जैसे परवाद, रतन, पिरीति, रामचंदर, इंदर, प्यार, भगत, किशन या किशुन, तिरश्का।

बोलियों में श्रायस्थान में संयुक्त व्यंबनों का प्रयोग नहीं होता श्रीर उनका विश्वकर्ष हो बाता है, जैसे कलेश, किरिया, पिरीति, परान ।

बोलचाल में प्रायः खाद्यस्थान में 'स'के साथ वंतुक रूपों के उचारण में 'क्र' था 'ह' का क्रामम पाया काता है जैने क्रवनान या क्रस्तन, क्रस्थिर, इस्त्री, अस्टेबन या इस्टेट्न, इस्तुला। वैकल्पिक उचारण टेशन, क्रयचा पंजाब में बटेग्रन, कुछल, स्थान क्यादि।

५ ११२. गुजराती, तेलुगु और कलड़ में 'ख' का उचारए हिंदी के समान ही होता है। \$ १११. यहाँ इस बात का उक्लेल कर देना आप्रावंशिक न होगा कि 'प्रवेशयरलगाला' व्याक्टल में 'बु.' को एक प्रवक् व्यतंत्र व्यंवन माना गवा है। स्मेबत: इसी का अनुस्तरण करके कुछ कोशकारों ने खकार को सकार से प्रयक्त मानकर खुकारांत ग्रन्थों का पाठ प्रवक्त दिया है।

६ ३१४. बोलियों में तथा जनसाधारण की बोलचाल में 'ब्' के स्थान में स्नादि में तो प्रायः 'खु' कीर श्रन्थन 'च्खु' का उच्चारण होता है, यथा स्नुमा,

भिच्छा, पञ्छ (देखिए-- ११४०)।

् ११५. बँगला तथा उद्दिया में 'ख' का उचारण झायस्थान में 'ख' तथा झन्यत्र 'क्त' के रूप-में होता है, यथा खँमा, भिक्ला। 'लङ्मी' के वंयुक्त व्यंजनों का भी उचारण बँगला में 'लॅक्सी' होता है।

ू ११६, क्+म् के संवुक्त रूप का उचारणा हिंदी में प्राय: 'पर्ये' के रूप में होता है। इस उचारणा में कंट्रप स्पर्ये का उन्मोच करते समय किहा तालु की स्रोत संदुत या अपंक्षत रूपान तक उठ जाती है तथा नीचे मुक्ता हुआ कोमल तालु भी इक्क उत्पर उठ जाता है, विकक्ते कारणा बायु का इक्क अंद्रा एस से कीर इक्क नासिकावियर से निकलता है। इसकी अनुनासिक कंट्यतालम्य स्पोप प्यनि कहा का सकता है। देवनामारी में इसके लिये एक विवेध लिपिचिक्क 'क' का प्रयोग किया जाता है। उदा० जान, आजा, अभित्र । इक्क संस्कृतक विद्यान् इसका मुद्ध उच्चारण 'ट्ये' के रूप में करते हैं।

\$ ११७. हिंदी के समान तेलुगु श्रीर कलड़ में भी इस संयुक्त प्यति का उच्चारण 'पर्वे' जैसा ही होता है। तिमल में तो यह प्यति है ही नहीं। मराठी में इस स्वनानकम का उवारण प्राय: 'दन्वे' के रूप में किया जाता है श्रीर गजराती

में 'न्यें' के रूप में।

का प्रयोग किया जाता है। उदा॰ त्रिभुवन, ख्रत्रिय, पुत्र।

\$ ११६ संस्कृत में नियम या कि स्वरों के परे तथा कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों में रेफ और इ के साथ संयुक्त व्यंवनों का विकल्प से दिल रूप में प्रयोग होता है, जैते अर्क या आर्क, सुर्यं या सूर्वं, पूल्ले या पूर्वं, अपने या धर्म वर्षमान या वर्तमान, पिरवर्तन या परिवर्तन, क्रइम्मा या क्रइमा, पूल या पुत्र, इन्द्र या इंट, राष्ट्र या राष्ट्र। इस संबंध में पाश्चिति ने अपने से पूर्वं के वैया-करण साकरायन, शाकरण तथा कुछ अन्य आचारों के मतों का उस्लेख किया

<sup>े</sup> बन्दाध्यावी : असी रहाम्यां हे (a-४-४६) से दीवांदानार्वाखाम् (a-४-४२) तक ।

है और उनके अनुसार क्रिकारित जिक्कण का निर्देश किया है। हिंदी की प्रकृषि क्षित्ररित सरल रूपों की और ही है, क्यपि जिसले में अब भी कुछ लोग प्रायः स्टर्क, पूर्व, स्टर्क, सर्म, सरिवर्चन, क्यां, अर्था, अर्जुंहरि चादि रूपों का स्वयहार करते हैं।

\$ २२०. ज्यान रहे, तत्व, महत्व, सत्व, मेरी संस्कृत के तत्वम झान्दों के उच्चरित या तिरिक्षत कर्यों में क्रिसी प्रकार के विकृत्य की गुंबाहरा नहीं है और हनके क्षित्वरहित रूप चिंत्य ही समसे आर्थेंगे, क्योंकि हनमें 'का' प्रस्य तत्, महत् और सत् के साथ बोड़ा गया है, क्षिससे द्विस क्य ही विद्व होता है।

\$ २२१. हिंदी में व्यवद्धत क्षंयुक्त व्यंवनों वा व्यंवनातुक्रमों की एक तालिका यहाँ दी चा रही है (दे० तालिका सं०४)। इनकी संवया कुल मिला-कर २१६ है: जिनमें कुछ तो केवल आगात सन्दों में या योदे से इने मिने सन्दों में ही व्यवद्धत होते हैं। इन्हें कहे कोष्ठकों में दिलाया गया है। उर्यू आननेवाले लोग क, ल, ग, ज फ, के संयुक्त करों के व्यवहार में प्रायः क, ख, ग़, ब, क का यथाश्यान प्रयोग करते हैं।

### हिंदी का रागात्मक पच

खन्रर

५ १२२. उचारित मापा की महत्तम स्काई विद वाक्य है तो लघुतम स्काई अचार है, को ल्याच्येक्नों की परिश्वचियों तथा श्वाल के एक अनलबद्ध नाड़ी-स्पंदन में उचारित होता है। यह एक वाक्य, वाक्यलंड पूर्ण शब्द या शब्दलंड भी हो तकता है।

\$ २२२. हिंदी के अच्चर या तो स्वर ने मार्रम होते हैं या व्यंवन है। विद शुद्ध और कंप्यवर स्वरों के लिये आ (अय्) और व्यंवनों में लिये ह (इन्) का प्रयोग किया वाय, तो उचारणामित्रया की डीट ने हिंदी अव्यर निम्मलितित प्रकार के हो सकते हैं:

#### श, भ ह, इस, इस ह, इइस, इइइस।

५ १२४. अवधी, भोजपुरी, प्रकाशका आदि बोलियों में आह आह यह आह इ. आहे रूप में उच्चरित अच्चर भी मिलते हैं: जैसे आख, आगि, मधु।

्रे १२५. जिन असरात्मक उच्चारतालंडों का अंत हु में होता है, उन्हें वद और जिनका अंत का में होता है उन्हें युक्त कासर कह सकते हैं; जैसे 'बा' युक्त कासर है और 'बाल' बदा।

े ११६. तब, राम, तुम, मन, तीन, इन शब्दों में यश्वि लिखित रूप में दो सक्द प्रमुख हुए हैं वो भी क्योंकि हिंदी में इनके उच्चारक में ऋंत्य स श्रमुज्यरित रहता है, वे शब्द उज्वारण्यकिया की दृष्टि से द्वथन्तरासक ही साने बाएँगे।

६ २२७. खनादि व्यंजनद्वित्यां तथा संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन अपने पूर्व के स्वर या व्यंजन∔स्वर के साथ उच्चरित होता है और ऋह या हऋ ह के दाँचे का पाया जाता है. जैसे :

> श्रम ( श्रम् + न ) श्रम्का ( श्रम् + का ) लट्टा ( लट् + टा ) पत्थर ( पत् + थर ) मंत्री ( सन् + त्री )

्रेश्स, अवाले रूप का एकाच्यासमक शब्द हिंदी में केवल एक ही है—
'क्या'। इनके अतिरिक प्र' और 'को' का व्यवहार संबोधन के साथ या विस्मयादियोचक के रूप में होता है। हिंदी में व्यवहृत अच्छों में अधिक संख्या ह अ

\$ ३१८. उच्चरित ध्वनिलंडों के ऋचरें। में स्वनिमासमक इकाइयाँ तो ऋ श्रीर इ हैं और रागात्मक विशेषताएँ निम्नलिखित हो सकती हैं:

> मात्रा — हस्य, दीर्थं, प्लुत । सुर अनुनाविकता महामाचीप्रकरख य, व श्रुतियों काफरपन उत्कर्ष धंधि

इनमें किन रानात्मक तत्वों का निर्देश उपर्युक्त स्वनिमात्मक स्वरव्यंक्यों के प्रसंग में नहीं किया जा सका है, उन्हीं का विवेचन यहाँ संचेप में किया जा नहा है।

### मात्रा

\$ ११०. उच्चिरत राज्य मा संबद मान्यारा में भिक्त भिक्त प्यानियाँ परसर एक दूसरों की कालमात्रा ते प्रयंकाड़क हस्ततर या दोर्थतर होती हैं। किसी के उच्चारण में कम समय लगाता है, किसी के उच्चारण में कम समय लगाता है, किसी के उच्चारण की कालमात्रा में भी निभिन्न परिस्थितीयों में अनेक मेर लिखत होते हैं। व्यक्तियों का इस्तत्व और दीर्थन वस्तुता सायेख भाषाना पर ही आधारित हैं। ऐसी कोई निरिचत, निरपेख सीमा नहीं है कि इसनी देर में उच्चिरत हैं। ऐसी कोई निरिचत, निरपेख सीमा नहीं है कि इसनी देर में उच्चिरत की हस्त्य और इसनी देर में उच्चिरत होनेवाली व्यक्ति को दीर्थ की

दो स्तर पर्यात माने बाते हैं: हुस्त, बिसे रागात्मक दृष्टि वे 'लायु' कहा बाता है। क्रीर टीपें, बिसे रागात्मक दृष्टि से 'पुड़' कहा बाता है। एक लायु स्तर के उबार खं की कालमात्रा को पराव्य की हुकाई मानकर उसे एक मात्रा के बरावर िमा बाता है और गुढ़ स्वरों तो वो मात्रा हों के बरावर। अच्छर को उसके स्तर की मात्रा की लयुवा या गुढ़ता के अनुसार ही लायु या गुढ़ भागते हैं। अंदरशास्त्र में हर्ने अंकित करने के लिये कमशाः '।' और 'ऽ' चिह्न निर्धारित किए गए हैं। एक तीसरा स्तर और मी है बिसे ज्युत कहते हैं। यह दीपें से भी अपेदालुक अधिक दीपें, माया दूना तिगुना विलंबित, होता है और हरका प्रयोग बोरो से प्रकार में हर्में में बीस पत्र करने की आवाब में संज्ञापदों या उनके विशेषण में अधित के अधित के स्तर में से आया करी से साम के से आया करी से आया करी से साम के से आया करी से साम के से आया करी से साम के से आया करी या उनके विशेषणों के अधित मार्गें के स्वरंग में उनके आया करी से आया करी से अपेदा करी से अपेदा करी से आया करी से अपेदा कर से अपाय करी से अपेदा कर से अपेदा के अपेदा कर से अप

हे राऽऽऽऽम ! दूऽऽऽऽघ लो । गर ऽऽऽऽम चाव !

३५ १३१. निमादी खादि बोलियों में प्लुत का प्रयोग गुणी की ऋतिशयता के खोतन के लिये किया जाता है, जैसे—लाSSSSल = ऋत्यंत लाल ।

\$ २१२. संस्कृत तथण संस्कृत से संबद्ध अन्यान्य भाषाओं के समान हिंदी के रागात्मक तत्वों में मात्राओं का सर्वाधिक महत्व है। रागात्मक अनुकरता के प्रमाण होने के कारण खुंद किसी भाषा के रागात्मक स्वकृत के प्रकट परिचायक हैं और यह प्यान देने की बात है हिंदी के खुंद बाहे मात्रिक हों चाहे यसिंक, चाहे तालमात्रिक की लोकगीतों में स्वयहृत होते हैं), वे शरों या क्यों के गुरु लघु स्वरूप पर ही आजित हैं। बस्तुतः मात्रार्षे हिंदी के शुध्यों और सहयों की लग्न तथा गति का प्राण हैं।

्र ३३२. हिंदी में निम्नलिखित स्वरध्वनियाँ परंपरा से दीर्घमानी बाती हैं: क्या. ई. उन, पर, ऐ. क्यो. क्यी।

इसी प्रकार निम्नलिखित स्वरध्यनियाँ परंपरा से इस्य मानी आती है : अ, इ, उ

\$ ११४. ध्वनियों के वर्णन में यह स्पट किया जा चुका है कि ए और श्रो के हस्य रूप भी हिंदों में श्वनहृद होते हैं, यचिप वे लिले नहीं जाते। इसी प्रकार हिंदी चेव की कई बोलियों में संशवदर स्वर स्वय् आहा, अब्बु आड के भी हस्त रूप बोलचाल में श्वनहृद होते हैं।

\$ २१%. परंतु वास्तविक उचारणा व्यवहार में इस परंपरागत कम में अनेक परिचिरतिबन्ध मेर संगव है, जैबे 'आधाना' का पहला आ दूतरे आ ते अपेचाकृत इस्ततर होगा और दूबरा आ 'अव' के इस्त का ते कालानाजा में मानाः योदा ही अविक हो सकता है। किर भी सामान्यतः अपेचाकृत रोसे कालमात्रावाडा स्वर उसी स्थिति में प्रयुक्त अपेचाकृत इस्त कालमात्रावाडों कालमात्रावाडा स्वर उसी स्थिति में प्रयुक्त अपेचाकृत इस्त कालमात्रावाडों

| 7                                                   |                                                    | Ją.                                                          | THE .                                                              |                                                 |             | •                     |                                        |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                                                     |                                                    | <b>9</b>                                                     | SI .                                                               | *                                               |             |                       |                                        |             |
| /                                                   | <b>~</b>                                           | ~~~~~~                                                       | ~                                                                  | Manna                                           | AV/4 1/444- | ~                     | **********                             | -           |
|                                                     | v                                                  | <b>\$</b>                                                    | <br>                                                               | 8<br>~~~~~~                                     | 1<br>~~~~   |                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | w           |
|                                                     |                                                    |                                                              | ٠٠٠ - ٧٠٠                                                          |                                                 | - 7         | त                     | ~~                                     |             |
| ********                                            | ···········                                        |                                                              | minn                                                               |                                                 |             | nmn                   | 4.53 -100-14.                          | m           |
|                                                     | ~ .                                                |                                                              | गलेख ३,                                                            |                                                 |             |                       |                                        |             |
| <b>सुन</b> न                                        | म भी                                               | सरमात्राः                                                    | प्रों के वे इ                                                      | तर पहर                                          | शन में '    | प्राते हैं,           | जैसे :                                 |             |
|                                                     | WIT                                                | का द्या                                                      | = २४ श                                                             | ते वेकेंड                                       | 1           |                       |                                        |             |
| -                                                   |                                                    | काश्च=                                                       |                                                                    |                                                 | '           |                       |                                        |             |
| -                                                   |                                                    |                                                              |                                                                    | 31                                              |             |                       |                                        |             |
|                                                     |                                                    | ताकाई                                                        |                                                                    | 33                                              |             |                       |                                        |             |
|                                                     |                                                    |                                                              |                                                                    | ,,                                              |             |                       |                                        |             |
| ¥                                                   |                                                    | चकाइ                                                         |                                                                    | "                                               |             |                       |                                        |             |
|                                                     | गैर पि                                             | त काइ                                                        | = '9                                                               | "                                               | = ¥ #       | - mine                |                                        | _           |
| § ३३                                                | गैर पि<br>६. वही                                   | तकाइ<br>सामात                                                | = ७<br>स्वर्षकाश्च                                                 | »<br>तिम स्था                                   | न में य     | समीष                  | व्यंजनों के                            | पा          |
| ्र३३<br>का दोता वै                                  | गैर पि<br>६. वही<br>तो अप                          | त का इ<br>सामात<br>भोष व्यंव                                 | = ७<br>स्वर जब श्र<br>नोंके पड़                                    | भ<br>तिम स्था<br>ले प्रयुक्त                    | ह होने      | नी रियरि              | ते से अपे                              | चा          |
| ्र ३३<br>क द्वीता है<br>एक दीर्घ ह                  | गैर पि<br>६. वही<br>हेती अ<br>होता है,             | त का इ<br>सामात<br>भोष व्यंब<br>जैसे जी                      | = ७<br>स्वर जब श्र<br>जोंके पड्<br>ऋगैर जीम                        | "<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वे           | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |
| ्र ३३<br>क द्वीता है<br>इकदीर्घ इं                  | गैर पि<br>६. वही<br>हेती अ<br>होता है,             | त का इ<br>सामात<br>भोष व्यंब<br>जैसे जी                      | = ७<br>स्वर जब श्र<br>जोंके पड्<br>ऋगैर जीम                        | "<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वे           | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |
| ६३३<br>कहोता है<br>किदीर्घ<br>किदीर्घ               | गैर पि<br>६. वही<br>देती अप<br>शैता है,<br>शेता है | त्तकाइ<br>सामात<br>भोषब्धं<br>जैसे जी                        | = ७<br>स्वर जब श्र<br>मों के पड़<br>ऋगैर जीम<br>कार 'बात'          | ं<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वं<br>के 'झा | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |
| ६३३<br>कहोता है<br>किदीर्घ<br>किदीर्घ               | गैर पि<br>६. वही<br>देती अप<br>शैता है,<br>शेता है | त्तकाइ<br>सामात<br>भोषब्धं<br>जैसे जी                        | = ७<br>स्वर जब श्र<br>जोंके पड्<br>ऋगैर जीम                        | ं<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वं<br>के 'झा | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |
| ६३३<br>कहोता है<br>किदीर्घ<br>किदीर्घ               | गैर पि<br>६. वही<br>देती अप<br>शैता है,<br>शेता है | त्तकाइ<br>सामात<br>भोषब्धं<br>जैसे जी                        | = ७<br>स्वर जब श्र<br>मों के पड़<br>ऋगैर जीम<br>कार 'बात'          | ं<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वं<br>के 'झा | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |
| \$ ३३<br>का होता है<br>भेक दीर्घ है<br>भेक दीर्घ है | गैर पि<br>६. वही<br>देती अप<br>शैता है,<br>शेता है | त्तकाइ<br>सामात<br>भोषब्धं<br>जैसे जी                        | = ७<br>स्वर जब श्र<br>मों के पड़<br>ऋगैर जीम<br>कार 'बात'          | ं<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वं<br>के 'झा | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |
| \$ ३३<br>का होता है<br>भेक दीर्घ है<br>भेक दीर्घ है | गैर पि<br>६. वही<br>देती अप<br>शैता है,<br>शेता है | त का इ<br>सामात<br>भोष व्यंख<br>जैसे जी।<br>इसी प<br>तरंगलेख | = ७<br>स्वर जब श्र<br>मों के पड़<br>ऋगैर जीम<br>कार 'बात'          | ं<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वं<br>के 'झा | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |
| ६३३<br>कहोता है<br>किदीर्घ<br>किदीर्घ               | गैर पि<br>६. वही<br>देती अप<br>शैता है,<br>शेता है | त का इ<br>सामात<br>भोष व्यंख<br>जैसे जी।<br>इसी प<br>तरंगलेख | = ७<br>स्वर जब श्र<br>नों के पह<br>श्रीर जीभ<br>कार 'बात'<br>११,१२ | ं<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वं<br>के 'झा | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |
| § ३३<br>का होता है<br>थेक दीर्घह<br>थेक दीर्घह      | गैर पि<br>६. वही<br>देती अप<br>शैता है,<br>शेता है | त का इ<br>सामात<br>भोष व्यंख<br>जैसे जी।<br>इसी प<br>तरंगलेख | = ७<br>स्वर जब श्र<br>नों के पह<br>श्रीर जीभ<br>कार 'बात'<br>११,१२ | ं<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वं<br>के 'झा | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | 4           |
| \$ ३३<br>का होता है<br>भेक दीर्घ है<br>भेक दीर्घ है | गैर पि<br>६. वही<br>देती अप<br>शैता है,<br>शेता है | त का इ<br>सामात<br>भोष व्यंख<br>जैसे जी।<br>इसी प<br>तरंगलेख | = ७<br>स्वर जब श्र<br>नों के पह<br>श्रीर जीभ<br>कार 'बात'<br>११,१२ | ं<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वं<br>के 'झा | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |
| ६३३<br>कहोता है<br>किदीर्घ<br>किदीर्घ               | गैर पि<br>६. वही<br>देती अप<br>शैता है,<br>शेता है | त का इ<br>सामात<br>भोष व्यंख<br>जैसे जी।<br>इसी प<br>तरंगलेख | = ७<br>स्वर जब श्र<br>नों के पह<br>श्रीर जीभ<br>कार 'बात'<br>११,१२ | ं<br>तिमस्था<br>ले प्रयुक्त<br>काई वं<br>के 'झा | होने<br>वित | की स्थिति<br>केई से प | ते से अपे<br>अपेकाइत                   | द्धाः<br>यो |

## ( तरंगतेख ११-१२ )

्र ११०. यही रामात या उत्कृष्ट स्तर का स्रतिस स्थान में वा स्रांत्य स्थंकन के पूर्व होगा तो दूवरे स्थानात या अनुरुष्ट सक्दर के पूर्व की रिशति से अधिक दीर्थ होगा, केरे— 'आ' और 'स्थाम' का स्था 'स्थामदनी' के स्था से स्थया 'सी' स्रीर 'पीठा' की दें से कमसः स्रिक होचे होंगे। \$ २३८८, एक ही स्वर एक ही स्थान में एकाझ्डास्मक शन्द में द्वशक्रास्मक शन्द से अपेसाइत अपिक दीर्थ होता है। जैसे – दी और दोष का जो दोनों के जो से अपेसाइत अपिक दीर्थ होता।

है १२६. व्यंवन और इस्व स्तर (इर्फ) बाले स्वतंत्र एकाव्यरी सब्द हिंदी में केवल दो हैं—न और व ('और' के अर्थ में)। इनके आर्लिरिक, हिंदी के सभी व्यंवन इर्फ के रूप में ही होते हैं, जैले—क, ल, ग, व, रू, आदि। भारतीय वर्गमाला आर्थोपांत अवस्थातक हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों को छोड़कर स्वतंत्र रूप में उचारित मुक्त एकाच्ररात्मक शब्दों का श्रांच स्वर दीर्घ ही होता है, जैसे था, है, खा, जा, ला, याँ, श्लो, जो, क्या, ही, भी।

\$ २४१. अर्तयुक्त अस्तों की खपेदा संयुक्त अस्तों के पूर्व का स्वर हस्य होता है, जैसे—'श्रन' का अप 'अनन न' के अप से अपेदाइत हस्त उच्चरित होता है।'

\$ २४२, बाक्यांतर्गत प्रयुक्त परवर्गों के पूर्वकालिक किया के तथा बाक्यांत में प्रयुक्त 'दीर्घ' स्वरों की मात्रा की दीर्घता श्रपेखाइत बहुत कम हो वाती है, यद्यपि उनके संदुत विद्वतादि श्रन्य गुख वने रहते हैं। उदा•

> श्चापके घर में श्चानंद है। देख के चलिए!

मैं ब्राता हूँ, ब्राऊँगा, ब्रादि।

§ १४१. श्रामात या टक्क के बढ़ने या घटने से स्वर की मात्रा भी तदनु-सार बढ़ती पटती है। उदाहरणार्थ, 'केश' का ए 'सके' के ए से अपेलाइत अभिक दीर्थ होगा।

एक दूसरा उदाहरख इस वाक्य का लीजिए ऽ

'आज वहाँ बहुत भीड़ है।'

इसमें यदि आव पर श्राधात पढ़ेगा तो आ की मात्रा जितनी दीर्घ उक्षरित होगी, उतनी दीर्घ तत्र नहीं होगी जब आधात किसी दूसरे शब्द पर पड़ेगा। यही बात भीड़ के ई के संबंध में भी पाई जायगी। बहुत का हुस्य उ भी उस

<sup>े</sup> पर पिनल में रसे ग्रह माना जाता है। स्टाबी व्याख्या के किए देखिए 5६५७। ए-१४

शब्द पर खाधात पढ़ेने पर दीर्घवत् उच्चरित होता है और कुछ स्थानों के बोल-चाल में तो विलंबित होस्प प्रायः छो या घो के रूप में परिस्त हो बाता है। 'पाई दिल्ली' के 'नाई' का दीर्घ ई खरिला मारतीय खाकाशयायी छे हस्य ह के समान उच्चरित होता है 'नाई रिस्ली' नहीं, 'न्यह दिल्ली ।' यक और उदाहराल हैं।

> तुम भी चलो ! द्यथवा मैंने भी कहा।

इन यान्यों में 'भी' दीर्च ईकारांत है। पर यदि तुम के 'तु' श्राह्म पर या मैंने के 'में' श्राह्म पर विशेष श्रापात के ताथ वाक्य का उच्छारख किया बाव ती' भी' का उच्छारख हरवजद होता है। मैंने अनेक शिचित वक्ताओं के भाषख स्वाहार में श्रम प्रचित्त पार्ट है।

५ १४४, दक्षिलनी में जब एक ही शब्द के खालपाल के दोनों झक्र दीषें होते हैं तो पहला हस्य उचारित होता है। ंजाबी में भी प्रायः यह प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे, भीगना > भिगना, झासमान > झसमान, मेरे > मैरे।

६ २४%. इस प्रकार का विमेद दीर्थ स्वरों में ही अधिक पाया जाता है, हस्त्व स्वरों में कम । ऐसे उदाहरखों से सिक्ष होता है कि हस्त्वता और दीर्थता आयता की लय गति पर निर्मेर हैं, तथा उन्हें लयात्मक अध्यवा रागात्मक तत्यों के कप में ही प्रहत्ता करना उपकुत्त हैं।

§ १४६, यह नहीं है कि किसी रागात्मक तत्व में किसी भी दशा में झर्थ-भेदकता का लक्षण न पाया जाय! कोई व्यत्ति एक ही साथ रानिजात्मक तथा रागात्मक दोनों ही लक्ष्णों से समित्यत हो तकती है। संस्कृत के कुछ तत्सम ग्रन्थों में क्रस्त दीर्थ के मात्राभेद से अपंभेदकता के उदाहरणा मिलते हैं: जैते :

> दिन—दीग कुल - कूल बहु —महू

्र १४७, इसके श्रांतरिक हस्य दीर्घका विभेद व्याकरियाक रूपमेद का भी साधन है, जैसे

दूसरी बोर ऐसे मी कराइरख है निनमें रह प्रकार का व्यवेश्वर नहीं वाचा जाता; बैसे साधु वायु, सुदना बूटना। संकुत में मी ऐसे राव्यों की संस्था बहुत व्यविक ताई किममें हरू बीर्म की मामार्थ परस्यर व्यविरक्षी हों। देने कदाइरख मी मिसते हैं किममें मामार्थित में प्रकार पाया नाता है, बैसे—हसुनाम् व्यविर हम्मान व्यवित ।

पीटना (सकर्मक) पीसना (सकर्मक) सूटना (सकर्मक) पिटना (सकर्मक) पिसना (सकर्मक) सुटना (सकर्मक)

मूल धातु से प्रेरणार्थक बनाने के लिये पहले अस्तर के दीर्थ स्वर की हस्य करना पढता है, जैसे :

धीलना थिलाना थिलाना थिलाना भीतना जिताना जिताना जुटना जुटाना जुटबाना धुलना दुलाना दुलाना

ऐसी परिस्थितियों में हिंदी में ए और ओ इन गुख रूपों के हुस्य रूप का बीध प्राय: इ और उ ले किया जाता है, यद्यपि बोलियों में हुस्य ए और हुस्य को का ही व्यवहार बहतायत से होता है, जैसे :

लेटना लिटाना लिटवाना देखना देखाना देखाना देखना दुखाना दुखाना बोलना दुखाना दुखाना

'ऐ' क्रौर 'क्रौ' के उचारण में भी प्रायः हस्वत्व की यह प्रवृत्ति पाई बाती है. बचारि लिखित रूप में इस परिवर्तन को खंकित नहीं किया जाता. जैसे :

पैठना पैठाना पैठवाना सौटना लीटाना लीटाना

इन उदाइरणों में मेरणार्थक के ऐ और श्री मूलवात के ऐ और श्री की स्रपेद्धा प्रायः कुछ हस्य उचरित होते हैं।

५ १४८, इसी प्रकार दीर्घ ईकारांत या ऊकारांत शब्दों का बहुबचन बनाने के लिये भी दीर्घ को हुस्य करना पड़ता है, जैसे :

> नारी—नारियाँ बहु—बहुएँ भाई ने—भाइयों ने डाकु ने—डाकुक्कों ने

\$ १४२. इत प्रकार हिंदी में मात्रा के रागात्मक तत्व का ऋषाधारण प्रक्रियात्मक महत्व भी है, जिसके यथावत् ज्ञान और ऋतुमान के बिना हिंदी क्योंन्यास का नीक नीक ऋस्यान हो पाना संभव नहीं।

<sup>े</sup> प्रतिमक्तिया की दृष्टे से प्रभीर की, इ और इ के ग्रयुक्त माने नाते हैं तथा दे और भी इदिक्त ।

\$ १५०. हिंदी चेत्र की अनेक बोलियों में मात्राएँ वाक्य की लय और गित रही निर्मेर रहती हैं। कुछ वोड़े उदाहरणों को छोड़कर उनमें अपनेस्कत का अमान है। इसलिये हस्त का दीपं और दीपं का हस्त हो तो ने अनाने से उनमें का बात हो होती । अवनाना तथा अवशी के छुंदी में हस्त दीपं के ऐंदे विभेष प्रायः पाए बाते हैं। भोजपुरी में पीरे धीरे वा पिरे पिरे, छुरा का छूरा, पूरा पूरा या पुरा, पुरा, बाते हैं। भोजपुरी में पीरे धीरे वा पिरे पिरे, छुरा का छूरा, पूरा पूरा या पुरा, बाते हैं। उनमें हस्तत और के व्यवहार में प्रायः शोलायमान स्थिति पाई बाती है। उनमें हस्तत और दीपंत प्रायः भाष्य की लय ये उत्तर होता कर हो को हस्त को दीपं उच्चिरत किया बाता है। परंधु शिष्ट धीरे में मात्राओं का प्रक्रियासक महत्त्व होने के कारया ऐशा नहीं किया बाता शिर हस्त रीपं के अंतर की ओर विशेष प्यान रक्ष्या स्थायण्य माता जाता है।

§ १५२. इस्य स्वरों के परे क्षंत्य स्पर्ध व्यंक्त दीर्ध स्वरों के परे फ्रांत्य स्पर्ध व्यंक्रमों की क्रयेचा क्रथिक इस्य होते हैं, जैसे 'भूत' कात 'बहुत' के तसे क्रपेचाकृत इस्य होगा।

्र १५.१.स्पर्शब्यं कर्ने के पूर्वक्र तुनासिक की मात्राकुछ, दीर्घ हो जाती है, जैले—चंपाका मूचमार के मूचे अप्येलाकृत अधिक दीर्घ है।

\$ १५४. ग्रापोष स्पर्श व्यंजन घोष स्पर्श व्यंजनों की श्रापेचा कुछ दीर्थ होते हैं।

भीरा अनुवन है कि दिशी प्ररेश के विचानियों की गरीबा की उत्तरपुरितकाओं में सबसे अभिक मुख्याना संबंधी वर्णनात की हो होती है, निस्ता परिमानित तभी संसर्व के अपने कि उत्तर प्रतिकान की मात्रा संसर्व है कि विकास परिमानित का मात्रा संसर्व है कि विकास भीरो प्रोभीस्त आमानित का मात्रा संसर्व की निकास भी और प्रोभीस्त आमानित का मात्र है।

५ ३५५, परंतु व्यावहारिक हिंछ से व्यंबनों की इस प्रकार की हस्वता और दीर्घता का क्षंतर नगराय है।

५३५६. खंबोधन या विज्ञापन की पुकार में प्रायः अनुनासिक व्यंवनों का खुत रूप भी व्यवहृत होता है, जैसे मोहन SSS | इनके न अप स के उच्चारणों में अवरोध और अनुनासिकता की मात्रा बहुत दीर्घ हो जासनी।

\$ १५७, खंदःशास्त्र में संयुक्तास्त्रों के पूर्व स्वर को ही गुरु माना गया है, क्योंकि उच्चारया की दिंछ वे स्वरूपिमासन करने पर संयुक्तास्त्रों के पूर्व का श्रद्धर गुरू नहीं, कद उच्चारया की हात होता और रहिता उचके उच्चारया की माना 'स्थानता दीयें मानी बाती है। उदाहरसाथं बिद्धी का ऋद्यपिम्यास होगा विद्/ठी / इतमें विद् के उच्चारया में प्रायः उतना ही समय लगेगा कितना ठी के। इती कारया यथिर व्यन्तिकाल की दृष्टि वे वास्त्रविक दीर्थता 'श्रु' के रशर्य मा अवशेष में है, तो भी क्योंकि नाईपरंदन के एक धक्के में पूरे विद् का अवशेष किया नाता है, इत्तरिये रागासक हिंदे बंदाशास्त्र में वि के ह को ही 'स्थानता दीयें या 'गुरु माना जायगा।

#### दित्व तथा मात्रासमतोलन

१ १५८ जनगण, अवर्षी, भोजपुरी आदि हिंदी दोव की सानेक भाषाओं और वोलियों में व्यंत्रों के तरल ज्यारण की प्रवृत्ति अधिक पार्ट वाती है। इसी कारण युंचक अंत्रनों का दीने ज्यारण न करके प्रायः तरलीकरण हो बाता है और उनके पूर्व के त्यर का ही दीर्घीकरण होता है, जैसे

> चिद्वी चीठी बची बाती पद्दी पाटी बुद्धा बृढ़ा

चृतिपूरक दीर्घीकरण अथवा मात्रासमतीलन की यह प्रवृत्ति भी इमारी भाषा तथा बोलियों के मात्रापरक होने का एक प्रवल प्रमाण है।

\$ १५६. इसके विपरीत दक्लिनी में दिल की प्रवृत्ति ऋषिक पाई जाती है और दीर्घ स्वरों को हस्य करके मात्रा समतोलन कर लिया जाता है, जैसे

> हाय > हत्ती । मीठा > मिट्टा ! चूना > बुझा । सूखा > सुक्का । भीका > फिक्का । कीयह > कियह ।

६ १६०. कुछ ऋंशों में वह प्रवृत्ति हिंदी क्षेत्र में भी, विशेषकर पूर्वी बोलियों में, पार्ड वातीडे, जैसे चादर (कार )> चदर, चाक > चक्क ।

\$ ३६१, कई अन्य शब्दों में हस्वीकरणा के जिना भी (क्योंकि वे स्वतः इस्य हैं) दिस्य के उदाहरणा दक्षित्रनी और उर्दु में पाए जाते हैं, जैसे :

> नमक > नम्मक । नदी > नदी ( उद्दूर्भें भी ) गली > गल्ली । गला > गल्ला । इली > उल्ली । नली > नल्ली ( उद्दूर्भें भी ) उता > उक्षा ( उद्दूर्भें भी )

§ ६६२. व्यंबनों में द्वित्व का प्रयोग कभी कभी बोर देने के लिये या ध्यार बताने के लिये किया बाता है, जैसे कब्भी नहीं, जिद, हह, चवा, फुण्का, दहा, दिदी आदि।

# चत्कर्ष

- \$ १६१. हिंदी उचारख में निःश्वास के जोरदार आँके का प्रयोग नहीं किया बाता, अदा बलायत का उनमें लिये महत्व नहीं है। हिंदी या अन्य भाषाओं में बहुन तो भेदक तत्व के रूप में पाया बाता है और न मात्राओं के समान उनकी लय के ही मुख्य आपार के रूप में। हमारी भाषाओं में पाया बानेवाला आपात हतना हलका और दुर्वल है कि उने बलायात कहना ही उचित नहीं प्रतीत होता। वह प्रायः मात्रा और दुर्वल है कि उने बलायात के हिनसे उनका मह रूपना भी कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में उने बलायात के बदले उनकर्य कहना ही कहीं आर्थिक समीचीन बान पहता है।
- \$ १६५. एक वे श्रापिक श्राचरों के शब्दों में कई एक श्राच्य ऐता श्रावश्य होता है वो श्रीरों की श्रापेक्षा श्रापेक्ष उत्कृष्ट प्रतीत होता है तथा दूसरे श्राच्य उसकी श्रापेक्ष श्राप्तकृष्ट कंचते हैं। यह प्रयुक्त श्राच्य वर्षावित्याय के पुरे का काम करता है। मात्रा के समान उत्कर्ष भी श्रापेक्षित तत्व है; श्रातप्य एकाच्यिक श्राप्ता में उत्कर्ष का कोई परन नहीं उठता। हों, वाक्य वाक्यांग्र में रिपति के श्राप्तार एकाच्यिक शब्द पर भी उत्कर्ष का श्राचहार हो सकता है।
- § २६५. अंग्रेजी, बर्मन आदि बलाचातप्रचान विदेशी भाषाओं का कोई अनवान बका वन हिंदी ग्रन्टों या वाक्यों पर अविक वल देकर उच्चारण करता है, तन वे निद्रुप हो बाते हैं। इसी प्रकार यदि अनुनित स्थान पर उत्कर्ण का प्रदोग

करके कोई हिरीतर भाषाभाषी किसी शब्द वा बाक्य का उच्चारण करता है तो वह हिंदी के दीचित भोता के कानों में तुरंत खटक बाता है। बातः रागप्रक्रिया की दृष्टि से उत्कर्ष भी शब्द और बाक्यव्यनि का महत्वपूर्ण और ब्रावश्यक बंग है।

§ १९६, लिखने में उत्कर्षका संकेत करना ऋमीह हो तो किस ऋचर पर उत्कर्ष पहता है, उसकी शिरोरेखा के बार्र क्योर — इस विक्र का प्रवीग किया बासकता है, असे :

> 'घर घ−'रेलू कि-'ताब भग'बान

§ १६७. हिंदी में उत्कर्षभेद के द्वारा ही सामान्य भूतकाल श्रीर विधि-काल का भेद प्रकट किया जाता है, जैसे :

सामान्य भूत दूथ में पानी न 'मिला। असका मकान ऋषिलंब 'बना। विधिकाल वूध में पानी न मि— ला ! उसका सकान श्रविलंग न— ना ।

६ १६८. परदर्गों पर साधारशातः उल्कर्षका व्यवहार नहीं किया बाता, कैसे 'हमने, 'उनको, म'कान में, 'देश के लिए, सर-'कार की सेशा। परंतु किसी विशेष परिश्पित में जोर देना ऋमीड हुआ तो परदर्गों के साथ भी उल्कर्ष का प्रयोग किया वा सकता है, जैसे चोर मकान 'पर नहीं, मकान में गया था।

६ १६६. द्वथन्तरात्मक शब्दों में यदि दूबरा श्रन्तर केवल एक या दो मात्राश्रों का हो तो प्रथम श्रन्तर ही उत्कर्ष भ्रष्टण करता है, जैसे

'पिता (पि+ता) 'बाबा (बा+वा)
'देखा (दे+खा) 'कहा (क+हा)
'पाधु (छा+चु) 'मधु (स+खु)
'यदि (य+दि)

५ ३७०, यदि पहला या दूसरा श्रज्ञार श्रुक्त नहीं, बद्ध हो स्वर्थात् स्वरांत नहीं इलंतवत् उच्चरित होता हो तो भी श्रयम श्रज्ञार पर ही उत्कर्ष पड़ता है; जैसे :

'नगर ( न+गर ) 'वागर ( वा+गर )
'पाय: ( प्रा+य: ) 'श्वत: ( श्वत-कः )
'हपर ( ह+यर ) 'देखकर ( देखनकर )
'वेखता ( वोल+ता ) 'पन्या ( पत्+पा )
'पंया ( पत्+ता ) 'यंवत ( श्वत्नतर )

```
पुस्तक (पुस्+तक) विलक्कल (बिल्+कुल) विल्क्कल (बुश्+किल) पंडित (पन्+दित) (रास्-ता)
```

§ २७९. परंतु इपाचरिक शब्दों का दूसरा श्रद्धर यदि तीन मात्राश्चों का हो तो उत्कर्ष का बाहक दसरा हो श्रद्धर होता है, जैसे

```
कि-ताब (कि+ताब) आ-'कार (आ+कार)
ता-'रीख (ता+रीख) विश्-वास (विश्+वास)
```

§ १७२. ज्यस्तरासक शन्दों में यदि दूसरा श्रस्तर हस्त हो तो उत्कर्ण प्रथम अस्तर पर पहता है; जैसे :

```
'कपका (क+प+का) 'कितना (कि+त+ना) 'पुतली (पु+त+नी) 'श्रादमी (श्रा+द+मी) 'देलना (दे+ल+ना) 'पुतना (द्य-च+ना) 'पुतना (पु-प्य-मिन) 'मेनियी (मन्-भिन्मी) 'पेनित (व्य-भन-भित)
```

ू १७३, न्यचरात्मक शब्दों में यदि दूसरा ऋक्र प्रकृत्याया स्थानतः दीर्घ हो ऋरीर तीसरा श्रक्तर एक यादो मात्राश्चों काहो तो उत्कर्ष दूसरे आरख्य पर पढ़ता है, जैसे

```
भ- लाई
            (भ+ला+ई) प 'तका
                                    ( प+ता+का )
ब-'लाना
           (बु+ला+ना) म- नोहर
                                    ( म+नो+हर )
श्र−<sup>¹</sup>चानक
            (श्र+चा+नक) ध-<sup>'</sup>रंधर
                                       ( धु+रन्+धर )
मु-'रारि (मु+रा+रि) मु-'सल्लम
                                       (मु+सल्+लम)
प्र-'तिश्रा
            (प्र+तिष+ठा) स्व-'तंत्र
                                    (स्व+उन+प्र)
स्व-'राज्य स्वराज्य (स्व+रा+ज्य) व-'हुक बहुक ( व+हु+क )
ना-'दानी बादानी (ना+दा+नी) आ- जादी आबादी (आ+जा+दी)
बे-कारी बेकारी (बे+का+री)
```

्र १७४. परंतु यदि तीसरा अन्तर तीन मात्राश्चों का हो तो उत्कर्ष उसी पर पड़ता है, जैसे

```
मग-'वान (म+ग+वान) इत-'वार (इ+3+वार)
बल-'वान (ब+ल+वान) श्रवि-'कार (श्र+वि+कार)
हिंदु-'स्तान (हिन्+दुल्+तान) इंत-'जाम (इन्-क्त-काम)
```

३७५, तीन से अधिक अञ्चरों के शन्दों में उत्कर्ष प्रायः श्रांतिम अञ्चर से

पूर्व के तीसरे श्राचर से पीछे नहीं जाता और प्रायः ती अरे श्राचर पर ही पहता है, जैसे

स - 'फलता मन-'मोहिनी म - 'पुरिमा स्व-'तंत्रता ल-'इकिशँ स्वा-'धीनता बहु- रुपिया श्रंत:-'करख युकु-'मारता ल-'इकमा स्व-'बनता इरि-'श्रवनी

\$ ३७६. किंतु यदि उपका प्रकृत्या या स्थानतः दीर्घ हो अथवा भिश्र शब्द में से जुड़े हुए किसी प्रत्यत का या समाचगत शब्दों में परिवर्ती शब्द का आवा अवह हो तो इत्ल होने पर भी उत्कर्ष उसी पर पढ़ता है। बेते, अधिकारी, चतुराई, पवराहर, बहुंकाना, चार्दशाही, महिट्याना, पर्चहचर, मश्चमक्सी, बच्चेपना, कारोगेरी, अर्थपका, चुलंबुला, सुकंमरी, निव्हेंभंगा, मश्चमती, सर्चुमती, उस्वेचिंगा, उस्लेकरणा.।

\$ २७७. झंतिम अन्तर यदि निमात्रिक हो तो वह उल्कर्षवाहक होता है. जैसे सम्बल्धान, भेहरमान,

§ १७८. दक्षिता में तीन से अधिक अक्रोंबाले शब्दों में यदि पहला अक्रया या स्थानतः दीर्घ होता है, तो यह भी समोतकर्ष महत्वा करता है, पर हस्य होने पर नहीं। यदि पहला अक्र हस्य हो और दूसरा अक्रद दीर्घ, तो वैसी हालत में दूसरा अक्रद ही समोतकर्ष महत्वा करता है।

् ३७६. समस्त शन्दों में उत्कर्य तीवर श्रव्हर के पहले भी पड़ सकता है, जैसे, 'यथाशक्ति, 'सीताराम, 'धीरे धीरे, 'इवर उचर, 'बानकीबोबन, 'कहा सुनी, 'उठते बैठते, 'बलते फिरते, 'श्राते बाते, ।

\$ १८० छुंदों में प्रयुक्त होने पर राग्दों के उत्कर्ष के कम में छुंद की गति के अनुसार प्रायः योदा बहुत परिवर्तन हो जाता है, जैसे, 'इपर न कहकर इंबर, 'कमर न कहकर कंमर, 'चले न कहकर चेले । ''वाचक प्रथम सर्वत्र हो बय जानकीजीवंन कही।'' (भैयिलीशरणा गुप्तः चयद्रययच ) इस पंक्ति में कही के 'क' पर उत्कर्ष न पड़कर 'हो' पर पढ़ा है। इस प्रकार 'चानकीजीवन' के 'थ' पर उत्कर्ष पढ़ा है। ''बहुरि बंदन विच 'अंचल दोंकी।'' यहाँ बदन का उत्कर्ष पढ़ले अवद से विसककर दुलरे अच्छर पर आगा है।

<sup>े</sup> परंतु दक्तिश्वनी में कार्यशाही, कारीगंरी जैसे राष्ट्रों में प्रथम जन्मर दी उस्कर्ण प्रदश्च करता है।

<sup>4-14</sup> 

\$ २८१. ह्यरापात के कारण भी उत्कर्भ में कुछ कमांतर हो जाता है, जैसे, प्रत्नवाचक वाक्य में — 'ख्राप चंले १' — यहाँ 'च' पर उत्कर्भ न पड़कर 'ल' पर पड़ा है।

हिंदी में उत्कर्ष प्रक्रिया के संबंध में श्रभी श्रीर श्रनुशीलन की श्रपेक्ता है।

### वाक्योत्कर्ष

५ १-२, प्रत्येक अनेकावरी राज्य के अंतर्गत जैवे एक अवर औरों की अपना अपिक उत्प्रह होता है, वैदे ही प्रत्येक वाक्य के अंतर्गत वक्ता के अभिप्राय के अनुतार कोई न कोई शब्द, जा है वह एकावरी हो या अनेकावरी, औरों को अच्छा आपका अपने कावरी में अंतर कर के बाक्यायों में मेद किया शता है, जैवे 'आपको में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ।

इत बाक्य के लिखित रूप में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि बक्ता का ऋभियाय क्या है। उस्कर्ष मेद ने इत बाक्य के श्राशय में कितने भेद हो जाते हैं, देखिए :

> 'आपको में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ। आपको में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ। आपको में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ। आपको में आज 'एक पुस्तक देना चाहता हूँ। आपको में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ। आपको में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ। आपको में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ।

हर बाक्य के एक एक शब्द पर वारी वारी से उत्कर्य का प्रयोग करके यह देला जा सकता है कि उत्करंभेद से फिल प्रकार भिन्न भिन्न क्ष्यों की सुक्रमा होती है। यस्त्रा प्रका का क्राभिगाय क्या है, यह तो क्रामीश उत्कर्यसहित उक्षारसा के द्वारा ही बागा जा सकता है।

\$ ३ - ३, किसी ऋनेकाच्यी शब्द में प्रयुक्त वाक्योलकर्ष उस शब्द के उरकृष्ट ऋचर पर ही पडता है।

\$ २८४. साधारण्तः वाक्यों में प्रथम महत्वपूर्ण शब्द पर ही चरम उत्कर्ष पड़ता है, परंतु सर्वनाम का व्यवहार होने पर यदि प्रयोजनवशः उस पर बोर देना श्रमीष्ट नहीं रहा तो उत्कर्ष क्रियापद पर पड़ता है।

§ ३८५. विशेषण यदि विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है तो वही उत्कर्षी

<sup>े</sup> इस संबंध में भवशों में उरक्षंविचार के लिये दे० छा। बाबूराम सक्सेना : 'ध्योल्यूरान कॉव फवरी,' ए० ११-१२ और १६० ।

होता है। परसर्गों स्रोर समुञ्चयनोधक श्रव्ययों पर प्रायः उत्कर्षका व्यवहार नहीं होता।

५ ६-६. हिंदी प्रदेश की बोलियों के लोकगीतों में अथवा हिंदी के कविच, सवैदा आदि कुछ छंदों में उक्कर का कम स्पट दिलाई पहता है। ऐसे छंदों का मापदंट वस्तुत: वर्षों की संख्या या कालमावा नहीं वरन् उक्कर्य ही है। ' मवैद्या

"वर्नवीच बंसे वे फें'से वे ममत्व में एक कंपीत कंपीती कंहीं"

इसमें प्रत्येक दो अच्छों को छोड़कर तीसरे अच्छर पर उस्कर्ष है और उनके बीच की स्वरमात्राओं में श्रंतर करके उचारणा करना पड़ता है। 'धन बीच' श्रीर 'एक' के श्रंत्व व्यंत्रन का उचारणा हलंतवत् न करके पूर्ण स्वरमुक—श्रंत्व 'खा का सकरना पड़ता है। 'थे', 'बे', 'श्रीर 'कंगीतो' के 'ती' के दीर्ष स्वर का हुस्व उच्चारणा करना पड़ता है परंतु संपूर्ण पीक में तालमात्राक्षित उस्कर्ष का कम श्रमंग है।

कवित्त

" 'बेद राखे 'विदित पुरान राखे 'सारयुत 'राम नाम 'राख्यौ--

श्रति 'रसना सुंघर में" (शिवराज भवता)

यहाँ प्रत्येक तीन श्रव्युरों के बाद उत्कर्ष का क्रम स्पर्ट है जो तालबद्ध है। प्रत्येक खंड के श्रंतर्गत दीर्घ स्वर को इस्त या इस्त को दीर्घ उच्चरित करके तालमात्रा की पूर्ति करना श्रावरयक है।

बरवै ( श्रवधी )

'लागेड 'श्राइ नंबेलियहि 'मनसिज 'बान। 'उकसन 'लाग उरोजवा 'दग तिरङ्गान॥

( रहीम : "बरवै-नायिका-भेद" )

यहाँ 'लागे उ' श्रीर 'नवेलियहिं' के 'प्र' श्रीर 'वरोजवा' के 'श्रो' का इत्वतन् उच्चारण करना पड़ता है। दोनों पंकियों के उत्कर्षका क्रम श्रम्भा है। सोहर (भोजपुरी)

"'जाहि दिन 'राम जनम लेले 'घरती आँ नेंद भइलो 'हो। सलना 'बाजे लागे 'आनंद बंधावा मंहल उठे 'सोहर हो॥

१ दे० भोरेंद्र वर्भा : दियो भाषा का इतिशास. प्र० २२०-२१

हन पंकियों में एक उक्कर वे पूजरे उक्कर तक की धालमात्रा के श्रंतर्गत मयुक्त हवर सर को कहीं दीथे, रीथे को कहीं हुख, कहीं खुत उचरित करना पढ़ता है। उपर्युक्त पंकियों में 'बाहि' और 'बाजे' के 'ख' का हस्ववत्, राम के 'ख' का जतत और बनम के 'ब' के 'ख' का दीधे कच्चारण करना पढ़ता है।

वस्तुतः इस प्रकार के खंदों को वर्शिक या मात्रिक न कहकर तालवृत्त या तालमात्रिक कहना ही उपयुक्त होगा।

### गतियों का रागात्मक वर्गीकरण

\$ १८०, वाक्य के इन्तर्गत कुछ संड ऐसे होते हैं जो परस्पर लवात्मक वर्ग के रूप में संबद्ध उच्चरित होते हैं। लाखु या पूर्ण विराम किसी लवात्मक वर्ग के बाद ही संभव है। छोटे वाक्यों के उद्देश्य के बाद कियात्मक विषेय का उच्चारण क्रविराम रूप से होता है। परंतु यदि संज्ञावाचक उद्देश्य और किया-वाचक विषय के पहले कुछ और राग होते हैं, तो उद्देश्य संड और विषय संड के भीच पक लाख विराम संभव है।

\$ २८८. विशेषण्या विशेषण्यासम्ब कृदंत या संज्ञानाचक विशेषण्या या विशेष्य एक साथ उच्चरित होते हैं। इसी प्रकार किया तथा तत्संबंधी कियाविशेषण्य एक स्वास्त्रक समुदाय में क्याते हैं।

\$ ३८६. संबंध स्त्रीर संबंधी तथा संज्ञापद स्त्रीर उनके परसर्ग एक ही लय-संब के स्त्री हैं।

§ ३६०. निषेधवाचक शब्द क्रियापद से संयुक्त रहता है परंतु "न...तो ..

न...ही" वाले रूप संज्ञापदों से संबद्ध रहते हैं।

्रे ३६ ². समुच्चयबोधक शब्द श्रीर उनसे संबंधित क्रियाविशोषण परवर्ती वाक्यों के साथ लयांवित रहते हैं ।

जहाँ कई वाक्य समुज्जयबोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं वहाँ प्रत्येक का उच्चारण उपर्युक्त कम के क्रानुसार वाक्यवत ही होता है।

५३६२. विच्छेद और विराम, उच्चारण के वेग पर निर्भर हैं। द्विय उच्चारण में उनकी संभावना कम हो जाती है।

#### स्वराघात

५ १८१. संबद्ध माथला की स्वरलहरी में नाना प्रकार के विभेद होते रहते हैं। प्रत्येक वाक्य या वाक्यांश सम्द या शब्दांश किती न किती गीतात्मक पुर में उच्चित होता है। कमी तो पुर उत्पर उठता है, कमी नीचे खाता है, और कमी कभी समस्तर पर रहता है। यह बक्ता की तंपूर्ण व्यवहारपद्धित का अंग है को उठकी परिस्थिति, प्रतेष और प्रष्टुचि यर आधित ही नहीं बरस उनका सोतक भी है। वस्तुतः यह एक सुरूम और बटिल विषय है, जिसका हिंदी प्रयथा किसी भारतीय भाषा के संबंध में यथावत् विवेचन कामी तक नहीं हो सका है।

हिंदी प्रदेश के विस्तार तथा संभावित विकास और प्रसार की दृष्टि से विस्तृत विवेचन क्रांपेसित है। यहाँ तो हम इसका संस्थेप में निर्देश मात्र कर सकेने। SBEY सरासम्ब

§ १६५. स्वरात्मक भाषाओं में स्वरों का व्यवहार मेदक तत्व के रूप में होता है। वैदिक भाषा में स्वराघातों का विशेष महत्य था। हस संबंध में बृतापुर की कथा प्रसिद्ध है। "

यह कया शतपथ बाह्मण (१३-८/१/५) तथा शिक्ता, ५२ में दी हुई है। इत्र के पिता का नाम स्वष्टा था। उनका पुत्र इंद्र का शातियता या संहारक बने श्रीर उनपर विजय प्राप्त करे, इसके लिये उन्होंने श्रमिचारयह किया। परंत प्रकालित यजारित के संगल जब मंत्रीक्चार होने लगा तो स्वर का ठीक ठीक प्रयोग न होने के कारण उलटा अर्थ सिद्ध हुआ। 'स्वाहेन्द्रशत्रवर्धस्व' इस मंत्र में 'हे उत्पत्न होनेवाले पुरुष, तम इंद्र के शत्र अर्थात शातियता बनी और बढ़ो' इस खर्च की खमिन्यक्ति के लिये तत्परूष समास के रूप में समस्त पट ने जनसंग पर उदाच स्वर का व्यवहार होना चाहिए था; पर असरों ने प्रमादवश उसका श्चनदात उच्चारण किया जिससे यह समस्त पद बहबीहि समास के रूप में परिणात हो गया. क्योंकि बहबीडि समास में कोई पद प्राधान्य नहीं ग्रहण करता और 'प्रथमोपस्थितस्य परित्यांगे कारणाभावः' इस नियम के अनुसार प्रथम पद का स्वतंत्र स्वर इयन्तरण रहता है। इतका परिणाम यह हन्ना कि यह संत्र इंद्रशत्र ऋर्थात शातियता ( वातक ) हो जिसका. ऐसा हो जाय ( इंट: शत्र: शातियता यस्य ताहराः भवः ) इत ऋर्थ का चोतक हो गया । फलतः इंड के हारा क्लासर का संहार हुआ और देवताओं की ही विजय हुई। यज किया बेचारे असरों से श्चीर स्वरदोध के कारण उसका कल मिला देवताश्चों को !

\$ १६५. इस प्रकार स्वराधात के अनुचित प्रयोग से अनर्थों का अनुसब करके वैदिक ऋषि बहुत सतर्क हो गए थे। इसीलिये वेदों के स्वरों को बड़ी

<sup>ै.</sup> युद्धः राष्ट्रः स्वरतो क्यंतो वा मिन्याप्रयुक्तो न तमर्थमादः । स वास्त्रजो वनमानं विनस्ति ययेन्द्ररात्रुः स्वरतो ऽ पराधातः ॥"

तया इतपुत्रस्ततसम्बद्धाः जुडाबेन्द्रावः शत्रवे । इंद्रशतो विवर्षस्य मा चिरं जहि बिद्रियम् ॥ ---भागवत (६-६-११-१२)

सावधानी से श्रंकित किया गया है। प्राचीन ग्रीक लोगों ने भी मृतु श्रीर तीरुण नाटों के लिये बड़े ध्यान से संकेतिचहाँ का प्रयोग किया था।

६ ३६६. हिंदी में स्वराघात के भेद से हाँ, नहीं, बी, क्रो, क्रव्हा क्रादि कुछ विस्मयादिवोधक क्रव्ययों को छोड़कर क्रान्य शब्दों के क्रार्यों में स्वतंत्र रूप से कोई संतर नहीं होता।

उदाइरखार्थ 'श्रन्छा' शन्द के कुछ स्वरात्मक मेरों के उदाइरख संगीत के स्वरम्राइ पर प्रत्येक श्रद्धर के लिये प्रयक् प्रयक् काली लकीर का प्रयोग करके, प्रयक्ष चित्र में दिए जाते हैं।

\$ १६७. दिदी प्रदेश की बोलियों और भाषात्रों में केवल पूर्वी पंजाबी में, शब्दों के क्रयंभेदक तत्व के रूप में सुरों के व्यवहार के हशांत मिलते हैं:

शब्दों के अर्थमेदक तल के रूप में सुरों के व्यवहार के दृशंत मिलते हैं:

मध्य सुर में उच्चरित अवरोही आरोही आरोही अवरोही '
सब्द में उच्चरित स्वर में उच्चरित स्वर में उच्चरित

कांड़ा (बहात) को ँड़ा 'घोड़ा' को उं। 'को उं।

चद 'खूँटी' चेंद्र 'गिरना' चेंद्र 'चढ़ना'

§ १६८., परंतु क्रान्यत्र वाक्यों तथा वाक्योंशों के भावों और क्राश्यों के नाना भेदीं तथा सुरुमताओं की श्राभिन्यिक के साथन के रूप में ही स्वरलहरों का व्यवहार होता है।

हिंदी में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, बिनमें मुगें के परिवर्तन से राज्यों के प्रकृतां में कोई परिवर्तन न होते हुए भी समस्त नाक्यात जानिसमूह का ऋषें उत्तर दाता है। संस्कृत में इस मकार के जानिसकारणत सिमेद को काड़ के हा गया है और व्योगार्थ का एक साथन माना गया है।

§ १९६. हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी अंग्रेजी के समान अधिक दायरे के स्तरात मेदों से समन्त्रत तथा एक अझर से दूबरे अझर पर क्रियक रूप से उतरते हुए ग्रुरों के व्यवहार नहीं होते । उनके आरोह अवरोह का खेन अपेज्ञा-

<sup>9</sup> पंतानी में भारीही भवरोड़ी स्वर के साथ उरकर्ष का भी व्यवहार होता है।

प्रानिकार ने काक को ग्रावीवृत न्यंग्य का नेद माना है और सम्मदाचार्य आदि ने क्लोकि का। काक को निव मिल ज्युत्तिचाँ बतावे नहें है—"कासवर्यन्तरमित काक: । अवना काकृतिका वर्ष्यागरावित्रेष्यावस्थार्यनतिकारियां काकृतः। अवना काकृतीक स्वालयांनीः काकृत्यन्यः प्रकृतार्यतिरिकारिय वाश्यतीति कीर्यमस्यागि-सीत में। यथेक्ट्र कुलाव्यक सार्वेदाः तेन व्यवस्थल्य प्रतिवित्रिकारियाः काकः।"

कृत संकुषित होता है और उनके विभेद अधिकता सम पुर में आबद मिलते;

हैं। कुछ भावायग्रनंबक उचारों को छोड़कर अन्यत्र अधिक चढ़ाव उतार
के हदांत उनमें नहीं मिलते। हपी कारण वन कोई विदेशी बहुत अधिक दायरे
में सुरों के उच्च और तीम नवाय तथा हुत उतार के साथ हिंदी का उचारण
करता है तो यह विदूष सा समता है। हिंदी वाक्यों में संतिम बिंदु तथा अधिकतम
उत्कर्षनाले अच्छर को छोड़कर और तभी शक्यों में एक प्रकार से अध्याधिक
एकतानता ही गाई जाती है; तथापि उच सीमित दायरे के अंतर्गत कच्चा की मनःदिश्वति और प्रतंग के अद्भार स्वरतरंगों के अपने स्वर्धन विमेद होते हैं, विकास
विवेचन वैज्ञानिक तथा सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी वहाँ
संभव नहीं है। हिंदीभाणी जनसम्वर्धन में प्रचलित केवल कुछ सरस सामान्य
रामानक प्रत—अववारों का परित्य साम यहाँ दिया जा सकता है जो साभारण
दैनिक व्यवहार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं।

§ ४००. [इंदी में 'हाँ' या 'नहीं' उत्तरांची प्रस्तवाक्यों में प्राय: प्रस्त-वाचक दाव्दों का प्रयोग नहीं होता । वाचारत्या कथन वा युष्ट्यपंक वाक्यों के उनमें श्रंतर करने के लिये र-रलहर ही एक मात्र वाचन है। यदि एक वाक्य की रूपरेखा संगीत के स्वरमाह पर शंकित की जा रही है इवमें प्रस्तक श्रद्धर की चानि का संस्थान एक पट्टीनुमा मोटी काली लकीर के द्वारा प्रवर्शित किया गया है। उत्कर्ण का मी श्रंकन उत्कृष्ट श्रद्धर के बाई' श्रोर पूर्ववत उत्कर्णविद्ध (') के द्वारा कर दिया गया है।

|                           |               | -      |               |
|---------------------------|---------------|--------|---------------|
|                           | EMCI PLAN     | -      |               |
| आप                        | जानते हैं ?   |        |               |
| नश्यात्मक कचन के अर्घ में |               | अष्यवा |               |
|                           | आपंजानते हैं। |        | आप'जानते हैं। |
|                           |               | 1      |               |
| प्रस के अर्थ में          |               | ·<br>- |               |
| *                         | आप 'जानते हैं | ?      |               |
|                           |               |        |               |

ये दो भिन्न सुर दो भिन्न श्रयों के ब्यंजक हैं।

५ ४०१. हिंदी जैसी सुदूर देशों में फैली हुई भाषा में प्रदेशमेद से सुर के रागों में कितना श्रंतर हो जाता है, यह इसी प्रश्नात्मक उदाहरणा के जिहार के भोजपुरी, मगड़ी श्रीर मैथिली प्रदेशों में प्रचलित रूप से समझ बा सकता है। यहाँ ऐसे प्रश्नात्मक वाक्यों के उधारणा में स्थानीय वोलियों के प्रभाव के कारणा भीभी प्रदेशों के आरोही स्वर से सर्वेषा भिन्न श्रवदोही स्वर का व्यवहार प्राय: किया जाता है।

हिंदी के विस्तार तथा संमाल्य विकास और प्रधार की दृष्टि से इस विश्वय के विस्तृत तथा तुलनात्मक विकेचन की अप्रेस्ता का अनुमान सुरव्यवहार के ऐसे प्रदेशनत मंतरों से किया जा सकता है।

§ ४०२. परंतु संप्रति ऐसे प्रदेशगत भेदों को प्यान में न रखते हुए दिल्ली खागरे से लेकर लखनऊ प्रयाग तक शिवित जनमंदली के भाषाव्यवहार में जो दुरराग प्रचलित हैं और जो उर्दू तथा दिल्लानों में भी प्राय: समान रूप से अपबद्धत होते हैं उन्हीं के आधार पर यहाँ कुछ सुरुर लक्क्या और विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है।

५ ४०१. वाक्यों तथा याक्यांशों के खंत के सुरसंस्थान के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी के वाक्यों या वाक्यांशों में स्वरतरंगों के निश्नलिखित रूपों का व्यवहार किया जाता है:

[ t ] ( t ) · ( - \_ ) < t ) - ( - \_ )

. \$ ४०४. इनमें पहले दो खयाँत् (१) क खीर ल खबरोही हैं। इन दोनों विमेदों में खंतर केवल यही है कि एक दो हुतों के बीच खबरोह का खंतर कम है और दूबरे में ख्रिकित । तीखरा स्वरतंत्र्यान खयाँत् ४० (२) खारोही है। इन तीनों के निदर्शन के लिल खुतिगत प्रमाव के खाधार पर प्रथक चित्रों में कुछ वाक्यों की कमरेलाएँ संगीत के स्वराह पर उपर्युक्त प्रचालि से खंकित की जा रही हैं।

५ ४०%. दिंदी के पिश्चमी प्रदेशों में वंबद बाग्यारा में व्यवहत सुरसंस्थान का श्रंदाब देने के लिये यहाँ एक प्रिष्ठिद श्रंभेच व्यनिविज्ञानों हारा प्रस्तुत हिंदु-स्तानी स्रिप्तिच का नमूना दिया जा रहा है। हससे यह भी पता चलेगा कि निरमेझ ब्लद्धाप्त विदेशी भागाभापियों के कानों में हमारी हिंदी-शुर्द-स्परलहरियों का क्या स्वक्त श्रीके होता है। इसमें थोड़े बहुत विभेदों को संमावना है, परंतु सुरी के पारस्वरिक वांस्थानिक तंबंधों में कोई विशेष श्रंतर नहीं पाया बायगा।

<sup>े</sup> अप्रत्याशित रिवित या घटना के संबंध में उस्कंडापूर्ण विस्मव के लिये देखिए: \$ १२७. (सरसाह = )

- े ४०६, इस मुरसंस्थान के मुख्य लच्छा ये हैं :
- (क) प्रारंभिक ब्रह्मकर्षी ब्रह्मर मध्य पुर के प्रायः बीच की स्थिति से उस-रित होते हैं। परंतु यदि चोर देने के लिये उस शब्द पर उसके बाला जाता है तो उनका उच्चारण मध्य पुर में ग्राधिक ऊँचाई से होता है।
- (स) इसमें प्रायः सम सुरों का ही व्यवहार होता है। अंतिम आस्त्रर का सुर विलक्कल नीचे उत्तर आता है।
- (ग) उत्कर्षनाही शन्द का सुर ऊपर चढ़ जाता है स्त्रीर वह प्रायः मध्य सुर की चरम ऊँचाई से उच्चरित होता है।
- (प) परंतु (क) और (ल) की उच्चारवा शैली में यह संतर है कि (क) में बहाँ उत्कर्णवाही कियायर का पहला अव्हर कुछ अधिक कॅचाई से उच्चरित होता है और सहायक क्रिया में पूर्व का अंतिम अव्हर उससे अपेबाइत नीचे दुर में, वहाँ (ल) में पहला अव्हर ही कुछ, नीचे त्वर में उच्चरित होता है और सहायक क्रिया के पूर्व का अंतिम अव्हर अधिक कॅचे मध्य पुर में उच्चरित होता है। स्तार होता है। स्तार होता है। स्तार इस हो में अंतिम अव्हर और उसके पूर्व के अव्हर के दुर में कुछ अधिक कावला पह जाता है।
- ( रु) (क) शैली में उल्कर्षी श्रव्हर के बाद स्वर का अक्रीक उतार पाया बाता है, बबकि (ख) शैली में बाक्यांतर के सुर्वस्थान में उतार बढ़ाव इतीर फिर इवंतिस उतार का क्रंम पाया काता है।
- (च) यदि उत्कर्षी राज्य का पहला श्रद्धर प्रकृत्या श्रीर स्थानतः हस्य हो श्रीर दूतरा दीर्थ तो दूतरे श्रद्धर का ही हुर ऊपर चढ़ता है श्रीर पहला उठकी श्रपेद्धा कुछ नीचे हुर से उच्चरित होता है। परंतु दोनों में बहुत श्रपिक फर्क नहीं रहता, पूर्ववर्ती हुर परवर्ती के निकट ही रहता है।



(=) अग्रस्याशित स्थिति या आकस्मिक घटना के संबंध में उत्कंडावृक्ष विस्मय



(छ) श्रादेशार्थक वाक्यों में यदि श्रथिक वल भरना रहता है तो उनका मारंभ मायः कुछ श्रथिक ऊँचे सुर में होता है। पर अंत में श्रादोह का यही कम रहता है।

§ ४०७. इस आरोही सुर के विशेष लक्षण ये हैं:

- (क) पूर्वोक्त सुरसंख्या—१ के समान ही इस सुर में भी प्रारंभिक अनुकारों ब्रह्मर का सुर मध्य श्रीर तीच के प्रायः बीच के स्तर पर ही रहता है।
- ( ख ) अंतिम श्राह्म के झुर में आरोह का खिलान होता है और वह ऊपर की ओर खिलकर मध्य धुर को पार करने की स्थिति में आ जाता है। हॉ-नहीं-जरपोर्ची मरननाव्यों में तो नह उने माना पार कर ही जाता है। हसके श्रतिरिक उन्कंडायूर्ण विस्मय तथा पुकारों में भी वह मध्य झुर ने काफी ऊपर चढ़ जाता है। अस्पन मध्य सुर में ही नह चरम ऊँचाई तक जा पहुँचता है: यह श्रंतिम आरोही झुरं ऊपर चढ़ता हुआ ही अनवस्द कर में जीचा होकर निलीन हो जाता है, कंडहारीय स्वर्ण के हारा अवस्द नहीं होता।

(ग) उल्लयंबाही राज्य पर स्वरावात पढ़ता है और वह मध्य सुर में प्रायः चरम ऊँचाई से समस्य में उज्यतित होता है। उल्लर्षी राज्य के श्रव्यतें की सुर-संख्या—र के संबंध में निर्दिष्ट की वा चुकी है (दे॰ ५४०६. (ग) से ,छ) तक )।

५ ४०८, इन दोनों प्रकार के सुरसंस्थानों में प्रथम सुरसंस्थान का प्रयोग सामान्य तथ्यकथन में होता है, जिसमें अन्य कोई विवजा या प्रतीयमान अर्थ का प्रकंप न हो। इसके अतिरिक्त विशेष उत्तरायेची प्रस्तवाचक राज्दों के साथ व्यवहृत प्रद्रमवाक्यों में, आज्ञावाचक या साधारण अनुरोध या प्रार्थना करने में तथा तथ्या-रूपक विस्थाय प्रकट करने में अवदोशी सुर का हो प्रयोग किया जाता है। यह सुर वास्यात तथा विषक्त की पर्योग का सोतक है।

· १४०६, द्वितीय सुरतस्थान आरोही है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है:

> वास्थात में श्रमिश्चय कथनों में, हीं-मा-उत्तरोयेक्वी प्रश्नवास्थ्यों में, श्रपुर्य उत्कंडासूचक प्रश्नवास्थ्यों में, विनक्ष और तामह प्रायनावाले वास्थ्यों में, भंग्ययक वास्थ्यों में बिनमें वक्ता का कुछ प्रतीयमान

श्राशय हो।

श्चाक्तिसक स्थिति या श्रप्रत्याशित बात के संबंध में उत्कंडापूर्य विस्मयबोधक बाक्यों में तथा पुकारों में भी इसका व्यवहार किया बाता है।

हस पुर में अनूत उन्कंटा का भाव निष्टित रहता है। ओता की फ्रोर से स्वीकृति अस्तीकृति के विषय में वका की अनूत आदुरता का यह योतक है। इसके अविरिक्त अपूर्ण वाच्यों तथा वाच्यांत्यंत अनंत्य वोयवर्गीय वाच्यांशों में सहस्व विरामों के पहले भी इसका मयोग होता है।

इस से नास्य की अध्यमाति का बोच होता है और मालूम हो जाता है कि बक्ता को उसके बाद भी कुछ कहने को होप रह गया है, जिसका प्रकट कचन न करने पर भी आगो जारी रखे जाने की संभावना रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि संभावता ओता की और से कुछ उत्तर पा जाने पर ही बक्ता आगो का कथन किर जारी करोता।

५ ४१०. पूर्वी पंजाबी, राजस्थानी, ज्ञजमाथा आदि परिचमी चेत्र की बोलियों में भी सुरशंस्थानों के प्रायः ये ही कम व्यवह्न होते हैं, पर ख्रवची¹.

ै, अवशी के श्रुश्तंत्रवान के क्षियः में देखिए ः वाव्यामः सन्तेमा, प्रवीस्द्वास आँव अवसी, १९२७, ४० १०१-२, मोचपुरी, मगद्दी, मैथिली आदि बोलियों के सुरसंस्थानों में अंतर पाया बाता है, बिसका संकेत ऊपर भी किया वा चुका है।

\$ ४११, इन दोनों सुरुर्तस्थानों में बन किसी शब्द पर इतिशयता वा विषयता के तिये विशेष कोर देना रहता है तो उसका उच्चराया विशेष उस्कर्भ के साथ किया बाता है और हसके तिये उस सन्द के उत्कृष्ट झाइद की मात्रा के हो बाती है अपना उसके सुर को और जैंदा कर दिया बाता है इसका ये दोनों शायत साथ साथ काम में लाए खाते हैं, यथा—'मैंने 'नहीं (—), ' उन्हों (—) ने कहा।' यहाँ 'नहीं' कोर 'तुम्हीं' के आनुनासिक 'ह' को दीर्थतर करके उपा सुर का झारोह करके विषयता पर बोर दिया जायगा। इसी प्रकार में समम्त्रता था बस रहना गया है।' इस बात्य में 'ना' की मात्रा को कुछ और दीर्थ और जैंदा आरोही सर करके उसप कोर दिया जा सकता है।

संधि

\$ ४११२. वंबद बाज्यारा में प्रयुक्त व्यक्तियाँ व्यवनी पूर्ववर्ती और परवर्ती क्षान्य व्यक्तियाँ के प्रमावित होकर क्षानिश्चत रंगी और कभी में उच्चतित होती हैं। पूर्ववर्ती व्यक्तियाँ के प्रमावित होकर क्षानिश्चत रंगी और कभी में उच्चतित होती हैं। पूर्ववर्ती व्यवित्ता के पेर के व्यंतर्गत विवास किया जाता है। ये वंधिराम किती एक ग्रन्थ के व्यंतर्गत व्यवह्त व्यक्तियों में भी पार वा जकते हैं और वाक्य या वाक्यांग्र में व्यवद्धत क्षत्रियों में भी भी किया पर ग्रन्थ क्षत्र व्यक्तियों को व्यवद्धत व्यक्तियों के विवास विवास व्यक्तियों के भी विद्यार विवास व्यक्तियों के व्यवद्धत व्यवद्धत व्यक्तियों के विवास विवास विवास व्यक्तियों के प्रवास विवास विवास विवास व्यक्तियों के व्यवद्धत व्यवद्धत व्यवद्धत विवास व्यक्तियों के व्यवद्धत विवास व्यक्तियों के व्यवद्धत विवास विवास

<sup>ै.</sup> भोजपुरी के दुरर्पस्थान के विषय में देखिए, विरक्तावमसाव, च फोनेटिक पेंड कोमी-सॉकिकत स्टबी जॉव ओजपुरी, लंदन विस्थविमालब, १६५०,

रह बाता है, न च कीर न च का दिल कम 'क्वा'। उछमें तो एक झमिनव संवि-व्यक्ति मकर होती है विश्वमें बंदुक या दिल 'क्वा' की कालमाना तथा श्रम्य मा रमर्शाचम्मी तनाव का वर्षया ग्रमाच पावा बाता है। क्वातः की प्रमास्तित नहं कानियाँ किंदिगांगों के हारा उदित होती हैं। क्वातः चेंकि प्रक्रिया के हारा ही ग्रानेक शब्दों में व्यक्तिगत विश्वमः होते होते उनके नय रूप वन बाते हैं, जिनकी स्मृत्यचि क्रयवा विकास का कालक्रमिक विचार ऐतिहासिक हिंछ से किया बाता है। श्रीर वर्षानास्मक हिंछे तो हनका महत्त्व हैं हैं, स्थेकि हमारी वाशी में बो क्यनियाँ प्रवादित होती हैं, वे दो विरामों के बीच कायोपांत संवियों के राग में ही श्रुष्की रहती हैं।

५ ४१३. संपियों के व्यवहार के विषय में संस्कृत में नियम है कि विराम के पूर्व ब्रंद की पंक्तियों के बीच, पर्दों के ब्रंदर्गत, उपकर्गों की पादुक्षों के बीच ब्राह्म के बीच का का साम के ब्राह्म के ब्

१४१४, द्विदी में व्यवद्वत संस्कृत के तत्कम शब्दों के दी श्रंतरंग रूप में संस्कृत की व्यक्तियों व्यवद्वत होती है, तक्क्ष, देएक तथा संस्कृतेतर मावाओं ते श्रातत शब्दों के अंतर्गत अथवा नाश्य में व्यवद्वत प्रथक् प्रथक् शब्दों के बीच बहिरंग रूप में नहीं।

ुं ४१५, संस्कृत व्याकरण में इनका विचार तीन श्रेखियों में रखकर किया बाता है:

- (१) स्वर+स्वर (स्वर संधि)
  - (२) व्यंजन+स्वर या व्यंजन (व्यंजन संधि)
  - (३) विसर्ग+स्वर या व्यंजन (विसर्ग संधि)

तत्सम शब्दों में व्यवद्वत इन संधियों के प्रधान नियम नीचे दिए बाते हैं:

संदितैकपरे निस्कानित्या चात्पसर्ववोः । निस्का समासे वाक्ये हु सा विक्कामपेकते ।।

र किंद्य स्पर कुछ नय राज्यों में संस्कृत संधियों का प्रयोग हुआ है (दे० 🖇 ४२०

#### **स्वरसंवि**ः

१ ४१६. (१) दो सवर्षे हस्त या दीर्घ स्वरों की संघि से सवर्षे स्वरों की संघि से सवर्षे दीर्घ स्वर होता है। इसे दीर्घ संघि कहते हैं, यथा

- क. श्र+श्र, श्र+श्रा, श्रा+श्र, श्रा+श्रा=श्रा
- ख. इ+इ, इ+ई, ई+इ, ई+ई=ई
- ग. उ+द, उ+क, क+द, क+क=क
- g. With With

# **उदाहर**शार्थ

- क. रास+श्रवन=रामावयां (यहाँ वान रहे कि संस्कृत में श्रंत्य का का उचारया होता है; जैसे—राम के म के श्रंत्य श्र. का पूर्व, उचारया होता।) चरम+श्रातमा=परमाला विचा+श्रमा=महाससा महाम-श्रासमा=महाससा
- ख. श्राभ+इष्ट=श्रामीष्ट प्रति+ईचा=प्रतीचा नदी+इत्यादि=नदीत्यादि नदी+ईश=नदीश
- ग. सु+उक्ति =त्कि लघु+ऊर्मि=लघूमि वधू+उत्सव≔वधृत्सव
  - ष, मातृ+ऋग्=मातृग् या मातृग्।
- (२) निम्नलिखित संधिविकारों को गुरा कहते हैं:
  - क. श्र+इ, श्र+ई, श्रा+इ, श्रा+ई=ए
  - ख. श्र+उ, श्र+ऊ, श्रा+उ, श्रा+ऊ =श्रो
  - ग. श्र+ऋ, श्रा+ऋ ≕त्रर्

<sup>ै</sup> वहाँ 'न' का 'ख' रूप भी संधि का ही एक विकार है, जिसका संस्कृतमाँ प्रश्निशन के जंतर्गत विचार होता है।

ग्राकार की. वीर्ष संक्षि के क्वाबरण संस्कृत में भी यक काम की मिलते हैं।

# च्याहरखार्थ,

- ष. ११+इच्छा=स्वेच्छा यण्+ईश=गणेश महा+इंह=महेंद्र महा+ईश=महेश
- ल. पुरुष+उत्तम=पुरुषोत्तम नव+ऊढ़ा=नवोढ़ा महा+उत्सव=महोत्सव
- महा+ऊर्मि=महोमिं ग. सप्त+ऋषि=सप्तार्षे महा+ऋषि महर्षि

परंतु कुछ शब्दों में इसका अपनाद पाया काता है; जैसे :

स्व+ईरियी=स्वैरियी प्र+ईष=प्रैप प्र+ऊढ् = प्रीद् श्रच्-ऊदियी=श्रद्धीदियी सुख+ऋत=सुखार्त दश+ऋग=दशार्य

## (३) निम्नलिखित संधिविकार को वृद्धि कहते हैं :

क. श्र+ए, श्र+ऐ, श्रा+ए श्रा+रे=ऐ

ल. त्र+त्रो, त्र+त्रो, त्रा+त्रो, त्रा+त्रौ≕त्रौ

#### उदाहरणार्थ.

- क, हित+एवी≃हितैवी मत+ऐक्य=मतैक्य महा+ऐश्वर्य=महैश्वर्य
- स. श्रापर+श्रीष्ठ=श्रवरीष्ठ ('श्रीष्ठ' के साथ विकल्प से 'श्रापरीष्ठ' रूप भी होता है ।) परम+श्रीषप=परमीषय महा+श्रीकरी=गहीकरी सहा-श्रीवर्ण=श्रीवर्ण
- ( ४ ) निम्नलिखित संधिविकारों की वया कहते हैं :

### दिंदी बादित्य का बृहत् इतिहास

- क, इया ई के परे कोई अधवर्ण स्वर आयो तो इ < यू हो आपता है।
- ख, उवा क के परे कोई असवर्यास्वर आवे तो उ<वृही वाता है।
- ग, ऋ के परे कोई असवर्ण स्वर ऋावे तो ऋ < र्हो जाता है।

#### उदाहरसार्थ.

वदि+ऋषि=थदापि
 इति+ऋषि = इत्यादि
 ऋभि + उदय=अभ्युदय
 न + ऊन=च्यन

प्रति+एक = प्रत्येक

देवी+श्रनुग्रह् = देव्यनुग्रह् स्व. श्रनु+श्रय=धन्वय सु+श्रागत=स्वागत श्रत+ध्यरा=श्रन्वेषण

> पितृ+श्चाकृति = पित्राकृति कर्त-ई = कर्त्री

(प्) ए, ऐ, स्रो या स्त्री के परे कोई असवर्श स्वर हो तो निम्नलिखित विकार होते हैं; जिन्हें अवादि कहते हैं:

ए> ऋय्

ऐ>श्राय्

श्रो>श्रव् श्री>श्राव

### उदाहरगार्थ.

ने∔श्रन=वयन

गै + अन=गायन

श्रो + ग्रन = श्रवण नौ + इक = नाविक

1.44-444

### व्यंजनसंघि

५४१७. (१) क्, च्, ट्, प्के परे ब्रमुनासिक को छोदकर कोई पोप वर्ष रहेतो उनका भी पोपीकरणा हो बाता है ब्रीर उनके स्थान में क्रमशःग्,ज्,ड,ब्,ब्काव्यवहार होता है। बैसे,

> दिक्+श्रंबर = दिगंबर वाक्+श्रंश = वागीश

षट् + श्रानन≔षडानन श्रप्+जः श्रञ्ज दिक्+गत्र = दिगास

(२) त् के परे च्, म्ह, ट्, ट्, ल्, ट् झीर इन्तुनाविक व्यंवनीं की खीइकर कोई अन्य पोप वर्ण रहे तो उत्तका भी पोषीकरणा हो चाता है श्रीर उनके स्थान में दूका प्रयोग होता है। जैसे,

> बगत् + ईश=बगदीश सत्+गुग्ग=सद्गुग्ग तत्+भव=तद्भव स्रापत्+बंध=स्रापदंध

(१) त्, द्के परे यदि च्, झू, हो तो त्, द्के स्थान में च्; ज्, भू हो तो च्: ट्, ट्हो हो ट्; ड्,द्हो तो ड्ऋीर ल्हो तो ल्हो बाता है। जैसे,

> सत्+चित्=सब्चित् शरद्+चंद्र=शरच्चंद्र सत्+बन=सजन उत्+कुल=उच्छल तत् + लीन=तल्लीन

( ४) परवर्ती वर्ण यदि श्राभेग हो तो ऋनुनासिक को छोड़कर पूर्ववर्ती वर्ण का अभोगोकरण हो जाता है श्रीर उतके स्थान में उत्ती वर्ग के प्रथम अस्वर का व्यवहार होता है, जैसे

> उद्+तान=उत्तान जुष्+पीड्त=जुत्पीड्त शरद्+काल=शरत्काल उद्+साइ=उत्साइ

(५) क्, ग्, ट्, ह्, त्, द, प, ब् के परे कोई अनुनासिक व्यंकन आपने तो उसके स्थान में उसी वर्गका अनुनासिक हो बाता है, जैसे

> वाक् + मय=वाङ्मय प्राक्+मुल=प्राङ्गुल षट् + मुल=ष्यगुल बगत्+नाष+बगबाष तत्+मय=तन्मय उद+निद्रा=अभिद्रा

(६) त+श्≕ळ त+ह्≕ड

ते, उत्+श्वास=उच्छ्वास टत्+हार=उद्घार

(७) एक ही शब्द में फिसी हस्व स्वर यात्राके परे ख़्झावे तो उसके स्थान में च्छु हो बाता है, जैसे

> परि+छेद=परिच्छेद श्रनु+छेद=श्रनुच्छेद प्र+छक=प्रच्छक श्रा+छादन=श्राच्छ।दन छन्भकाया=छन्जाया

(८) मुके परे यदिय, व, श,ष, स्र या ह हो तो उसके स्थान में इपनस्थार हो जाता है, जैसे

> सम्+वग=संयम सम्+वत्=संवत् सम्+वाद=संवाद सम्+शोवन=संशोधन मम्+शार=संशोधन सम्+कार=संबार

श्चपनाद ---

परंतु प्रत्यय जोड़ने में ऐसा नहीं होता कैसे रम्य, गम्य द्यादि । इसके द्यतिरिक्त सम्+राज्=सम्राज् (सम्राट्)।

(६) मुके परे यदि कोई स्पर्श वर्ण हो तो उसके स्थान में विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग के अनुनासिक का स्ववहार होता है, दैसे

> किम्+कर=किंकर वा किक्कर सम्+चित्=धंचित् वा सञ्जिष् सम+ताप=धंताप वा सन्ताप सम्+पूर्यं=संपूर्य वा सम्पूर्य

(१०) न् के पूर्वयापश्चात् च्याज् हो तो उसके स्थान में अ्हो बाता है, जैसे

> यान्+ना=यान्जा, यांचा यत्त+न== यत्र

## बिसर्ग संधि

५ ४९८. यदि शिक्षां के पहले बा हो और आरोग आ या पोष व्यंजन हो तो पूर्ववर्ती का और विक्यों के मेल से को हो जाता है जैले,

> सनः + अनुकृत = मनोनुकृत अधः +गति = अधोगति सनः + योग = मनोयोग सरः + सर = सरोवर

ऐसी स्थिति में परवर्ती का निकल्प से अवग्रह हो जाता है और उसका अर्थाकारवत् लघुतर वा अपूर्ण अचारख होता है, जिसके लिये "'ऽ'' इस संबाकार विद्वाका प्रयोग किया जाता है, जैसे

मनः + अनुकूल = मनोनुकूल वा मनोऽनुकूल

विसर्गस्थानीय र् क्यमेंत्र्के बदले प्रयुक्त विसर्गके आरागे कोई घोष वर्ण आरार्तीर कार्द्दी रहु जाता है, जैसे

> पुनः + क्रागमन = पुनरागमन पुनः + उक्ति = पुनरकि पुनः + जन्म = पुनर्जन्म पुनः + वसु = पुनर्वस

विसर्गके पहले छ, छाको छोड़ धर छीर कोई स्वर हो छीर छागे कोई स्वर या पोप व्यंतन हो तो डखके स्थान में र हो जाता है, जैसे

> निः + श्राधार = निराधार निः + भय = निर्भय

दुः + गम् = दुर्गम्

निः + रवः = नीरव

न्नायुः + वेद = न्नायुर्वेद परंत यदि विसर्ग के बाद र रहे तो विसर्ग का लोप हो स्नाता है स्रीर उसके

पूर्ववाले हस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है, जैसे निः + रस = नीरस निः + रोग = नीरोग

विश्रमं के आरोग यदि व्, ख्हो तो उसका समीकृत रूप श्: ट्, ट्हों तो पू और तृ, यू हो तो स्हो चाता है, जैसे दु: + चरित्र = दुश्चरित्र नि: + छल = निरछल धनु: + टंकार = धनुष्टंकार नि: + तेब = निस्तेब

विद्यां के परे यदि स्, प्या युद्दों तो उतका विकल्प से पुरोगामी समी-करता दो बाता है, अर्थात् स् के साथ स्; पू के साथ प् और स्के साथ स् दो बाता है, जैसे

> दु: + शासन = दु:शासन वा दुरशासन ति: + शंक = नि:शंक वा निश्शंक ति: + श्रीवन = नि:श्रीवन वा निश्रीवन ति: + संतान = नि:संतान वा निस्संतान ति: + संतेष्ठ = नि:संतेष्ठ वा निस्संतेष्ठ

यदि विदर्शके पहले इ. वाउ ऋौर इप्रांग क, स्त,पयाफ हो तो विदर्श के स्थान में पूहो जाता है ', जैसे

> बहिः + कार = बहिष्कार निः + कलंक = निष्कलंक दुः + कर = दुष्कर चतुः + पाद = चतुष्पाद निः + पता = निष्पता निः + पता = निष्पता निः + पदा = निष्पदा (विकल्प से 'निःपदा' भी )

क्थन्यया क्, ल्, प्याफ् के पूर्ववर्ती विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, यथा

> श्रंतः + करण = श्रंतःकरण तपः + पूत = तपःपूत श्रंतः + पुर = श्रंतःपुर प्रातः + काल = प्रातःकाल

नमः, पुरः इन क्रव्यों के आयागे तथा तिरत् के परे क, ल, प, फ दो तो विक्यों के स्थान में लुद्दो जाता है, जैते

<sup>े</sup> परंतु दुःश्वा शब्द दसका भारताह है।

नमः + कार = नमस्कार पर: + कार = परस्कार

पुरः क कार = पुरस्कार तिरः क कार = तिरस्कार

इसी प्रकार.

भाः + कर = भास्कर

सर: + वती = सरस्वती

#### पत्व और गत्व विधान

्र ४१६. एक ही शब्द में ऋ,र याप के बाद न आर्थ तो न का खुदो बाता है। उनके बीच में किसी स्वर,कवर्ग, पबर्ग,य,र,द तथाश्रनुनासिक वर्ष रहें तो भीन का मूर्थन्यीकरखुदो बाता है, जैसे

ऋ + न = ऋग भाष + ऋन = भाषग

प्र + मान = प्रमाशा

परंतु 'इदन' या 'रोदन' में न का स नहीं होता क्योंकि यहाँ बीच में 'द' है।

श्च, इयाको छोड़कर अपन्य किसी स्वर के बाद अर्थाय स्काय्हो जाता है. जैसे

> वि + सम = विषम नि + सेथ = निषेध

श्रम + संग = श्रम्पंग

त्रत् + स्तुष् = त्रानुष्टुष्

परंतु अनुर्सधान, अनुसंबरणा में साही होगा क्यों कि यहाँ साउपर्साका अरंहा है, शब्द का आराब व्यंजन नहीं।

भाग्निर्मित कर्णों में भी यदिस के बाद ऋद यार हो तो स काय नहीं होता,जैसे

विस्मृत, विसर्ग, अनुसरमा ।

#### हिंदी संधियाँ

५ ४९०, कुछ विशेष रियतियों को छोड़कर हिंदी शब्दों में श्रांतम व्यंकत के बादनाने श्रंत्य श्रा का उचारखा नहीं होता। इसिलये ऐसे अनुवारित श्रंत्य श्रा के बाद यदि एक ही समासमक वर्ग के श्रांतांत स्वर वा व्यंकत खाते हैं तो उनमें सीच हो बाती है, जैसे, बहुत अच्छा, ययपि वाक्यांतर्गत ऐसी सीचयों को लिखित करने वे बाती है, जैसे, बहुत अच्छा, ययपि बाक्यांतर्गत ऐसी सीचयों को लिखित करने से बाती है, जैसे, वाता है, तथापि श्रांतर्गत रूप में शब्दांतर्गत ऐसी सीचयों को लिखा भी बाता है, जैसे, हर + एक = हरेक साथ + ई = साथी कुछ + एक = कुछेक नाग + इन= नागिन एक + आर्थ = एकाथ लड + आर्थ = लडाई

इसी प्रकार बने हुए पाँचक ( पाँच+एक ), सातेक ( सात+एक ) जैसे कुछ शब्द कुछ स्थानों में प्रचलित हैं।

संस्कृत की संधि के नियमों के श्रानुसार एकैक, कुल्लैक रूप ही बनते, परंदु हिंदी की प्रवृत्ति शब्द के व्यंजन के कां⊲ क्रामिनिधान के कारण मिन्न है।

े ४२१. उर्दू छंदों के बचन के संतुलन में हिंदी व्यंचन छीए स्वर की संधि की इस प्रकृति का प्राय: लाभ उठाया जाता है. जैसे

१. लीफ उनको था कि नींद में बोसान ले कहीं।

२. नींद ऐसी सो गई किन आई तमाम रात।

३, न तो नींद ब्राती है सुभको न कवा ब्राती है।

४, बहार श्राई है भर दे बादए गुलगूँ से पैमाना ।

थ. फुलों की घटाओं से बरसता है गुलाव आज।

इन उदाइरखों में रेलांकित शब्दों का उचारख संघिगत रूपों में ही होता है, जैसे लीकुनको, नीदैसी, नीदासी, नहाराई, गुलाबाज।

श्रंतिम शेर की पंकि के उच्चारण में 'गुलावाव' का 'वा' 'गलावाव' के 'वा' से भिन्न नहीं रह जाता; परंतु लिखने में इनके प्रयक्ष्यक् रूप ही लिखे जाते हैं।

५ ५२२, इस संबंध में यह ध्यान रखना खाहिए कि गण के बावयों में ऐसी संचियों का व्यवहार होने पर भी उनके श्रव्हात्सक विन्यास में शब्दगत उत्कर्ष का सूक्ष्म मेद किसी न किसी रूप में बना ही रहता है, उदाहरणार्थ

हुम आराष्ट्र आको तो.....( तुमापाक्यो तो ) तुम आरापाक्यो तो.....( तुमापाक्यो तो )

इन दोनों बाक्याशों में और तरह ने खंबिगत क्रमेद होते हुए भी शब्दगत उत्कर्ष का मेद सुक्ष्म रूप में बना रहता है क्षिपने अर्थब्रहण में कोई कठिनाई नहीं होती।

पहले नास्य में उत्कर्ष का कम है 'आप 'आको और दूबरे में 'आ पान्नो (केवल प्रथम काबर पर)। इस प्रकार उनके काबरित्यास में कुछ अंतर रह ही जाता है। पहले के 'आपा' का आव्यतित्यास होगा आपन-आ। (अ इन-अ) और दूबरे का आन-ग (अन-इ का)। अव ग्राप चले (अवाप)। नवाब चले (नवाब)।

रोनों के 'बा' में यह उत्कर्णनत मेद स्पष्ट है। 'बब 'म्राप फ्रीर नबंब। हस्तिये संभिगत स्पर्मेद के होने पर भी दोनों के साञ्चरिक विन्यास में भी फ्रांतर पाना साता है। पहले वाक्य के बा' का 'ब' प्रमाम बद्धावर का ग्रंश है और 'क्षा' दूसरे बदाचर का, सबकि दूसरे वाक्य का उत्कर्षवाही 'बा' स्वतः एक पूर्यं स्थार है।

५ ४२३. इसी प्रकार 'सब प्रक दिन' का 'बे' 'स्वेदरा' के 'बे' से सर्वधा स्रामिन्न नहीं हो पाता। इनमें अ्येंबन और स्वर की सीचे होने पर भी उत्करंगत और स्वासिक मेर रह ही बाता है, जिसके स्वासार पर शब्दों की प्रवह इकाई का मान सब हो में हो जाता है। यह एक ऐसा तथ्य है जो शब्दों की स्वतंत्र प्रवासिक स्वा का प्रमाण है।

९ ४२४. व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि के श्रंतर्गत भी उत्कर्ष श्रीर श्राञ्चरिक विन्यास का यह श्रंतर किसी न किसी रूप में भलकता रहता है।

'जब 'बाप मिले..... 'जब 'ऋगप मिले..... जबंब मिले।

हनमें श्रंत्य 'ब' श्रीर आदि 'ब' की संघि, श्रंत्य 'ब' श्रीर काय 'झा' की संघि तथा 'बा' के उच्चारण में निस्पेरेड बहुत कुछ अम्मिनता झा चाती है, पर उनमें आध्यक्ति और उच्चपंता मेर रह बाता है, जिससे उनका अंतर समझना कटिन नहीं होता।

\$ ४२५. वाक्य के छंतर्गत शब्दात तथा शब्दादि के व्यंक्तों की संघि के जो दिल या संयुक्त व्यति बनती है, वह शब्दात्मंत व्यवहत स्वर्तन दिलों तथा संयुक्त व्यंक्तों से इस बात में मिन्न होती है कि उसमें न तो जेवा दीयें स्तंभ ही होता है और न नेते तनाव या शक्ति का प्रयोग होता है (दै- ५ ४६२)।

श्रंत्य वर्षों में क्रिमिनियान के कारया क्रवरोध के तमय उच्चारया की शक्ति का हाल श्रौर दितीय वर्षों में उसकी इदिह हो जाती है। 'जब बाप मिले' का 'व्य-मा' 'य-वा' के 'व्य-म' ते कहीं क्रविक सरल है। आतंत्रक सरल 'य' ने हत सिंधात 'य' में बहुत क्रविक श्रंतर नहीं पाया बाता। हुत उच्चारया में तो यह श्रौर सर्वेशा मिट काला है।

हेंची प्रकार 'एक का' और 'एक्का' अथवा 'शक करना ठीक नहीं' और 'शक्कर ठीक नहीं' इनके 'क्नुक' की टॉप और 'क्क' के बीच में स्तंभ और प्रयत्न- शकिका मेद बनारहता है। संयुक्त 'क्क' में कहीं अधिक शक्ति और स्तंभ का प्रयत्न करना पढता है।

९ ४२६. पिञ्चले पृष्ठों में संस्कृत के किन तींचिनियमों का उल्लेख किया गया है, हिंदी में प्रचलित तंस्कृत के कुछ तमस्त तन्दी में उनकी खबहेलमा पार्ट खाती है, जैले—'शंदामतीय' के स्थान में 'शंदामीतीय', 'स्प्युपयीगी' के स्थान में 'क्षियोपयोगी', 'उपर्युक्त' के स्थान में 'उबरोक्त,' 'बहुरेशीय' के स्थान में 'बहु-हेशीय,' 'शंदाराधिय' के स्थान में 'शंदाराधिय' झारि।

५ ४२७. लंक्हत के तत्त्वस शब्दों की छोदकर हिंदी के अन्य शब्दों में लंक्त की इन लंक्सि का व्यवहार नहीं होता। प्राकृत कीर अपभंश में भी इन नियमों के अनुतरत्व में शिधिकता का गई थी। परंतु प्राकृत के भी प्राचीन कर्षों में इनका व्यवहार प्रायः होता या, जैता हिंदी में उनने विकलित कई कर्षों में दिलाई पढ़ता है।

\$ ४२६. परंतु इधर कई नवनिर्मित शन्दों में संस्कृत संधियों का अनुसरख किया गया है, जैसे — मंडारोहचा मंडोचोलन।

६ ४२०, दिंदी शब्दों में प्रचलित कांतरंग स्वरक्षियों का निर्देश य और व अतियों के विश्वेचन में पहले ही (६ ११६ से ६ ११६ तक) किया जा चुका है। जहाँ तक स्वरों की विदर्ग पंथियों का प्रस्त है, जंबक भाष्या में शब्क शुक्क एक्टों के बीच सवर्षा तथा असवर्षा दोनों प्रकार के स्वरों के अनुक्रम के श्रष्टांत मिलते हैं, जैसे

> . यह भला इयादमी है। उसे एक भी बात याद नहीं। उसकी एक भी न चली। सुके इसी इसोर क्षाना है।

ै परंतु हिंदी चेत्र की कई चीकियों में, बैचे मनमाना, क्याची, मोमपुरी आदि में 'कारन' रूप ही प्रचलित है। हुदरी कीर, राजस्वानी ( बारवाड़ी ), बड़वाड़ी खादि में 'क्रसन' के स्थान में 'क्रस्वा' बैसे रूप प्रचलित हैं, बितमें 'ख' की ही महस्त पार्ट मार्टी हैं। वे बहुत बहे आदभी हैं। यह अच्छा उपाय है। उम्हारे जगर बहुत कुछ निर्मर है। बहु था रही है।

यहाँ लिखने में दो शब्दों के बीच को झंतर छोड़ दिया जाता है, वहीं पूर्ववर्ती शब्द के झंतिम स्वर छीर परवर्ती शब्द के झादि स्वर की सिंप का निर्देशक है। वास्तविक उच्चारख में इन झंतों को ध्वनिविज्ञान की इिंह से तया कीयत विद्विष्ठ (Hiatus) तो माना नहीं वा सकता, क्षेत्रिक संबद आवाण की धारा में ध्वन्यात्मक शून्य हो ही देसे सकता है? यह तो सर्वथा झर्सभव है। गृदि ध्यान से विचार करें तो इन स्वराजुकमों के संबद और अविश्विक्तन उच्चारख में भी य शुति को कुछ न कुछ छाया—स्वतिशय चीचा ही रही —पूर्विनिर्देश को ले जाने में रागासक संवर्षण का परिहार कर पाना सर्वथा झर्सभव है। यदि परिहार हो सकता है तो कुछ विशेष परिश्वितों में फंडसारीय स्वर्थ के हारा। पर ऐसी परिश्वितों में झालिस कंडराय स्वराय का स्वरार । पर ऐसी परिश्वितों में आदिस कंडराय स्वराय के हारा। पर ऐसी परिश्वितों में आदिस कंडराय स्वराय के हारा। पर ऐसी परिश्वितों में आदिस कंडराय स्वराय के हारा।

उपर्युक्त उदाहरखों में यदि पहले श्रीर शंतिम को ही लेकर तुलना करें तो पहले में नागिद्रियों वहीं पश्चित्रत से कुछ श्रमसंबुत की छोर संवर्षा करती है, वहाँ दूपरों में पश्चित्रत से लिइत की और । इस प्रकार दनके उच्चारखा में ममारा या विविद्धित है। 'उसकी एक मी न वर्ता' इस उदाहरखा में यदि 'एक' पर विशेष कीर दिवा जाय तो प्राय: 'ई' और 'ए' के गीय केंद्रतारीय स्थार का अपवार होता है जिते 'उसकी १ एक मी न वर्ता' इस उदाहरखा में यदि 'एक' पर विशेष कीर दिवा जाय तो प्राय: 'ई' और 'ए' के गीय केंद्रतारीय स्थार का अपवार होता है जिते 'उसकी १ एक मी न वर्ता' इस एकार संकित किया जा सकता है।

ु ४२१. व्यंजन के साथ स्वर की अयवा व्यंजन की भी अगायत संधियाँ हिंदी में व्यवहृत हैं; परंतु संस्कृत की संधि के नियमों के द्वारा उनका विवेचन नहीं किया जा सकता। उनके अपने नियम हैं, अपनी व्यवस्थाएँ हैं। परंतु एक स्वतंत्र,

<sup>े</sup> इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वाब्राम सबसेना ने अवधी की संधियों का सन्यक् विचार किया है। दे॰ प्योल्युरान ऑव अवधी, पु॰ ६१—६८, मीजपुरी संधियों के संबंध में देखिय: विश्वनाधशसाद, य फोनेटिक टेंड फानोसाजिकल

साडी जॉब मोजपुरी ( लंदन, १६४० ), जण्याय :. दक्षियानी के संबंध में मोशिक्द्वीन कावरी ने भी 'हिंदुस्तानी फोनेटिक्स' में संधियों के संकेत नहीं तहाँ दिए हैं।

जीवित और व्यापक भाषा के रूप में हिंदी संघियों का यदावत् श्रनुतंत्रान अप्रमी नहीं हो सका है। ऐसी दशा में बहाँ कुछ, प्रमुख प्रकृतियों का ही उक्लेख किया जा सकेगा।

\$ ४३२. ग्रांस्य ग्राचीच स्पर्श व्यंत्रन के परे सवर्थ या श्रासवर्ध घोष स्पर्श व्यंत्रन क्षाय तो उसका भी पोषीकरण हो जाता है, जैसे

> बहुत देर हो गई > बहुद् देर। भात दाल > भाद् दाल। ढाफ घर > डाग् घर। खिदमतगार > खिदमदगार। खाध दो > साद् दो।

हट जा > हड् जा! (देश्तरंगलेखा) तरंगलेखा में ऋषोष 'ट' में भी घोषत्व का प्रवेश स्पन्न लक्तित है।

इस प्रकार 'खुक गया' और 'खुग गया'; 'पक गया' और 'पग गया', 'खब गया' और 'खब गया' में प्रायः कोई मेद नहीं मुनाई पहता; परंतु उच्चारण की दृष्टि से दोनों में इतना अंतर प्रायः पाया जा सकता है कि क+ग या ज्य+क के क या ज का प्रारंभ मात्र पीपरहित रूप में होता है और उसके बाद तुर्दत चीप का प्रारंभ हो जाता है और दूपरे में (ग्+ग) या (ज्+ग) में अधोपांत योयस्य इस्ता है।

५ ४१३, यदि श्रंस्य व्यंजन वीच स्पर्श हो श्रीर परवर्नी व्यंजन ऋघोष हो तो चोप ब्यंजन का भी प्रायः ऋषीपीकरण हो जाता है, जैके

> जगकर > जनकर। सब पर लागू है > सप्पर लागू है। सबसे > सप्ते।

एंसी स्थिति में स्वर्ण का प्रारंभ सचीण कर्ष में होने पर भी उछका उन्मीच सर्वया प्रयोग ही होता है। उदाहरणार्थ, 'जब' भी और 'जब' 'ते' के उन्मीच में कोई मेद नहीं रह जाता। मेद रह जाता है तो उनके प्रारंभिक स्वर्ण में । 'जबके' में प्रारंभ सचीण होता है और उठके बाद हुरंग अयोगीकरणा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जब कि 'जप ते' में आयोगीत स्रजीण प्रयस्त रहता है।

यहाँ 'खबरे' के तरंगलेख से यह बात स्पष्ट की बा सकती है। इसमें घोष स्रीर अरबोप का अनुपात इस प्रकार है: स्पर्श व्यंजन का संघोष भाग = ३ शति सेकंड । · बाबीय भाग == १० वानि मेक्टेंट ।

त ग्रावसेली

& ४३४. संघि की ये पश्चगामी प्रवृत्तियाँ पंजाबी, दक्लिनी, उर्द् तथा हिंदी क्षेत्र की ब्रजमापा, कन्नीजी, बंदेली, राजस्थानी, मैथिली, मगही आदि बोलियों में भी पाई जाती है। बोलियों में तो इनका श्रीर भी श्रधिक व्यवहार पाया जाता है। अवधी, भोजपूरी आदि में बीच में यदि फ़सफ़साहटवाला स्वर रहता है तो भी किसी व्यंवन संधि में कोई बाधा नहीं आती। जैसे.

> श्रवधी-कोइक' जुता > कोइग्जुता । भाविचला > भाज्यला।

भोज - काँपि गडल > काँगाइल ।

६ ४३५, यदि श्रंत्य स्पर्श व्यंत्रन के पहले श्रधीनना सक रहता है तो श्चर्यानुनासिक सहित वह व्यंजन परवर्ती सवर्ण व्यंजन के साथ पूर्णानुनासिक के रूप में उच्चरित होता है, जैसे :

पहुँच जास्रो > पहुँबास्रो ।

पाँच सेर > पांसेर (स्नागरे की बोली में-पाँस्सेर)।

५ ४३६. अवधी, कजीबी आदि कुछ बोलियों में अंत्य स्पर्श व्यंबनों का परवर्ती सवर्श ज्यननासिक न या म के साथ प्रायः दित्व ज्यननासिक हो जाता हे. जैसे :

वापुमा > वाम्मा। खतुनाइँ ला > खन्नाइँ ला।

लाभ गत करी > लोममत करी।

६ ४३७. श्रंत्य रुके बाद यदि छ, ल, न या च हो, तो उनकी संधि में भी पश्चगामी समीकरण की प्रवृत्ति पाई बाती है, जैसे :

मार डाला > माडडाला ।

धर लाखी > घल्लाखी।

भर लो > मल्लो।

करना > कन्ना (धागरे की खडी बोली)। घर जाता है > घण्जाता है ( आगरे की खडी बोली )।

६ ४३ ⊏. कक्षीजी में इके बाद र और ल ऋाने पर या र के साथ चवर्ग तथा तवर्ग स्पर्शों की संघि में भी ऐसी ही प्रवृत्ति पाई बाती है, जैसे :

तोब ला > तोल्ला पढ़ रक्को है > पर्रको है सर्व > सन्स मिर्च > मिन्च हर्दि > हरि ।

५ ४३६. कुछ शन्दों में रुका लोग हो बाता है और उसका थोतन उसके स्थानापक स्वर माल से होता है, बैठे, पर >प (बब्बमागा, उर्दू और दिस्तिनी में ), तर्र > त (मोड्यूपों में), और >औ (हिंदी और उर्दू पथ में), हमारो > हमाझो (ब्रेट्सेलो ), प्यारे > प्यार (ब्रेटेलो )।

§ ४४०. कजीजी में स्केबाद ड,त,ल झौर न के झाने पर स के पर-वर्ती ब्यंजन के रूप में समीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे :

> धास् डार > धाड् डार पुस्त > पुच कस दश्रो > कद्दश्रो रस ला > रल्ला रस माडॅ ला > स्वाडॅ ला

\$ ४४९. अवधी में भी अंत्य स्केबाद च, ज, य, ट याड तथाच, छ, जकेबाद उ अरावे तो संधि की यह प्रकृति पाई चार्ती है, जैसे :

> कत डारिस > कर्हारिस दस अने > दश्यने कुछु डारि देउ > कुड्डारि देउ

५ ४४२. स्का संघर्षी अंश कभी कभी पूर्ववर्ती दंत्य तथा बस्वर्य व्यंजनी को श्रात्सवात् कर जेता है, जैसे :

> वात वाल > वास्थाल धुक्त वा > सुस्वा पाँच है > पाँस्वै ( पूर्वी ब्रचभाषा ) श्राक्षा सेर > श्रास्वेर > श्रासेर ( भोजपरी ) ।

५ ४४३. कुछ, बोलियों में तयाट के पहले स्की ऊष्मताका घोतन ह के द्वारा दोता दें, जैसे : श्रवधी रास्ता > राहता बस्ती > बहती भोजपुरी मास्टर > माहटर

§ ४४४. अंत्य त, य, द, घ के परे च, छ, ज, क और छ झाएँ तो तवर्ग के व्यंजनों के उच्चारणों में पर्वगामी समीकरण की प्रक्रिया का झामास मिलता है और वे परवर्ती व्यंजन के अनुक्त्य सुनाई पहते हैं, जैसे:

> बातचीत > बाच्चीत सत बा > मण्बा हाय छीड़ दो > हाच् छीड़ दो रतकार > रच्चार ( दक्किनी में भी ) बदबात > वच्चात पतभड़ > पणभड़ दूज बल गया > दूब बल गया छाड़ सेर > जात्व हेर > छातेर ( भोब॰ ) बहत हे > बहुत् से

बादशाह > बास्साह या बास्साय ( ऋगगरे की खडी बोली, कजीजी ऋगदि )

्र ४४%। त्के च्रागेट, ढ और ल के साथ भी संधि की ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे :

> मत डरो > मड्डरो मत टहलो > मट्टहलो खत लाश्रो > खल्लाश्रो

परंदु ऐडे क्टांतों के तालुमाही चित्रों में देखा गया है कि न तो पूर्ववर्ती व्यंवन का स्थान और प्रयत्न अविकृत रह पाता है, न परवर्ती व्यंवन का ही। धिंप के परियाम से वो प्वनि युनाई पहती है, वह उन दोनों वे ही मिल होती है। इचलिये इस प्रक्रिया को समीकरण मान बैठना प्वनिविद्यान की दृष्टि से प्रांति होगी। उदाहरण के लिये पाँच, जी और पाँच सी के तालुकेख इक्टम है।

\$ ४४६. इन तालुलेखों की तुलना करके यह देखा वा सकता है कि 'च्' को स्पर्श (या स्पर्शवंघर्षी) व्यंजन है, जैसा 'पाँच्' के तालुलेख से स्पर्ट है, पाँच शी' के उच्चारणा में अपना स्पर्श लो देता है। 'सी' के 'स' से 'भींच ती' का 'ती' भी बहुत इंग्रों में भिक्ष है। इसमें वस्यें रेला में भींछन का चेत्र झांबिक विस्तृत है जो इसिक संकीर्ण विद्यति का स्वक है और उसके इंतर्गत रुपर्य का भी परक होंगा सार्विड है। ये सब संबिक विद्व हैं, न कि 'व्' के 'क' से समीकरण के।

यही बात 'बातजीत', 'बदबात' आदि में प्रयुक्त संधियों के विषय में भी
पाई बायगी। 'त' और 'ब' दोनों के स्थानपथल में पर्यात अंतर पड़ बाता है,
बो 'ब्ब' से भी भिन्न होता है। संस्कृत के बेबाकरणों ने उसे 'ब्ब' से समीकृत
करके मल महण्य किया है, पर दिंदी के बारतिक स्थवहार में उसे 'ब्ब' के समीकृत
हरप में प्रह्मण करना अकितंगत नहीं होगा। इसिलिये कार 'बातजीत' आदिकों को
'बाच्चीत' के 'हप में संकेतित किया है, बह स्थिन के उत्पादन 'की हिट से
नहीं, केवल सिंध के और रूप की हिट से एक कामचलाज संकेत है।

§ ४४७. ऊपर दिए हुए उदाइरखों में परच्यामी प्रभाव ही प्रदर्शित होते

हैं। पुरोगामी प्रभाव के भी कुछ, दशांत मिलते हैं, जैवे आशरे की खड़ी बोली

में ल छीर र की संधि में।

चल रही है > चल्लई ऐ, बोल रही है > बोल्लई ऐ।

अनुनासिकता का राग

६ ४४८.. पुरोगामी प्रभाव का एक शुंदर उदाइरण हमें बनसाधारण की बोलवाल तथा दिख्यानी, क्रवीबी, क्रवथी, भोवपुरी, मगाई, मैथितरी कादि बोलियों में मिलता है, क्रिवे हम कोमल तालु या काकल वंबी स्थानगत विधि के खंतरांत रस सकते हैं। अनुनाशिक स्पर्ध अंबन मुझौर नुके परे जब सबसु ध्योब कोच क्रवांत हैं, तो वहाँ अनुनाशिक का प्राथ: दिख हो बाता है, क्रेवे :

चुंबक > चुम्मक तंबू > तम्मू कंबल > कम्मल । र लंबा > लम्मा

ै इनके दो दो भौर रूप भी व्यवहत है:

लॉबा, लामा चाँदा, चाना

चादा, चाना सुर्वुंदर, सुञ्जूनर

कांधा, साना

तंबाक् > तम्माक् > तमाक् संभा > सम्महा चंदा > चन्ना ( ग्रवपी, मोब॰ ) सुदुंदर > सुदुकर'( '' , '') संपा > संहा ( '' , '') चाँदनी > वाली ( ट॰ )

ऐने उदाइरणों में नावित्य व्यंजन के उच्चारण के लिये भुके हुए कोमख तालु को ऊपर उठाए बिना ही ब्रागे के सवर्ण स्पर्श व्यंजन का उच्चारण कर दिया जाता है।

५४/९ श्रवधी ग्रौर कतीजी में श्रंत्य निरनुनासिक स्पर्श व्यंजन का परवर्ती खबर्गा श्रनुनासिक न श्रौर म से द्वित्व हो जाता है, जैसे :

> बाप महतारी > बाम्सहतारी ( ऋतथी ऋौर मोचपुरी में भी ) खत नार्डेडारो > खन्नार्डेडारो (कन्नौजी )

ऐसी संभियों को अनुनासिकता के राग के आंतर्गत गिना जा सकता है।
किनी एक खंड की अनुनासिकता अपने आस पास के अन्य प्वनिखंडों को भी
गायः अपने रंग में रेंग डालती है। इन संबंध में देखिए ११२१ और ११२७।
वस्तुतः ऐसे प्रसंगों में एक लयास्मक वर्ग में आबद्ध पूर्ववती और परवर्ता प्यनियों
एक दूसरे को अपने राग में संमिलित कर लेती हैं, वितके फलस्वरूप उनके
उचारण में अपने अपने परिवर्त हो जाते हैं।

\$ ४५० छतः छतुस्थार छीर नासिस्य व्यंबन रागासम्क तत्य के ही छंग हैं। इ. और जूका तो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में आध्य तथा दिस्त रात्रांत प्रयोग होता हो नहीं। या का भी 'यात्य' और 'यागय' इन दो राज्यें की खेदकर आध्य प्रयोग नहीं होता। मध्य रियति में ही प्रत्येक छतुनारिक व्यंवन अपने अपने के पर्वा के पहले छाता है और अपने संदर्भानुदार रागासम्ब रंग महत्य करता है। के केवल याद्यम्त तम्य प्रयुक्त ए अपनेतरी जैते संहरू के कुछ तरहम याद्यों के पदले चात्रमन, तम्य हमस्ता केते कुछ आगत राज्यें में देशका अपनाद याथा बाता है।' इस इटि ते स्वर्मीय व्यंबन गूर्यमुक्त इ. क्. क्.

<sup>े</sup> इसके प्रतिरिक्त इनको, उनको, तुनको चारि क्यों में परसमों के पहले भी तथा नमका तिनका मारि वैके राज्यों में समूर्त प्रवा हरतंत्रत उच्चरित प्रतुनादिक व्यंकन अपने परका व्यंकन के सम्पन्ति कर में नहीं साता, स्वीकि उनके बीव में सपूर्य स के उच्चारत सो संग्राहम सहस्र की करी इस्ती है।

य्, न्, म् ये सभी अनुनासिक व्यंजन एक आधारभूत अनुनासिक के रागात्मक विमेद माने का सकते हैं, जिसको घोतित करने के लिये ही नागरी लिपि में अनुस्वार चिद्व का विशान किया गया है। इस प्रकार—

संघर्षी

६ ४५१ श्रंतःस्थां तथा जम्म संघर्षा व्यंक्तां के पूर्व भी अनुनाधिक ध्वनि श्रप्यने परवर्ती व्यंक्रन के स्थान में ही श्रयमा पूर्ण या प्रेरास्थ्य या प्रेरास्थ्य स्था स्थाक्तम पंत्र कर तेवी है। उत्तारण के दन सात्मक सेटी के रूप अपने के लिये प्रयक्त लिपियिक ध्वनिशक्षियात्मक दृष्टि से श्रानावस्थक हैं स्थांकि एक ही अनुसार से हुन सबका काम चल बाता है। ' परिविक्षान को दृष्टि से संयम, संवत्, संरोध श्रीर संलाप जैसे शब्दों में श्रनुनाधिक का दृष्यत्स्व उचारण होता है श्रीर संवार, संयम्, शिष्ट आदि शब्दों में व्यविद्वत ।

५ ४५.२ संवत् संवाद आदि शब्दों के हिंदी उच्चारण में व का प्रायः ह्रयोध्य उच्चारण होता है। हती कारण लोग भूल ते लिखने में प्रायः अनुस्थार के बदले प्रकाययोग कर देते हैं, जैते 'सम्बत्' जो उच्चारण तथा संस्कृत संधि के नियम से अरुशांधु हो माना जायगा। 'संतार' में अनुस्थार का उच्चारण बस्क्यं या दंख्य न् जीशा होता है, क्योंकि 'सु' का स्थान भी नहीं है, परंदु प्रयत्न की हाडि

अनुस्तारस्य विविदस्तवर्थः । पाविन्ति : a —४—५a

३ दे० विराग्वायतार, र पोबीरान व्याव व नैजल्स दन द ओबपुरी कानोलांनिकल लिस्टम, इंडियन लिवेबस्टिन्स, तारापुरवाला सेमीरियल वाल्यूय, जून १६५७, ए० १८६-६६,

से वह प्रायः 'स्' के समान इंपब्रिइत उचारित होता है। कभी कभी 'सम्यार' इस स्ट्रड कप में भी उसका उचारणा होता है, जो संस्ट्रत संधिनियमों के अनुसार अप्रायः माना गया है। 'शंखय' की अनुनातिक ज्ञानिक का तालन्य इंपब्रिइत उचारणा होता है। ह- पूर्व अनुनातिक का कंड्य क् जैसा उचारणा होता है और सुनने में ऐसा प्रतीत होता है जेने ईंपब्रिइत संत्रणों ह के यहले एक प्रचित्त गुका भी समावेग हो गया हो।

६ ४५६ उच्चारण के ये तथ्य अनुनाधिक ध्वनियों के रागाध्यक स्वरूप के प्रमाण हैं। इ. अ्प्रादि विभिन्न अनुनाधिक ध्वनियों विभिन्न दिवतियों पर निमंद है और इप्रक्षिये देवल एक दी अनुस्वारियह से उन ववके सदेत का काम निकलता है।

६ ४४४ वर्ष्ट्र के झनेक राज्यों में आ, ई, क के बाद झंत्य व का उच्चारता नहीं होता, पर उन्नकी अनुनासिकता का राग पूर्यस्थ को अपने रंग में अनुरक्षित करके अपनी रागासक सत्ता कायम रखता है, केले — बहान > बहाँ, मझान > महाँ, दंशा > दंशों, जमीन > नमी, आसमान > आसमाँ, मझनून > सक्यूँ। जमीदार, बहाँनारा, राहकाँ, बहुँगीर आदि एकर हमी प्रक्रिश से बने हैं।

## मूर्धन्यीकरण का राग

६ ५५५५ उपर्युक्त प्रकार के रागात्मक परिवर्तन केवल दो पाइवंबर्ती प्वनियों में ही सीमित रहें, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत के खाल कीर चल विधान में समस्त देका गया है कि कुछ विशेष प्वनियात परिस्थितियों में सम्द में मूथंन्यता प्यास हो जाती है। निमाड़ी में 'दित डूके' की चिंह में यह समस्त वाक्य 'किस्तूड्वे' के रूप में उचारित होता है। मिलाइए-कनीची व भोजधुरी-रंड ठंड? इंडवत ठंडवत। ऐसी रिपतियों में मूथंन्यता एक राग के रूप में समस्त उचारित पंपा पर लग साम के रूप में समस्त उचारित यो पर लग सी जाती है। 'मत इरो ) मह दारी मार काला < माज् हाला आदि उदारत्या मूर्गग्यता के राग के क्षेत्रतंत ही आते हैं।</p>

्र ४६६ व्याकरियक रूपरचना के विलक्षित्रे में सूर्घन्य व्यंजनों के विषय में ट>ड के ख्रंतरया की रोचक रागात्मक प्रक्रिया पाई जाती है, जैसे :

१. इसके विपरीत दिश्वीनी में बिर सो मुर्गन्य व्यंत्रन साथ आते हैं तो वनमें पहला बदि आब स्थान में रहा तो दंख वच्चरित होता है, जैने तुद्ना, बंबा, बंबा, ध्रंबा, ध्रंबा। असूर्य-मीकरण मी तस्वंत्री रागायक विशेषता ही है।

श्रक्रमें स्वक्रमें स्वक्रमें स्वक्रमें स्वाप्त स्वाप

हन उदाहरखों में मूर्थन्य के स्वर्श संबद्ध की उस्त्रेप में तथा आयोग की योग में परिचाति हो गई है। साथ साथ पूर्ववर्ती स्वर का गुलीकरख्य या दीवींकरख्य भी हो गया है।

#### महाप्रासास्य का राग

६ ४५७ इत इटि ते हिंदी के संविधनंत्र में महाप्राण्यात का राम सबसे क्षिक रोजक और राणिवान कान पहला है। रखाः महाप्राण्य ह और महाप्राण्य स्था अंत्र में के अपने कंग अपने कियान विमेद हिंदी में तथा दियी जित्र की बोला जाल की मालाओं में मकट होने हैं।

६ ४५८ 'ष्', 'प्र', 'त्र' से खंत होनेवाले कुछ शब्दों में 'ह' खंख व्यंकन से मिलकर उनमें खपना पूर्ण महात्रास्य भर देता है और उन्हें महाप्रास्य स्पर्श खपका महाप्रास्य खननाविक का रूप वे देता है :

> ख्रव+ही=ख्रमी कव+ही=कमी जव+ही=जमी तव+ही=तमी ग्रम+ही=तमी क्रम+ही=क्रम्हीं किन+ही=क्रम्हीं उन+ही=उन्हीं

श्रीतम चारो उदाइरखों में 'म' श्रीर 'न' के 'म' श्रीर 'न' की श्रनुनाविकता का राग भी 'ह' के परवर्ती स्वर 'हं' के भीतर प्रविष्ठ होकर श्रपने पुरोगामी प्रभाव में उसे श्रनुनाविक स्वर के रूप में परिश्वत कर देता है।

५ ४५६ पूर्ववर्ती व्यंजन से मिलकर उसे महाप्राण रूप देने की प्रवृत्ति आगरे की खड़ी बोली के निम्नलिखित प्रयोगों में पाई बाती है: महाराज > महाराज (किंद्र बाह तहसील की भदौरी बोली में 'माराज' रूप प्रचलित है।)

शाहबर्ड > साउर्ड

६ ४६ • दक्खिनी में 'इ' पूर्ववर्ती संघर्षी 'ब' से मिलकर 'वह' महापारा कप का निर्माण करता है, जैसे-मजहब > मजहब, इजहार > इजहार ।

5 ४६१ 'इस', 'उस' आदि सर्वनाम शब्दों के श्रंत्य व्यंजन के परे 'ही' का महावास्त्व 'स' की अध्यता में बिलीन हो जाता है और उतका स्वरमात्र शेष रह काता है, जैसे

> इस+डी=इसी जस∔ही≕जमी

विस+डी=विसी विस+डी=विसी

किस-स्टी=किसी

६ ४६२ 'यहाँ', 'वहाँ' खादि स्थानवाचक सर्वनामों के पश्चात 'डी' का महाप्रागाल पूर्ववर्ती महाप्राण से अभिन होने के कारण केवल अंत्य 'आ' के स्थान में अपने स्वर 'ई' के द्वारा अपनी सत्ता सिद्ध-करता है. जैसे

> कडाँ+डी≂कडीं जहाँ+ही=जहीं तहाँ+ही≈तहीं यह:ँ+डी=यडीं वहाँ∔डी=वडीं

इनके श्रतिरिक्त एकाचरी शब्दों में त्रा के अनुवर्ती एक इकार के परे दसरे इकार के द्याने पर अञ्चरलोप को ध्वनिप्रक्रिया के अनुसार उन दोनों के महाप्रा-शास्त्र का बोध कराने की उच्चारण में एक हो अविच्छित्र निःश्वसित महाप्राण पर्याम होता है, जैसे

> बह्र+डी=वडी। यड+डी=यडी।

कइ+ही=कडी (जैसे, कड़ी खाला)।

रइ+ही≈रही (जैसे, रही गया)। सह∔ही=सही (जैसे, इस कष्ट को भी सही लॉगा)

६ ४६३ शिष्ट हिंदी में लिखा तो जाता है 'यह', 'बह': पर इनका उचारण होता है कमशः 'वे' श्रीर 'वो'। उर्व में भी 'माबरा यह है' कोई नहीं कहता. 'माजरा ये हैं' यही रूप बरावर व्यवद्धत होता है। उर्दू छंदीं में तो बहवा इनका लघुस्वरगत ये' और 'वो' के रूप में डी उचारण डोता है।

१. उसके कृचे में पहुँच के यह सदा देते हैं।

२. दिल को खुश रलने को गालिव यह ख्याल अच्छा है।

२. जो विगड़ गया वह नसीव हूँ, जो उजड़ गया वह दयार हूँ

Y. वह श्राष्ट् घर में हमारे खुदा की कुदरत है।

यहाँ पहली दोनों पंकियों में 'यह' का उचारण 'र्य' श्रीर श्रंतिम दोनों पंकियों में 'यह' का उचारण 'था' होगा । इसी प्रकार हिंदी श्रीर उद् के वनह का उचारण प्रायः बजे श्रीर तरह का तरे किया जाता है।

\$ ५६४ परिचमी प्रदेशों में 'ह' का उचारण पूर्ववर्ता और परवर्ती स्वरों में महाप्रायान भर देता है और उसके परवर्ती स्वर की प्रतिस्वित बादवाले व्यंवत के पहले और पूर्ववर्ती स्वर के बाद एक दूवरे स्वराजुकम की भौति सुनाई पहली है, बो बहुत ही हलकी होती है। वंताशी में 'ह' को छाया भी स्वर में ही खंतभुंक हो बाती है. वैदे—

|         | पश्चिमी रूप                                 | पंजाबी                     |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------|
| बहुत    | मो <sup>ब्</sup> त                          | बृोत                       |
| बहिन    | में <sup>द</sup> न                          | ्ने<br>व                   |
| बहस     | बे <sup>ब</sup> स                           | बेंस                       |
| कहता है | के <sup>र</sup> ता है '                     | कृता है                    |
| पहले    | पे <sup>र</sup> ले                          | पृले (दक्षित्रनी में भी) व |
| पहुँचना | पृष्टिं<br>पृष्टिना (यापी <sup>६</sup> नना) | पौंचना                     |

\$ ५६५ खानरे की खड़ी वोली में 'वहों', 'वहों', 'वहों का दिस्सरतर्गत' '' परवर्ती स्वर 'आ' के बोप में अपने महामायाव का विश्वनं कर देता है, विबंध देता की स्वर्ता स्वर्ता कर किया है। विश्वनं कर देता है, विबंध देता की स्वर्ता का प्रयोग हुआ है। उर्जू के शायरों ने पहुचा हनका व्यवहार किया है। वाह तहसील (आगरा) की मतीरी बोली में ये ही रूप मलित हैं आगरे की लड़ी बोली में 'बा रहा हूँ' के स्थान में 'कारियों जें', 'कर रहा हूँ' के स्थान में 'कारियों पूर', 'कहाँ रहा हूँ' के स्थान में 'कर रिया पूर', 'कहाँ रहा हूँ' के स्थान में 'कारियों प्रयोग के किया है। उसके स्थान में 'कर रिया पूर', 'कहाँ रहा हूँ' के स्थान में 'का रहा हूँ', 'कहाँ रहा हूं के स्थान में 'का रहा प्र', 'कहाँ रहा हूं के स्थान में 'का रहा हूं' के स्थान में 'का रहा हूं' के स्थान में 'का रहा हूं' का स्थान स्थान

गुकरात की कोर 'कैता है' वा 'केता है' रूप का ही अधिक व्यवहार है। गांधी जी ऐसा ही ठव्वारण करते थे। माजार्थ कुपालानी जी के साहण में भी वही रूप पाया जाता है।
 ततला कीविष : दिखती—संदेशी>पैती; कहानी>हानी।

भागरा किले के पूर्व भागों में तथा मदौरी दोली में 'कहानी' के किये 'कामों' रूप प्रचलित है।

के स्थान में 'कों रेता पू', 'खाइव' के स्थान में 'खाव' ( द्विरेक्षी में 'खाइव'), 'बाइवाह' के स्थान में 'बाइवाव' का व्यवहार होता है। दिल्ली की शेलवाल की माथा में मी द्वार्यं, नग्दा शादि शब्दों में महामाथा हतना कमजोर वह बाता है कि वह दुनाई नहीं पहता श्रीर उनका उच्चारचा प्रायः तुमे, नला के रूप में होता है। इन उनमें महामाथा का वर्षया लोप नहीं होता, बर्लिक वह अपना संवर्ष माप लोकर प्राया बाशु की घीमी गति के बाथ पूर्ववर्ती स्वर में ही अपनी अवस्तत्मक तथा रातास्मक अलाक क्यक रुता है। इसलीवाद में 'क्षीं हैं की समाई 'खीं करते हैं (मिलाइए—करम की खींव हो, जनुना का तट हों—'शोला')। आगरे की शोली में मनुक 'बाजां' शब्द में एक ही वाय दोनों महचियों के उदाहरण मिलके उन्हें महावाया रूप दे दिया है।

§ ४६६ ब्रजभाषा खीर कलीजी दोनों में प्रायः खंतिम 'इ' का स्वर मात्र ही उच्चरित होता है, जैसे काह≫काऊ; गवाही≫गवाई।

§ ४६७ बुंदेली में भी इसके बहुतेरे उदाइरण मिलते हैं, जैसे

राही > राई इही > दई कहत > कग्रत रहत > रग्रत।

्र६८ इसी प्रकार दिक्लिनी में भी श्रंतिम श्रीर द्विस्वरांतर्गत 'इ' का प्रायः लोप हो जाता है, जैसे

> बादशाह > बादशा े कहीं > कहं कहाँ > काँ

५ ४६९ इस प्रकृति के कारण आगरे की खड़ी शोली के समान रिक्सनी में भी वाक्यांत के क्रियापद के अंश का प्रायः प्रच्छन उच्चारण होता है। जैसे,

> मैं जारहा हूँ > मैं जारऊँ। इ.स. जारहे है > इ.स. जारगें।

कभी को शंत्य श्रद्धार का ह फुलफुलाइट की धानि के रूप में परियात हो जाता है, जैसे मैं करता हूँ > में करता उ। बोल रही > बेल रहा।

५ ४५० 'इ' के लोप से पूर्ववतीं स्वर में बो श्रंतर थ्या बाता है, उत्तमें यह मृत्रचि पाई बाती है कि यदि पूर्ववर्ती व्यंतन दंखोष्ट्या हो या पूर्ववर्ती स्वर थ्रो', 'श्री' हो खयबा परवर्ती स्वर 'उ', 'श्रो' हो तो संधिस्वर 'क्रो' या 'श्रौ'(०) के रूप में उच्चरित होता है। पर यदि पूर्ववर्ती स्वर 'क्र' या 'द' हो क्रीर परवर्ती स्वर क्र', 'द' या 'द' हो तो संविश्वर 'द' या 'दे' (क्र) के रूप में उच्चरित होता है। उदा॰

> कतीका यहर > वेर ग्रागरे की लड़ी बोली कचहरो > कचेरी या कचेंरी दिस्तां यह लेगा > वेलेगा तह करना > ते करना बुंदेली रहम > देश ग्रागरे के लड़ी बोली तोहका > तोका या तोंका

भदौरी बोली भोत ।

५ ४७१ पूर्वी प्रदेशों में भी 'ह' के साहचर्य से उत्पन्न इस संविराग के कई उदाइरख मिलते हैं, जैव — सारन की भोजपुरी में,

बारह > वारे (मिला इए-मदौरी: 'बारा') तेरह > तेरे चौदह > चौदे, श्चादि।

६ ४०२ दिश्वनी, उर्जू, बुंदेनी कजीबी तथा ज्ञजापा के कुढ़ क्षेत्रों में, जैके बाद की भरीरी में आंख तथा कुज़ शन्दों में मध्यवनी महाप्राज्ञ व्यंजन की आवप्राज्ञावत उचारण होता है, जैसे,

> भूल> भूक द्दाथ > हात दाथ > हातं दाख > दाक द्युतनो > द्युकनो (कल्मीबी) दूध > दूत दुककों > दुबको (द०) गाड़ो > गाड़ो (इव)

<sup>&#</sup>x27; मिलाश्य---नजीर अकदरावादी के पेसे ही प्रजीग से : धुकिया में दावरा। है सो है वह भी आवसी।

भाभी>भाषी टेढ़ा>टेढ़ा सुभ>सुष स्रोंघ>स्रोंग

५ महामाण ष्वनियों में स्थानांतरण की विशेष प्रश्वित भी पाई जाती है। क्षागरे और दिल्ली की लड़ी गोलों में पहीं, 'बहीं' का एक वैकलिषक उक्षरण 'क्षां', 'क्षां' भी है। भोजपुरी में भी 'यहां', 'वहां' के स्थान में कमशा 'हियां', 'हुवां' का स्थान में कमशा 'हियां', 'हुवां' का स्थान में ते होता है।

\$ ४७८ देखकर' या 'देखके लो' इस वाक्य के तरंगलेल से प्रकट होता है कि अंत्य 'ख्य' और ग्राव 'क्' की संवि में 'ख' का महाप्राण अंश स्थानांतरित होकर 'ख' के स्पर्श के पहले चला जाता है और उसका रूप हो बाता है— वे "क्के लो !( तरंगलेख १५)

हती प्रकार 'हायू परो' में 'यू' श्रीर 'यू' की तंथि का रूप टकारखा में 'हार्यू परो' इत रूप में प्रदेशकित होता है। इनमें 'खू' स्त्रीर 'खू' का उल्लोख नहीं होता। इसते इनका महागाखा स्थानांतरित होकर खपरोच के पहले ही उच्चार में स्थान हो जाता है।

्रे ४७५ मगही में महात्राण शंश के स्थानांतरण की यह प्रवृत्ति कई भाषाकों श्रीर वोलियों में श्रीर श्रीनक स्वष्ट दिखाई पड़ती है, जैसे

> मगहों में चढ़के>चहक्के श्रोठ>होट.(कहीं कहीं 'होठ' भी) पंजाबी में लखके>लहक के।

६ ४७६ ऐसी स्थिति में पंजाबी में दीचे स्वर के परे अप्रोध महाप्राया स्पर्ध व्यंजन का उचारण संवर्ध रूप में होता है, जैसे देख के।

६ ४७७ मैथिली में हस्य या दीर्घ '3' के बाद ख्रीर ऋषोष महाप्राण स्पर्श के पहले एक लखुमबल्न 'ह' का व्यवहार होता है, जैवे

> दु<sup>ह</sup> पहरिया भ<sup>ह</sup>स्व ।

५ ४७८ लड़ी बोली, ब्रबमापा, कन्नौबी, बुंदेली, राबस्यानी और दिस्खनी के बोलचाल के रूपों में 'इ' स्थानांतरित होकर पूर्ववर्ती भोष श्रलप्राण व्यंबन से बा लगता है और उसे महाधाण के रूप में परिखत कर देता है, बैसे बहुत > मोत ( खड़ी बोली, द०, ब्रब-'मोतु') बहन > में न ( मारवाड़ी-- 'वैण' या 'मैण' ) बह > भक्त (द०) टडी > धर्ड (द०) जगइ > जवा ( बुंदेली की लुघाँती बोली ) श्चगह्न> अधन ( " बहरे > भेरे ( पूर्वी आगरा, दक्खिनी ) बहना > भे ना (खड़ी बोली, दक्लिनी)

६ ४७६ राजस्थानी ( सारवाड़ी ) में सबीप महाबाख व्यंबनीं का टीक टीक सहाप्रातावत उच्चारण न होकर उनकी निष्यसि कंडदार को सिकोडकर कंडदारीय स्पर्ण सहित श्राहतसित श्रस्पाल के रूप में होती है। श्राहतसन के समय घोप-यंत्र-पिटक कल नीचे खिसक स्थाता है। स्थाय संबोध महावासा व्यंबन तो स्वतः स्नाहबतित सरप्राया के रूप में उस्तित होते हैं, पर श्रमाध संयोग महाप्राया व्यंत्रन के श्रारमतासीकरण के साथ साथ उनके पूर्व का श्रज्ञर ही श्रारयसित रूप में उच्चरित होता है। ग. म. ठ. घ. म. तथा ह के इस कंडद्वारीय स्प्रद ग्राश्यसित क्रय के शोतन के लिये" इस चिद्र का उपवहार किया जा सकता है। उटा०

## ब्राश्च सघीय महाप्राण न्यंजन 'धोहा'।

वा गीरा

ਣ<sup>17</sup>ਜ 'धन'। बं''ली <sup>6</sup>भरता<sup>9</sup> । 'ऋउ'। ਗ਼ਾਂ'ਣ धनाद्य सघोप महाप्राण व्यंजन

ਰਸਿਧ 'क्राच'। प''डसो 'पढना'। स'ॉब 'सॉफ' ल 19 ज 'ama' 1

 ५ ४०० श्रयोष महाप्रण ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता । जैसे— कीस मल. खेल आदि।

• इस प्रकार के भारवसित व्यंतन (म, म, य, य, व) सिंवी में भी व्यवद्वत होते हैं।

\$ ४८१ कोटा दिवीजन की हाहौती बोली में 'ह' तथा उपोप महाप्राया ध्यंजन केवल ध्याय स्थान में टिक तकते हैं। अन्यत्र वां तो ने लुप्त हो बते हैं या यदि उनके पहले व्योप प्रत्यक्षाया प्रश्चे ध्यंजन रहता है तो उनका महाप्राया अंधा स्थान प्रश्चामी प्रभाव टालकर उठे अधीप महाप्राया कर में है। या अधीप स्थां के बाद अनाय अधीप महाप्राया वर्ग भी नहीं टिक पाते और यदि पूर्वर्शी ध्यंजन अल्प्याया रहा तो अधीप महाप्राया व्यर्श के महाप्राया इंदा का विपर्यव हो जाता है, जिससे पूर्वर्शी अल्प्याया में महाग्रायात भर काता है।

४८२ क. राजस्थानी (मारवाड़ी) में इकार के उच्चारण में एक श्रीर विशेष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। आग्रय इके उच्चारण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, पर अनाय के उच्चारण में महाप्राया के इके बदले पूर्व के श्रचर का अनुप्राणित उचारण हो जाता है और ह्का पृथक् श्रस्तिल नहीं रह जाता।

इस ध्वनिको संकेतित करने के लिये अञ्चर के आयो [,] इस प्रकार का चिह्न लगाया जा सकता है:

ক'থা (কছা) 'কছা'
বা'থা (বাছখা) 'বাছনা'
কল্পাঁ' (ক १ में) 'কছা'

ং'প্লা 'হছা'
কা'থা 'কছানা'

যা'ব 'মাছব'

५ ४८२ (ख) राजस्थानी के तद्भव शब्दों में इ शृति के पहले आकार रहते पर महाग्राया के स्थान पर 'ऐ' का उच्चारणा होता है, जैले जैर=बहर, लैर = लहर।

\$ ४८२ हिंद की (लहेंदी ), पूर्वी ंचावी, विधी, गुकराती तथा पूर्वी बँगला में भी योग महात्राण व्यंबनों के उच्चारण में विकार की कुछ ऐसी ही प्रदुचितों पाई जाती हैं।

<sup>े</sup> हैं डक्स्यू॰ एस॰ ऐसेन, ऐरिपेरान इन द हाड़ी वी नासिनल, स्टडीब इन लिच्छि-स्टिक एसै-लिसिस (बामसफोर्च, १६५७), ए० ६५-८६।

र स्त विषय में डा॰ चुनीतिकुमार पाउन्यों के 'राजस्थानी भाषा', संदौर, १६४६ पु॰ १४, २७, २० में परस्यर विरोणी और अतिपूर्व कार्ने का गई है।

§ ४८५ पूर्वी पंताची में झावलधन के साथ सुरों का व्यवहार होता है।
झाल संबोध महामाखा व्यंबन तो झथोब ऋत्यमाखा हो बाते हैं और उनके साथ
अवरोही झारोबी सर का व्यवहार होता है, जैसे

को डा 'घोड़ा पॉई 'माई' चूँठ 'फ्रूट' तरम 'धरम' पोजन 'भोजन'।

§ ४=५ श्रमाख पोष महापाखा व्यंजन पोष श्रत्यप्राखा हो जाता है श्रीर श्रुपने पूर्व के श्राखर में ही श्रारोहावरोहां सुर मर देता है। जैसे,

> र्देब 'दूघ' क्रेब 'क्ल'।

५ ५८६ पूर्वी पंजाबी में ख्राच 'ह' का बचारण तो होता है, पर उसके साथ खरतेहारोही स्वर का ब्यवहार होता है। परंतु अनास 'ह' का महाप्राण्यत नहीं रह बाता और वह खपने पूर्व के खबर के साथ आरोही श्ववरोही सुर के रूप में परिख्यत हो बाता है, जैके

> र्वाशा 'बाइना' वैशो 'बेइगा'

## ( ख ) हिंदी घ्वनियों का उदगम और विकास

स्वर

प्राभाष्ट्रास्वरों का सभाष्ट्रा में विकास

६ ४८० प्रामात्रा में त्र, त्रा, इं, उं, उः, ऋ, ऋ, ऋ, लः, एः, ऐः, श्रो श्री— ये स्वरये। इनमें से मभात्रा में ऋ, ऋ, लूं ऐ श्रीर श्री—सर्वया समाप्त हो

<sup>े</sup>त् चंत्कृत के केत्रक यक शब्द 'बल्हा' में मिलता है। इसका समाधा में 'कुच' होता है।

गए। समाक्षा ने स्वयं दो स्वरों — इस्त ए (यें) और इस्त को (क्षें) की इकि की, यविष इन दोनों के लिये प्रथक् लिपिचिक नहीं थे। इस प्रकार समाध्या में निम्मलिखित स्वर थे:

#### प्रभाषा ऋ का विकास

५ ५८८ समाझा और प्रामाझा ऋ का बहुसुली परिवर्तन मिलता है। प्रायः ऋ का ऋ, इ अथवा उ (रेफ के लाथ अथवा बिना रेफ के) हो बाता है। कहाँ ऋ का आ होगा कहाँ इ. कहाँ उ - स्टक्का कोई पूर्वनिर्णय लंभव नहीं है। कुछ तो इसके मूल में बोलीगत विभिन्नता है और कुछ व्यनिक वातारणा की विभिन्नता है। हिंदी में ममाझा के ही परिवर्तन नहीं किया गया है।

#### 宏>朝

दूरप>नव्य (हिं॰ नाच) मृत्तिका>महिन्रा (हिं॰ माटी) तृष्णा>तगहा

#### 粗>夏

मृग>मिग श्रगाल>सिगाल> सिद्याल (हिं• सियार) दृत> विद्य (हिं• सी) दृद< पिट्ट (हिं• सीट)

#### श्च.> ड

√१च्छ > √पुच्छ (हिं• पूछुना) इद > दुव्द (हिं• युव्दा, चूदा) √१२ > √धुच् (हिं• युनना)

## कहीं-कहीं दो-दो परिवर्तन, भी मिलते हैं:

ऋद् > ग्रन्छ ग्रीर इक्क वृद्धि > वृद्धि ग्रीर वृद्धि मृग > गग ग्रीर मिग

#### प्राथाका से क्षीर की का विकास

§ ४८६ प्रामाच्या ऐ और क्षी समाच्या में कमशः ए और को हो सप् क्षेत्रे

> तैल > तेल प्रेरावग > प्ररावग

श्रीपध>श्रीसध कौशांत्री>कोसांत्री

### प्राभाषा विसर्ग

५ ४६० प्रामाश्रा चिवर्ग छंस्कृत में स्वयं संधिनियमों के कारण प्रयोग में सीमित हो चुका था। मभाश्रा में इसका लोग हो गया और उसके स्थान पर 'ड' (जो पूर्व क्रास्ट के साथ कुड़कर 'को!') हो गया। ग्रीरसेनी का यह 'श्रो' मागवी में 'ड' के कर में मिलता है. लीवे

बालकः > बालको, (अथवा मागधी में 'बालके')

### मभाषा एँ और ओँ

९ ४६१ मभाक्षा में संयुक्त व्यंजन के पूर्व ए श्रीर श्री का उच्चारण इस्य हो गयाथा। इसके लिये पृथकृतिपिचिद्व नहींथा। उदाहरण:

> एक > ऍक्क मैत्री > ग्रेंची

यौवन > जॉब्ब्स्स स्रोप्त > स्रोप्त

## प्राभाषा स्वरों का मभाषा में मात्रात्मक परिवर्तन

६ ४६२ प्रामाश्वाके अधिकांश शर्मा में माश्वा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। बहीं कहीं स्वरों में परिवर्तन उपलब्ब है, वहाँ बहुतता से हहशीकरणा यादीर्थिकरणा के रूप में है, जिन्हें निम्मिलीचा निषमीं द्वारा प्रकट किया जा सकता है:

## प्राभाषा दीर्घ स्वर+संयुक्त ब्यंजन

९ ४६३ संयुक्त का समीकरण होता या या स्वरमक्ति से विप्रकर्प। इस प्रक्रिया के साथ पूर्ववर्ती दीर्वस्वर हस्वस्वर हो जाता था, जैवे

> तीर्णं > तिराण कर्णां > उराण राज्य > रज्ज स्वर्णं > सुरिय कार्णं > कण्ज श्राचार्थं > श्राचरिय शांत > संत जैत्य > नेतिय

खपदाद: यह दोषे स्वर दीषे बना रहता है, यदि समीकृत व्यंजनयुग्म के स्थान पर एकाकी व्यंजन सात्र आहर । शीर्ष > सीस शीव > शीव दीर्घ > दीध

### प्राभाष्मा हस्वस्वर+संयुक्त व्यंजन

५ ४६४ कभी कभी संयुक्त व्यंजन के स्थान पर्ने समाश्रा में एकाकी व्यंजन मात्र मिलता है, ऐसे स्थलों पर पूर्व इस्य स्वर का दीर्घ हो जाता है, जैसे

> कर्तव्य > कातव्य सर्वप > सासप सिंह ( = सिन्ह) > सीह विश्वति > श्रीस्रति

### स्वरायात के कारण परिवर्तन

५ ४६५ ( श्र ) ज्यान्तरिक शन्दों में, कदाचित् प्रथम श्रान्तर पर बलापात स्थानांतरित होने के कारण दितीयान्तर का दीर्यस्वर इस्त हो जाता है, जैसे

द्वितीय > दुतिय श्रलीक > श्रलिक तृतीय > तिय पानीय > पानिय

( श्रा ) न्याक्तिक से मड़े शब्दों में बलावात खंतिम ख्रक्त पर स्थानांतरिक होने के कारसा प्रयमान्तर का इस्व 'ख्र' लुस हो गया था। जैवे,

> ग्रलायुका > लाबुका (हिं• लीकी) श्रभ्यंतर > भिंतर (हि॰ भीतर)

## प्रभाषा स्वरों का मभाष्मा में गुण्हमक परिवर्तन

६ ४९६ इस का इ या उ होना, इ का उ या आ होना — ऐसा परिवर्तन स्वरों का गुग्राहमक परिवर्तन कहनाता है। ऐसे परिवर्तनों को व्यावधा बहुत कठिन है। केवल कुछ परिवर्तन कुछ मांटे नियमों का पासन करते हुए प्रतीत होते हैं, श्रेष संख्या में सीमित और नियम से बाटिल हैं।

#### इ>ऍ: उ>क्वोॅ

\$ ४६७ संयुक्त व्यंत्रन के यूर्व सभी कभी इ, उक्तमशः ऐं, क्रों और फिर ऐं क्रों क्रमशः ए को के रूप में भिलते हैं। एं क्रों के प्रधात समीहत व्यंत्रन-युम्म और ए क्रों के परनात् इन समीहत व्यंत्रनपुग्म का युक्ताकी व्यंत्रन सिलता है, क्रिये विष्णु > वें बहु अष्ट्र = श्रोंड > श्रोठ निष्क > में क्ल पुस्तक > पेंत्यश्र > पोधश्र इत्र > प्रेंत्य उरविल्ला > उरवेल्ला > उरवेला - स्क्री > स्वा > श्रोंका > श्रो बा

**ध**>ऍ

ु ४६८ कभी कभी उपर्युक्त स्थिति में ऋ का भी ऍ भी हो जाता है, जैसे फल्य > फेंच्य

शय्या > से य्या > सेंजा > सेज

\$ ४६६ सोमित परिवर्तन गैरिक > गेटक (हिं•

गैरिक>गेदम्र (हिं•गेरू)

गुरुक > गरुख (हिं॰ गरुवा) १ ४०० आसर संकोच अय य ए, अव > आरो. जैसे.

जयति > जेति लवग > लोगा

अक्तरसंकोचः उदयस ग्र/का

ुं ५०१ उत्कृत्त (व्यंजनलोप के कारण अवशिष्ट )स्वर इत्र/द्या के पूर्व इस्त द्रा ऋषवा दीवें आ आयोन पर टंकोच से 'द्या' हो जाता है ।

कशीनगर > कसीनग्रर > कसीनगरा

ममाझा स्वरों का हिंदी में विकास

९ ५०२ समाध्या के आ आ दर्श उक्त पंप क्षों —ये सभी स्वर दिंदी में प्रायः अपरितर्जत रूप में मिलते हैं। एं और औ — ये दो स्वर क्रमागत हिंदी-सम्दों में आविम्ंत हुप हैं। इनका संस्कृत के ऐ और औ ने कोई संबंब नहीं है स्वांकि संस्कृत के ऐ और औ प्राकृत में आते ही समात ही चुके थे।

हिंदी में इस प्रकार निम्नलिखित कमागत स्वर हैं

श्रशाहर्इ उक **ऍ ए** श्रेॉश्रो

ए छी

हिंदी ऐ का उद्गम

५५०२ दियों का 'ऐ' उद्दुत्त स्वर 'इ' और प्वंत्यित स्व/स्त्रा' के स्राहर-संकोच (क्ट्रैन्यन) से उत्पन्न हुझा है। यह उद्दृत्त स्वर संस्कृत स्वर-सम्बन्धर्यों ग, द, च, क, च, य, के सुप्त हो जाने के बाद स्नाया था। उदाहरखतः मभाश्रा बह्द > बैठ मनाश्रा कहत्य > कैय ( )

### हिंदी स्री का उद्गम

\$ ५०४ हिंदी का 'श्री' उदक्त स्वर 'उ' श्रीर पूर्वस्थित 'श्र/श्रा' के श्रक्त-संकोच से उत्पन्न हुआ। यह उदक्त स्वर प्रायः संस्कृत स्वर मध्यवर्ती प, म, व के लक्त हो बाने के बाद खाया था। उदाहरला :

> कसवद्रिया > कउद्विया > कसौदी ( सं॰ कथपद्विका ) सं॰ प सभाष्या कवित्या > कउवित्या > कौडी (सं कपर्विका ) सवत्त > सउत्त > शीत ( सं॰ सपत्नी गवनश्च>गउनश्च>गौना (सं॰ यसन) समाश्रा सं म वावनश्र > वाउनश्र > बीना (सं वामनक) मभाश्रा लवंग>लउंग>लौंग (सं॰ लक्ज ) सं व बव > बड > औ (सं०यव) मभाशा चत्रस्थश्च > चौथा (सं॰ चतुर्धक) ਜੈਂ∘ ਜ मभात्रा चित्तदह > चित्तीह (सं॰ चित्रकट)

टिप्पण्ली—ऐ श्री इन दोनों स्वर के पश्चात् सभाश्राका संयुक्त स्वर प्रकाकी ब्रोजन के क्रय में मिलता है।

#### मभाष्मा स्वरों का हिंदी में मात्रात्मक परिवर्तन

\$ ५०५ मभाशा में राज्यों में संयुक्त व्यंत्रमों का बाहुल्य था। हिंदी में ये सब संयुक्त व्यंत्रम एकाकी व्यंत्रमों के रूप में हो गए श्रीर पूर्वस्थित सभाश्राहुस्य स्वर हिंदी में दीये स्वर हो गया, जैसे

> नच>नाच श्रिक्ति>श्रॉल करण्डिकान इत्य>हाय सप्प>साँप मिक्तः>भील

श्चनुनाधिक ध्वनियुक्त संयुक्त व्यंजन के पूर्व इस्वस्वर का दीवींकरण होता है श्रीर श्चनुनाधिकस्व उस पूर्वस्वर में श्रा जाता है, जैवे

> दंत > दाँत कम्प > काँप गड > गाँठ कंस्स > काँसा

५ ५०६ ऊपर की महिच के अपनाद मी हैं। कभी कभी संयुक्त व्यंवन अपितार्थत रूप में रहता है और पूर्ववर्श स्वर मी अपित्यार्थत रूप में। किंतु कभी कभी मामाश्चा संयुक्त व्यंवन तो हिंदी एकाकी व्यंवन के रूप में जा बाता है, किंतु एक इस्त स्वर दीयें नहीं होता है, बेंछे

क्याचरिक शब्दों में यह प्रायः पाया जाता है, जैने

गभाक्षा उदबत्त स्वरों का हिंदी में विकास

५ ५० अ ममाश्रा में स्वरमण्यवती कुछ प्रकाश स्वर्य व्यंत्रन उत्तरकाल तक पहुँचते पहुँचते लुत हो चुके थे। इनके स्थान पर स्वर मात्र रह गया था, श्रिके उद्दृष्ट सर कहते हैं। इन उदृष्ट स्वर्य का हिंदी में निम्नाकित प्रकार से विकास हुछा:

१, य श्रुति श्रयकाय श्रुति के सन्निवेश से २, श्रक्तर संकोच से ऐ श्री ३. एकाकार श्राईऊ होना।

य श्रुति अथवा व श्रुति का संनिवेश

९ ५०० बहाँ तक स्वरों का संबंध है, उद्वृत स्वर श्रापरिवर्तित मात्रा श्रीर गुण में इन य व की मात्रा बन जाते हैं। जैसे,

> कातूर > काश्चर > कायुर स्कर > स्मर > स्वर श्वाल > सिम्राल > सियार

§ ५०६ अत्तरसंकोच से ऐ और औ होना : देखिए श्रनुच्छेद ६ ५०३, ६ ५०४। ६ ५१० अत्तरसंकोच से एकाकार दीर्घ स्वर होना :

( च ) अ/आ + अ/आ : यदि उद्वृत्त स्वर आ/आ के पूर्व आ/आ हो तो दोनों मिलकर—आ -चन काते हैं, जैसे

चम्म-श्रार>चमार

सुराग-श्रार > सुनार

(श्रा) इ+क्र/श्राः यदि बद्दुस स्वर श्र/श्रा के पूर्व इ हो तो दोनों मिलक्दर ई बन वाते हैं, जैसे

### कविद्वश्र > कौदी कसविद्वश्र > कसौटी

(इ) उ + ऋ/ब्राः यदि उदकृत स्वर ऋ/क्रा के पूर्व उद्दो, ती दोनों मिलकर ऊबनते हैं। जैसे.

> श्रस्सुश्च > ग्राँस् रोक्स > रोक

सभाक्षाः वरों का हिंदी में गुलात्मक परिवर्तन १ ५११ हिंदी में समान्ना स्वरों में प्रायः गुलात्मक परिवर्तन नहीं होता।

६ ५११ दिशे स समाझा स्वरा स प्रायः गुणास्मक पारवतन नहीं होता। कुळ सीमित उदाहरण व्यवस्य हैं किंवु उनमें कोई नियम दृष्टिगोचर नहीं होता। कदाचित् वोलीगत विभिन्नता के कारण ऐक्षा है।

१ ५१२ मभाश्रा 'अ' के स्थान पर हिंदी 'इ', जैसे,

√गख्> गिन (ना) पंजरस्र > पिंजइग स्रमलिक्या> इसली

ये सब प्रथम ऋदर में हुए हैं।

९५१३ सभाक्या 'इ' के स्थान पर हिंदी 'का', जैसे, √परिक्ख>परखना गहिरश्च>गहरा

विचिर > तिचर, तीतर पहिल्लख > पहिला, पहला ये सब द्वितीय कचर, में हुए हैं।

## हिंदी स्वरों की उत्पत्ति

80

६ ५१४ हिंदो श्र < सभाश्रा श्र

१. सभावाचा< प्रामाचाचा: जैसे

हिंदी मभाषा प्राभाषा <u>\*फ़ल</u>स कलस कलरा <u>फुड</u>वा कडुच कडुक ४ पहा घडच्च घटक

२. सभाजा अ < प्राभाजा छ ( संयुक्त व्यंजन के पूर्व ), जैते

बलान बक्तामा व्याख्यान रब (-बाहा) रख राज्य

8-88

## विदी साक्षिय का बहुत इतिहास

२. सभाका व्य < प्रासाचा व्य: वैदे, बुदा बुद्ध दुतक ४. सभाका क < प्रासाका अन्य स्वर: सीसित परिवर्तन अनुर अनुर अनुर अनुर

শ্বা

#### ६ ५१५ हिंदो च्या < सभाव्या च्या

पानी पानिश्च पानीय

## १ ५१६ हिंदी आ ८ सभावाच (संयुक्त ब्यंजनों के पूर्व)

१. मभाव्या व्य < हामाव्या व्या: वैसे

काज कज्ज कार्य कागुन कम्गुन काक्गुन

२. मभाका च < प्रामाचा च : जैते.

सात सच सप्त काम कम्म कर्म `दॉत दन्त दन्त

रे. मभाश्रा अ < प्रामाश्रा ऋ : जैते,

माटी महिश्रा मृत्तिका कान्ह कराह कृष्ण

६ ४१७ हिंदी आ < मभात्रा अञा+उद्युत स्वर</p>

चमार चमा-श्रार चमंकार लुश्रारी ज्थ्र-श्रार ध्रकार कोठरी कोड-श्रारिस कीछानारिक

# १ ५१८ हिंदी इ.८ सभावा इ

<sup>₹</sup>. सभाष्मा इ < जैले, ॅमानिक माशिक्क माशिक् गाभिन गकिमग्री गर्मिग्री २. सभावता इ<प्राभावता ऋ: चैते.

सियार मि**ग्रा**र श्रमात विज धिमा ६ ५१६ हिंदी इ < सभाव्या व्य (सोमित परिवर्तन) इमली श्चमलिश्चा श्चारिलका √गिन(ना)√गण \/गण पिंचडा पंचरश्र ६ ५२० हिंदी ई < सभावा ई - कीवा कीडश कीटक चीर खीर खीर ५ ५२१ हिंदी ई < मभाव्या ह ( संयुक्त व्यंजनों के पर्व ) १. सभाष्मा इ<प्रासाचा ई : जैसे, तीखा तिक्ख २. सभाचा इ < प्रामाचा इ : जैते. इक्ल इन् े भीख धिक्ख धिसा ३. सभाधा इ < शाभाधा ऋ ः जैसे, पीद्र प्रस्ट ६ ५२२ हिंदी ई<मभाषा ह ई+उदवृत्त स्वर बैसे. कौडी कवडिश्र कपदिंका कसौटी कसवहिद्य क्षप्रदिका १ ५२३ हिंदी ७ < मभाव्या उ १. सभा ख< शामाच्या खः जैसे, खर पुराना पुराणुक पुराण (क) उपना उप्यलग्र उपन्त (क) २. सभाद्या उ< प्राभाद्या ऋ : जैते, बुद्दा बुड्डस

√सुनना √सुण

# विंदी साहित्य का बहुत उतिहास

६ १२४ हिंदी च-सीमित परिवर्तन नँगली श्रंगलि श्रंगलि 35

६ ५२५ हिंदी ऊ< सभावा ऊ

कर्पुर -कपूर कप्पूर

न्दा নুৱস্থা न्टक धृल धूल धूल

१ ५२६ हिंदी ऊ < सभाव्या उ (संयुक्त व्यंजनों के पूर्व)

१. सभाचा उ<प्राभाचा ऊ: वैहे.

द्य दुभ्वल दुर्वा सना सुरागुत्र शुन्य

२. सभाव्या च< प्रासाव्या चः जैसे.

द्रध दुद्ध दुग्ध उच

३. सभाका उ<प्राभाकाऋः वैदे,

√पूछ (ना) √पुच्छ √प्रच्छ बुढा बुद्धभ्र **बृद्ध**क

§ ५२७ हिंदी ऊ < मभाष्मा उ ऊ+उद्युत्त स्वर

श्रॉस ग्रस्सग्र য়াগু(ক) रोह ग्र गैरिक

६ ५२८ हिंदी ए < मभाश्रा ए एँ

१. समाच्या ए<प्रामाच्या ऐः जैसे,

ं तेल तेल केवट बेबङ कैवर्त

२. सभाषा एँ < प्राभाषा ए : जैसे.

स्रोत खेंत चेत्र सेठ ਚੌਂਠ श्रेष्ट **पॅक्क** 

एक

叹事 रे. सभाव्या ऍ<शामात्रा इ: जैसे,

छेद छँद छित बेल बेँह्म निल्ब

मो

§ ५.२६ हिंदी खो < समाखा खो खों : चैने, शेरा गोर गोर गोर गोर २ समाखा खों < प्राप्ताचा खो : चैने, - खांठ खोंड छोड कोठारी केंद्रश्रारित्र कोडागारिक ३ सभाखा खों, < प्राभाखा खो : चैने, - थोइा योवक गोटक ४ समाखा खों < प्राभाखा खेंड. चैने,

्षोमी पॅं।रिषश्च पुरितका मोल मॅंलू सृष्य •कोल कॅंगस्य कृद्धि १ ५३० **रे.को श**्वकी उत्तपित के लिये देखिर अनुस्कृद ६ ५.०३, ६ ५.०४ ।

#### व्यंजन

#### प्राभाष्मा व्यंजनों का सभाष्मा में विकास

एकाको व्यंजनों का विकास (आदि स्थान में )

५ ५११ संस्कृत अवंयुक्त आदिस्यंबन प्रायः समाक्षा भाषाश्चाँ में अपरिवर्तत क्या वे आप थे। केवल य, य, न, श, य, इन व्यंबनों में कुछ, परिवर्तन मिलते हैं और पर्ताष स्वली पर महामाण्य का आगम और दंग अंतर्नों का नूर्यन्यीभाव मिलता है। किंद्रा वे वन परिवर्तन ममाआ में हो चुके थे; हिंदी ने स्वयं ममाआ वे क्रमागत ग्राव्यों में इव दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया।

१, संस्कृत य-एकका मभात्रा में सर्वत्र 'ब' हुआ है।

संस्कृत वं व—हराका धनेक करों में परिवर्तन उपलब्ध है। किन्हीं वोलियों
में यह 'व' 'व' बना रहा, किन्हीं में 'व' तो 'व' ही बना रहा
किन्त ताम में 'ब' भी 'व' बन गया। किन्हीं में यवेंत्र 'थ' 'ब'
में परिवर्तित हो गया। (हिंदी उत्त बोली से विकरित हुई हिंदी
 बिक्त में 'व' धवंत्र और खबरवरत: 'ब' में परिवर्तित हुआ पा)

- संस्कृत न—यद ममान्ना में या में परिवर्तित हो गया। किंदु हिंदी में न केवल क्यादि में अपित मध्य में भी 'या' का 'प' भिलता है।
- ४. संस्कृत श थ स—इन तीन ऊष्मवर्धी के स्थान पर मभाश्रा में एक रहता था। बोलीमेद से कहीं यह 'स्व' या श्रीर कहीं 'श'। हिंदी जिस मभाश्रा बोली से निकली हैं, वहाँ सबंब 'स्व' होता था।
- स. सहाप्रायत्व का चागम और दंख व्यंजनों का सूर्धन्यीभाव—ये परिवर्तन सीमित परिवर्तन हैं और इने गिने शब्दों में मिलते हैं। वे उपरिक्षितित १-४ के समान स्थापक नहीं हैं। उदाइरग्र:

संस्कृत प्राकृत हिंदी कील खील कील करशु फरसु फरसा कुप गुस्त भूसा √दश √डस √डस (ना)

एकाकी व्यंजनों का विकास (स्वरमध्यवर्ती स्थानों में )

६ ५.६२ स्वरमध्यवर्ती स्थानों में स्पर्श ब्यंजनों में ऋनेक परिवर्तन मिलते हैं:

१. — ब""ड" > ल" लह : जैसे निगव > निगल म्र > मूल्ड २. — ग" क > ग ६ व > ० — ब" त > य श्रुति — ज" व व श्रुति जैते, कुंभकार > कुंभ-श्रार छक् > सुन-श्र

राज > राय, राव श्वगाल > सियार केटारिका > केटारिया

बचन > बयन

१. प>व जैते

क्ष >कुश कपरिंका>कवद्विश दीपक >दियक्र श्रमर >श्रवर

४. ड> ब जैसे,

तडाग> तलाव

**५. र∼ल** 

रीद्र >लुद तस्य>तलुख √श्लाष्>√सराह्

६. श~ व

स्रायुष > स्रायुष स्रायुष्मान् > स्रायुक्तां स्रथया > मिगवा

द्यालेटिक शाहेटिका

७. ख, घ, थ, घ, फ, भ>ह

सुख सुह मेच मेह ज्ञातिचर व्यइहर √कथ् √कह् गोधूम गोहूँ गमीर गहिर-छ

प्त. मुर्धन्धीभाव— दंत्य व्यंजनों का ऋर र के संपर्क में प्रति पटि

प्रथम पठम विकत विकट

एकाकी व्यंत्रनों का विकास-श्रंतिम स्थान में

ुं ५३३ मभाद्या के द्यंत में कोई एकाकी व्यंजन (चिना बाद के स्वर के) नहीं रह सकता। द्यतएव

( श्र.) श्रृंतिस व्यंजन का लोग हो जाता है श्रीर शब्द स्वरांत वन जाता है, जैसे भगवाम् > भगवा

(क्रा) श्रंतिम व्यंत्रन में एक स्वर लगाकर स्वरांत बना दिवा आदा है, जैते,

#### शरित्> शरिता श्रापद > श्रापंदा

#### संयक्त व्यंजनों का विकास आदि और अंत में

\$ ५६४ समाधा में, वहाँ श्रंत में एकाकी व्यंवन तक नहीं आ सकता है, इंत में बंदुक व्यंवन झाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। झादि में पूरा उंदुक व्यंवन समीरतों के नियमों वे समीहत होता है और सबसे सबस एकाकी रूप में रहत है।

#### स्वरमध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन

९ ५.१% मभाशा में केवल तीन मकार के संयुक्त व्यंवन संभव थे। अन्य सभी संस्कृत के संयुक्त व्यंवन समीकरणों के विद्यांत से समीकृत होकर इन्हीं तीन मान्य प्रकारों में अंतर्भ कही बाते हैं।

- १. कफ, बग शादि श्रारुपप्राश व्यंजन+वडी व्यंजन.
- २. क्ल. ग्व कादि श्रात्पप्राण स्पर्श व्यंजन+उसी का महाप्राण.
- न्त, न्द श्रादि स्पर्श ब्यंजन श्रीर उसके पूर्व सवर्गीय नासिक्य ।

इन समीकरणों में सबल व्यंजन निर्वल व्यंबन को क्षमना सा बना देता है। यदि रोनों सबल हों तो बादधाला ऋषिक सबल माना बाता है। सबलता निर्वलता का वारवस्य निम्नलिथित भों ते है:

- १. स्पर्श व्यंवन (सबलतम)
- २. श्रनुनासिक
- ल, प, स, व, य, र। (ये कमशः निर्वत श्रीर निर्वलतर हैं, र सबसे निर्वल है)

खदाहरण् - चक्र > चक्र; कर्म > कम्म; काष्ठ < कड्ड; सर्थ > सम्ब,तप्त > तचः निम्म > निन्म ।

मभाष्या में इस ऊपर दिए नियम के साथ साथ श्रन्य गौगा प्रक्रियाएँ भी चलतीं थीं, जिनसे समीहत रूप प्रभावित होता थां। वे प्रक्रियाएँ ये हैं:

( श्र) दंत्य रपर्श छीर न+य इन ब्यंबनसंगोगों के समीकरण के पूर्व य ( एक तालब्य ध्वति ) के प्रमाव से पूर्वस्थित दंग्य तालब्य वन खाता था, श्रीर तक समीकरण होता था, जैने सस्य > ७ सच्य > सच्च विद्या > ७ विच्या > विज्ञा ध्यान > ७ भयान > इक्षान ऋत्य > ७ झञ्चय > ग्राज्य स्याग > ७ च्याग > च्याग > च्याग

(आ) देत्यस्वर्शे खीर स. र बाधवा का के संपर्क से

इन व्यंजन संयुक्तियों में समीकरण के पूर्व र अथवा ऋ के प्रमाव से पूर्व-रियत देख मूर्व-थ वन जाता था, तब समीकरण, होता था, जैसे

> स्तर्थ > ७ शर्ठ > सह सर्भ > ७ शर्व ≥ सह स्तर्भ > ७ शर्व ≥ सह र्थ - स्वा > ७ र्रा २ स्वा २ स्वा

(इ) मंयुक्त व्यंजन, जहाँ एक व्यंजन महाप्राया है

कहाँ दोनों संयुक्त व्यंजनें में से एक भी महाप्राण है, वहाँ पूरे संयुक्त ब्यंजन का छहपत्राण मानकर समीकरण कर देना चाहिए, और फिर समीकृत रूप के छोत में महाप्राणाख ले छाना चाहिए. जैसे

श्चर्य > ७ श्चर्त+महाशास्त्र > ७ श्चर्त्त्+महाशास्त्र > श्चर्य श्चर्य > ७ श्चर्य > ७ श्चर्य > ७ श्चर्य + महाशास्त्र > ७ श्चर्य + महाशास्त्र > श्वर्य + महाशास्त्र > श्वर्य + महाशास्त्र > श्चर्य + महाशास्त्र > श्वर्य + म

. ई) संजुक्त व्यंजन, जहाँ एक व्यंजन सराय है और दूसरा स्वर्श: यहाँ त या य संसम स्वयं के समते दुस्ता होकर खपना स्वरूप को देउता है, फिद्ध दमीहत रूप के अंत में ऊम्माय महामायल के रूप में छोड़ देता है, जो समीप्तत दोगों स्वयों में छे जाववाले को समझाया कर देता है, जैसे

> रहेत्त > ७ हत्त्+महाप्रायात्व > हत्य स्पर्श > ७ प्प+महाप्रायात्व +स्पर्श > ७ प्पत्स > फत्स निष्क > ७ निष्क +महाप्रायात्व > निष्ल

(व) संयुक्त व्यंजन, जहाँ एक व्यंजन सश पह है और दूसरा अनुनासिकः

यहाँ भी पूर्व नियम (ई) सदृश कार्य होता है ऋौर समीकृत रूप के श्रंत में ऊप्मत्व 'इ' के रूप में छोड़ देता है :

> उष्पा > ७ उएएह > उएह विह्न > विन्ह > विह्न ग्रीध्म > ७ गिम्म्ह > गिम्ह विह्न > ७ विम्म्ह > विम्ह

( ऊ ) च का द्विधा सभीकरण है—क्स या च्छ, जैसे श्रद्धि>श्रक्तिः कदः>कच्छ

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

- (ए) तस क्यौर प्स > च्छः, जैसे वस्ततर > वच्छ-तुश्च । श्रप्सरस् > श्रच्छरा
- ( ऐ ) सीमित परिवर्तन,

√द्धर>√सर् , √ग्वर् । √श्च>√ञ्ञा, √राख =3>ळा:=चर्ण=श्चात्म>श्चप्प

८ ५३६ संयक्त व्यंजन, जहाँ दो से श्राधिक व्यंजन हैं :

ऐसे स्थलों, पर उपरिक्च नियमानुसार समीकरण होता है, सर्वाधिक निर्वेख व्यंबन सबसे पहले लुत होता है उससे प्रथल किंतु शेष सभी से निर्वेल उसके बाद लुन होता है, जैसे

> चंद्र>चंद ('र' सबसे पहले लुप्त ) उप्र>स्रोह ('र' सबसे पहले लुप्त )

६ ८३७ स्वरभक्ति से संयुक्त व्यंजनों का पृथकरणः

सभाक्षा में क्रमान्य संयुक्त व्यंक्तों को स्वरभक्ति से भी दो एकाकी व्यंक्तों के रूप में परिवर्तित किया वा सकता है। -र्य- यह युग्म प्रायः स्वरभक्ति से विभाषित हुआ है। अन्य संयुक्त व्यंक्त हूं-रल-च्या आदि हूं। उदाहरणः

> र्यं ... श्रायं > श्रारं प स्यं > सुरं ये सुरं ये हं ... गई। > गरहा क्ला ... √ रिलप् > धिलिस् क्ला ... √ श्लान > मिलान हः ... हात्र > हिलाद स्ला ... रनहा और √ थिना क्ला ... √ तहा और √ थिना क्ला ... क्लेश > फिलोव

# मभात्रा व्यंजनों का हिंदी में विकास

५ ५ ६ पिछले अनुष्केरों के अनुसार प्रामाश्रा व्यंबनों में ममाश्रा मापाओं में श्राकर अनेक परिवर्तन हो गए थे। इन परिवर्तनों के बाद, हिंदी जिल प्राहत इप से निकली है, उसकी व्यंबन प्रवाली संपनतः निम्नलिलित थी;

| केवल आदि | में | ( 8 | गैर | मध्य में   |        | र के     | बाद | )    | के   | वल मध्य में    |
|----------|-----|-----|-----|------------|--------|----------|-----|------|------|----------------|
| वर्ग १   |     |     |     |            | वर्ग ४ |          |     |      |      | वर्गः ४        |
|          | F   | स्र | य   | घ          |        | क्क      | क्ख | या   | श्च  |                |
|          | च   | छ   | ज   | <i>4</i> £ |        | <b>S</b> | =8  | ब    | क्रम |                |
|          | त   | थ   | ₹   | घ          |        | ব        | त्थ | ₹    | 霍    | न्त त्या स्थ   |
|          | ч   | फ   | च   | भ          |        | сq       | ष्क | FA : | ≠¥(  | स्प स्प स्वस्म |
|          |     |     |     |            |        |          | ¥41 |      |      |                |

#### फेबल स्वरमध्यवर्ती स्थिति में

छाडि और मध्य में

वर्गरे वर्ग४ वर्गभ(इस) टटडढ इडड्ड यट यट यट यड या/न स यया/ज्ञ लर ह्य स स्त

९ ५३६ मभाश्रा व्यंजनों का हिंदी में परिवर्तन

१. ळ, याका लोप – इन दो का हिंदी में लोप हो गया। ळ के स्थान पर इसिलता है। छौर 'यांके स्थान में सर्वत्र 'न' हो जाता है।

२. मध्यवर्ती टठ ड—स्वरमध्यवर्ती टठ कमशः हिंदी में इन्द्र हो गए। स्वरमध्यवर्ती इन्द्र स्वयं भी डिंटी में इन्द्र हो गए।

सध्यवर्ती ह— उपरिलिखित नियमानुसार ट हिंदी में इ हो गया है,
 किंतु कुछ स्थलों में ट के स्थान पर र भी मिलता है।

३. (इ.) मध्यवर्ती म----म के स्थान पर हिंदी में व श्रुति स्त्रीर पूर्वस्वर का साननाविकीकरण मिलता है।

. वर्ग ४ के संयुक्त व्यंजन—हिंदी में वे मध्यवती संयुक्त व्यंजन, प्रधान-तम, एक व्यंजन (क्क, मा श्रादि में क, ग श्रीर क्ल, मण श्रादि में महाप्राण् क्ष, प्रश्नादि ; के रूप में मिलते हैं। इस संयुक्त व्यंजनों के पूर्व यदि हस्त स्वर होता है तो प्रधानत्या उठका दीर्घाकरण होता है।

विदी की कुछ वोलियों में इर (फी वैरियशन) में भी भिलता है।

६. शेच स्थल—येच स्थलों पर कोई परिवर्तन नहीं होता । कुछ सीमित परिवर्तनों के उदाहरख निस्तंदेह मिल सकते हैं, जैसे कंघा<मान्ना संदाः।

४. वर्ग ४ के संयुक्त रुवंकन—ये या तो अपरिवर्तित रूप में रहते हैं, या स्पर्शनाविक्य के स्थान पर स्पर्श और पूर्वस्वर का वानुनाविकीकरण होता है। ऐसी स्थित में पूर्व इस स्वर का दीर्पीकरण भी होता है।

१ १४० हिंदी व्यंजनी का उद्भव-ममाश्रा व्यंबनी से

१. हिंशी के एकाकी खादि व्यंजन-वर्ग १ और वर्ग ३ वे

२. हिंदो के एकाकी मध्यवर्ती क्यौर पदांत व्यंजन—वर्ग ४ से (पिछले अनुच्छेद के नियम ४ से परिवर्तित कर) और वर्ग ३ से (पिछले अनुच्छेद के नियम १. २. ३ से यथोचित परिवर्तित कर)।

१. हिंदी के मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन—वर्ग ४ ते, नहीं पिछले अनुच्छेद के नियम ४ के अपवाद स्थरूप संयुक्त व्यंजन के स्थान पर एक व्यंजन नहीं किया गया है। ऐसे स्थलों पर पूर्व इस्त स्थर इस्त ही रहता है।

४. हिंदो के मध्यवर्धी और पदांत संयुक्त व्यंजन—वर्ग ५ ते वहाँ पिञ्चल अनुष्कुद के नियम ५ के अनुतार संयुक्त व्यंजन का रपर्श व्यंक्त मात्र हुआ है और पूर्व स्वर का सानुनारिकीकरण नहीं हुआ है। ए का सर्वत्र उचारण न है।

# § ५४९ हिंदी में स्वतः अनुनासिकता

हिंदी में श्रनेक एंसे रान्दों में सानुनाधिक स्वर दिखलाई पहता है, जहाँ प्रामाख्य श्रीर ममाध्या में कांई नासिक्य ध्विन नहीं है। इसे अकारण अनुनासिकता अध्यय स्वतः अनुनासिकना कहा जा सकता है। यह स्वतः श्रुत्नाधिकता कुछ प्राचा में ममाध्या में श्रीर पर्यात मात्रा में अन्य आधुनिक भारतीय श्रार्य भाषाश्री में मिलती है।

ये प्रधानतया वे स्थल हैं जहाँ वर्ग ४ के संयुक्त व्यंजन एकाकी व्यंजन के रूप में परिवर्तित हुए हैं। उदाहरखा

श्राँख ( श्रविख, श्रवि ); श्राँच ( श्रव्ध, श्रविं ); माँगना ( मन्ग् मार्गय् ) साँग ( सप्प, सर्प ) श्रादि ।

# हिंदी एकाकी व्यंजनों की उत्पत्ति

Œ

१ ५४२ द्यादिक्(ं< सभाद्याक्) र. सभाक्राक् < प्राभाद्याक् जैसे,

| हिंदी | सभाषा      | शमाधा    |
|-------|------------|----------|
| फल    | कश्लू      | कस्य     |
| काम   | कस्म       | कर्म     |
| कीड़ा | कीडग्र     | कीट (क)  |
| कुँवा |            | कूप (क)  |
| केला  |            | कदल् (ई) |
| कोढ़  | बुद्द      | 328      |
| कौडी  | कवश्चित्रा | कपदिका   |

२. सभाधाक् < प्राभाषाक, क्वः जैवे

हिंदी मभाष्मा प्राभाष्मा कोस कोस क्रीश काड़ा काड़-ग्र स्वाथ(क)

३. सीमित परिवर्षन—धंस्कृत स्कंत>मनाश्रा खंत्र हिंदी में 'कंपा' के कप में मिलता है।

६ ५४३ स्वरमध्यवर्ती एवं पदांत कृ

१. <मभाका क्क् <प्रामाध्या क से संयुक्त संयुक्त व्यंजन : जैते

|                 | हिंदी            | सभाषा           | <b>গা</b> भা <b>সা</b> |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|
| सं∘ क्कः '''    | "चिकना           | चिक्कण          | निक्रस                 |
|                 | √भूँक            | √भुक्क्         | √ बुक्क्               |
| संग्रह्य'''     | ••मानिक          | माखिक्क         | माशिक्य                |
| सं० क्य'''      | ॰ 'पका           | पक्क्-श्र       | पक्य (क)               |
| सं∘ कः …        | ''चाक            | चक              | चक                     |
|                 | नाक              | नक              | नक                     |
| सं॰ कं          | ''मक्डा          | सक्तद श्रा      | मर्कटक                 |
| सं० ब्रहः       | ''चीक            | चउक्क           | चतुष्क                 |
| २. <मभाश्रा     | ∓क जैसे,         |                 |                        |
| (अप) संस्कृत 'प | (क' से⋯⋯         | 'एक ऍ           | म्क एक                 |
| (आर) संस्कृत    | √ंकु श्रौर त     | त्यूर्व 'त्' से |                        |
|                 | √€               | मक √चम          | क्क चमल्क              |
|                 | 4 ∕ <del>च</del> |                 | 5 5URA /=              |

# विंदी साहित्व का बृहत् इतिहास

(इ) देशी शन्दों में '''''√डॉक् √डमक् —

ব

६ ४४४ आदि स ( <मभाआ सा)

१. सभाधा ख<प्राभाषा खः जैसे

| हिंदी | मभाषा   | त्राभाष |
|-------|---------|---------|
| खजूर  | खज्जूर  | खर्जूर  |
| खाट   | खष्ट-धा | खट्वा   |
| खुर   | खुर     | खुर     |
| खैर   | खहर     | खदिर    |

२. मभाषा ख<प्राभाषा संयुक्त व्यंजन स्क, च वैसे,

| हिंदी         | मभाव्या  | प्रा <b>भाष्मा</b> |
|---------------|----------|--------------------|
| सं॰ स्कः खंभा | सम्भ-ग्र | स्कम्भ (क          |
| र्ष∙ चुः…ःखार | खार      | चार                |
| स्वीर         | खीर      | च्चीर              |
| ॅ खेत         | खेच      | चेत्र              |

- सीमित परिवर्तन—संस्कृत 'कर्पर' मभाषा में ही 'खप्पर' रूप में मिलता
   क्रीर हिंदी में भी 'खप्पर', 'खपड़', 'खपड़ा' ऋगिद कपीं में मिलता है ।
  - § ५५५ स्वरमध्यवर्ती एवं पदांत ख
  - १. <मभाष्मा क्ल<प्राभाष्मा के संयुक्त व्यंजन वक, स्य, जा, वर्ण जैसे

|                   | हिंदी               | सभाव्या               | प्राभाष्ट्रा  |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| स् <b>• व्य</b> ः | √स.ख्               | सुक्ख्                | शुरुक         |
| र्स० स्थाः ''     | '''वसान             | वन-सासु               | व्या + √ स्था |
|                   | लीख                 | लिक्खा                | लिख्या        |
| सं० चः 🗥          | ••कॉल               | कक्ख                  | कच्च          |
|                   | $\sqrt{\epsilon}$ स | $\sqrt{\epsilon rea}$ | √रख्          |
|                   | लाख                 | लक्ख                  | लच्च ं        |
|                   | <b>∀श्राँ</b> ल     | <b>श्रक्</b> ख        | श्रद्धि       |
| सं∘ व्या∵         | ••• तीस्रा          | निकार मार             | Acres         |

२. सीमित परिवर्तन

< मभावा स्व<प्राभावा स्व' खौर 'व' जैसे.

हिंदी समाधा प्राथिता लिख लिख लिख पार्खंड पाखंड पाधंड

६ ५५६ छादि ग< सभाका ग १. सभाव्याग<प्राभाव्यागः जैसे,

हिंदी मभाष्रा प्राभावा राष्ट्ररा गहिर-श्र गभीर (क) गाभिन ग िमसा गर्भिगी गिड शिक्ष रुव

रे. मभाद्या ग<प्राभात्रा चादि संयुक्त व्यंजन मः जैसे,

√गाँठ (ना) √गंठ् √ ग्रंथ गाँव गाम सास

३. मभाश्राग (देशी शब्दों में ): जैसे,

गाडी गद्भिश्रा

६ ५५७ स्वरमध्यवर्ती श्रीर पदांत ग

१, ८ मभाश्रा मा < प्रभाषा संयुक्त व्यंजन ग्य, झ. म्न. इस. री. ल्या: जैसे.

> हिंदी सभाषा प्राभाश्रा सं. स्य \*\*\* सोडाग सोडग्ग सौभाग्य सं. ग्र \*\*\* राज्यग (ला) श्चामा श्रग्र पगहा युग्राह प्रश्रह सं. ग्नः • • • शाग ऋगिन ऋ गिन नगाश्च नग्न (क) सं. द्वाः भूँग सम्ब मुद्ग √ उगल (ना) √ उग्गल् √ उद् गिल् सं. र्गः .... गागर गर्गर र, ग्रास् √भौँग (ना) √मया √सागैय सं. हम · · · · फागुन फन्गुस फाल्युन

# हिंदी साहित्य का पूर्त इतिहास

| १. सभाभ्राघ<                     | <प्राभाजाः ६ | र: अस,          |                      |  |  |
|----------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--|--|
|                                  | हिंदी        | सभाश्रा         | प्राभात्र्या         |  |  |
|                                  | घङ्गा        | घड (श्रः)       | घटक                  |  |  |
|                                  | घाव          | घाग्र           | <b>धात</b>           |  |  |
|                                  | घी           | বিশ্ব           | <b>चृत</b>           |  |  |
|                                  | घोड़ा        | घोड (ऋ          | ) घोट                |  |  |
| २. मभाश्रा घ                     | (देशी शब्दं  | नं में )        |                      |  |  |
|                                  |              |                 | — <b>(√</b> घूर्ग्_) |  |  |
|                                  | √ धुसना      | √ श्रुस्        | — ( √ रूप् )         |  |  |
|                                  | √ घूमना      | √ शुम्म्        | — (√ पूर्खर्)        |  |  |
|                                  |              |                 | षोइ् — (√ खृप्)      |  |  |
| § ५५६ <b>स्वर</b> सध्य           | वर्ती और प   | ाद्ंत घ         |                      |  |  |
| <मनाम्रा ग्व<                    | प्रामाच्चा घ | जैसे, बाब       | बग्य स्याप           |  |  |
|                                  |              | স্থ             |                      |  |  |
| § ५६० आदि च                      | < सभाव्या    | অ               |                      |  |  |
| १ मभाव्याच ८                     |              |                 |                      |  |  |
|                                  |              | मभात्रा         | शभाव्या              |  |  |
|                                  |              | चक्कवाश्च       | चक्रवाक              |  |  |
|                                  | चंदा         | चंद (ग्र)       | चंद्र                |  |  |
|                                  | चिकना        | चिक्कश          | चिवकरा               |  |  |
|                                  | चीता         | चित्तग्र        | चित्रक               |  |  |
| •                                | चीर          | चोर             | चौर                  |  |  |
| २ मभाश्राच<प्रामाश्राच्यः र्जले, |              |                 |                      |  |  |
|                                  | √ चू (न      | m) √चु          | √*g                  |  |  |
| रे ममात्रा च (देशी शब्दों में )  |              |                 |                      |  |  |
|                                  | खढ़ना        | √ चड <b>(</b> इ | ) -                  |  |  |
|                                  |              | •               | •                    |  |  |
|                                  |              |                 |                      |  |  |

२. सीमित परिवर्तनः < सभाष्मा ग<प्रभाष्मा कः जैसे साग

घ

साग

बगुला

पलंग

ु ५५८ श्रादि घ<मभाश्रा घ १ मामाना च / तामाना च र जैसे शाक

चक

पर्यंक

```
६ ५६१ मध्यवर्ती झौर पढांत च
```

१. <मभाष्मा च्व<प्राभाष्मा संयुक्त व्यंजन च्य, च्व, च्वं, त्य : जैसे,

सं. च्यः ''' कथा उच्च (था) अच्च कचढा कर्जह्या करुतर सं. च्यः ⋯ √कच √घञ्च √ছভয় तं. र्च ....शॉच ছাতিৰ श्रिचिं: <u>কুম্বিশ্বা</u> कचिका नस्य साँच (सञ्चा) सञ्च सत्य

२. सोमित परिवर्तित : < मभाव्या च्च<प्राभाव्या च : कॉन करूत

赛

१ ५६२ छाटि छ < सभाषा छ

१. सभाव्या छ < प्राभाव्या छ. : जैसे,

हिंदी सभाश्रा प्रामाद्या छल প্রবন্থ প্তস (क) ह्याता केर छिर छिद्र

२. सभाष्या छ\_ < प्राभाष्या च : जैसे,

छार छरिद्या स्रिकः

रै. सीमित परिवर्तन: मभात्रा छ < प्रामात्रा शृ व्

सं श्..... छुकड़ा छुक्कड (अ) 数1 ४. सभावा-देशी शब्दों में : जैसे, छोटा छि: ब्रादि

६ ५६३ मध्यवर्श और पदांत छ

१. < मभाष्मा च्छ < प्राभाष्मा संयुक्त व्यंजन च्छ, ख्र, श,त्स,ज्ञः जैते : सं• च्ळ्र · · · √ उन्त्रस (ना)

√3<del>~3</del>ल कच्छ्रव ग्र कच्छ्रप (क) विश्रीमा विच्छावरा-ऋ विच्छादन (क) √पूछ (ना) √975 1/2° |

**√**3≂छल

₹--२३

| सं॰ श्र.      | ····वीछी                    | ৰি <b>ব্জি</b> প্স          | ন্থ শ্লিক               |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|               | तिरह्या                     | तिरच्छ-श्र                  | तिरश्च (क)              |
| €o अ          | ••••मूँ छ                   | ७ महत्त्र्यु                | रमश्रु (सीमित           |
|               |                             | •                           | परिवर्तन )              |
| स• त्स∵       | ••••चळुड्                   | वन्त्रहम्र                  | वत्सल क                 |
| र्स॰ चु∵      | ••••रीख्र                   | रिच्छ                       | ऋच                      |
|               | विछो 🖲                      | विच्छोइ                     | विश्वोभ                 |
|               |                             | জ                           |                         |
| १ १६० कालि    | ज<मभाषा                     | rar                         |                         |
|               | ्रप्रमाणाः<br>दिशाभात्राज   |                             |                         |
| रु, गमाना भ   |                             | बट बट                       |                         |
|               | <b>ब</b> ड ।<br>जीभ         |                             |                         |
|               |                             |                             |                         |
| २. मभाषा ज    | । < प्राभाष्रा              | सं <b>युक्त व्यंजन</b> ज्य, | ज्व, द्यः जैसे,         |
| सं० ज्यः      | ··· जेठ                     | जेंद्र ज्या                 | 1                       |
| र्स० स्वः     | ····₄⁄जल (ना                | ) √अल् √ज                   | त्त्.<br>वस्            |
| सं∘ चः∵       | ••••গুস্থা                  | ज्ञाश्र द्युत               | (事)                     |
| ३. मभाभा ज    | < शाभाश्राय                 | : जैसे,                     |                         |
|               | a≝                          | ज्ञा यूक                    | г                       |
|               | জী                          | जब यब                       |                         |
|               | √ज्भ (ना)                   | √जुक्म् √य                  | ध्य                     |
|               | √ <b>जा</b> (ना)            | √या/जा √य                   | π                       |
|               | ( देशी शब्दी<br>तीं और पदोत | में): ग्जम (ना)<br>ज        |                         |
| १. < सभाव्या  | জ্জ < গ্রামায়              | । संयुक्त व्यंजन इ          | त, उउव, उय, जे, ये, द्य |
| सं० उज        |                             | फज्जल                       | क्रजल                   |
|               | लाज                         | लज्बा                       | लंक्बा                  |
| र्सं • स्त्वः | ••••उजला                    | তত্ত্বল (শ্ব)               | उज्ज्यल (क)             |
| 4             |                             | (71)                        | ( ")                    |

सं॰ च्युःःःराज रच्य राज्य सं॰ जेंःःःःखन्त् सन्न्त् सर्न्त् √मॉबना √मज्यू √मार्च् एं॰ यें ······(काम) काब कृष्व कार्य एं॰ यं ····ग्राम ग्राप्य ग्राप्य क्रय वावा वण्य (ग्र.) वाय (क्.) √शीज (ता) √खिल्म √खिल्म

२. <प्रत्ययों में मभाषा उज < • व्य < प्रामाषा य

दूज दुइज्ब दुइज्ब हितीय तीच तिइज्ज तृतीय भतीबा भत्तीज्ब भ्रातीय

संस्कृत शय्या शब्द भी शय्या > सेवब > सेव बना है ।

艳

६ ५६६ आदि क< समाद्या क

१. मभाष्मा म-देशी शब्दों में—भॉपड़ी (<कुंपड़ा) भोली (<भोलि-खाई)।

२. मभाष्मा म-देशी-अनुरत्मात्मक शब्दों में-भमभम, भट,भत्म ब्रादि १. मभाष्मा म< ( कवाबित ) ग्राभाषा ज : बैसे.

> हिंदी भूठा संस्कृत खुष्ट हिंदी भरोखा संस्कृत जाल गवाच

४. सीमित परिवर्तन सभाष्मा म<प्राभाष्मा च

हिंदी √फर का उद्गम ममाश्रा √फर, प्राभाषा √खर, हिंद हैरानी • zhar g'zhar श्रीर श्रादिम भारतयूरोपीय • g"h'oer, • g" "oher से माना बाता है।

६ ५६७ मध्यवर्ती छोर परांत क

१. <सभाव्या इस<प्राभाव्या संयुक्त व्यंजन ध्य और हा : जैसे संब्या वंक्स वंच्या

√ब्रुक्त (ना) √बुक्क् √बुख्य् धोक्रा जवक्काच जयाध्याय

स् मुक्स मुक्स महाम् स् मुक्स महाम्

बोभा • बुक्सझ

वडा (क)

£

९ ४६२ झादि ट < समाचाट १. समाचाट < प्राभाचात् (र, ऋ के संपर्क): जैते,

हिंदी सभावा प्रामाधा

√टल (ना) √टल् √तर्
√हट (ना) √डंद् √उंद्य्
टीका टीक तिलक (> ●तिलक)

२. सभावा ट - देशो शक्दों में : जैके, टीला, टोकरी, टक्कर, खादि । ६ ६९६ सध्यवर्ती और पदांत ट

१. < मभाद्या हु < प्रामाधा हु, ट्य, दव, र्क, (ऋ) त, त्ये, हु, हू :

जैते,

| सं∘ इः····•चटारी     | श्रद्वालिया | ग्रष्टालिका      |
|----------------------|-------------|------------------|
| सं∘ ट्यः *****√टूटना | √3₹ <u></u> | √ <i>त्रुव</i> ् |
| र्ष∙ ट्व∵⋯खाट        | खट्टा       | खट्वा            |
| सं वर्गे क्षेत्रट    | केवह        | कैवर्त           |
| सं• (ऋ) त्****माटी   | महिश्रा     | मृत्तिका         |
| सं॰ तर्म ' ' ' वाट   | बद्         | वरमं             |
| सं∘ इ.ह. ∵ इंट       | ₹E          | इप्टिका          |
| कँट                  | 35          | उपू              |

२. < सभाका हु—देशी शब्दों में

मोटा मोह (ग्र) पेट पेह

९ ५७० खादि ठ < समाझा ठ ९. सभाखा ठ—देशी शब्दों में, जैबे, ठेला, ठोकर, ठाकुर खादि ∤ २. सभाखा ठ < (कदाचित ) स्त. स्थ

डॉ॰ खुनीतिकुमार चाटुम्यां ने ठम को छं॰ स्थम श्रीर ठंदा की छं॰ स्तम्य से छंबद्ध किया है। पुनश्च संस्कृत √स्था का प्राकृतकाल में √ठा हो खुका था। उससे बोली के ठान, ठावें श्रादि शब्द ब्युरक्स हैं। ५ ५७१ सध्यवर्ती और पदांत ठ

१. < सभावा ह < प्रामावा छ. छ. √स्था : जैसे,

रं हैं हैं '''' जेठ जेह ज्येष

काठ कह काड कोठारी कोदारिश्च कोश्चागारिक

सं• प्रः विठ दिह पृष्ट

स॰ड ६।० ।६६ पृष्ट मीठा मिद्ध-क्य मिष्ट(क)

सं॰ √स्था ......√उठ (ना) उड्डा उत्क√स्था सं॰ स्त (सीमित परिवर्तन) पठार पदुर परथर प्रस्तर

₹

६ ५७२ स्माटि ड < सभासा ह

१. सभाषा ड देशी शब्दों में : जैते, ढिन्या, डींगी, डेरा म्नादि ।

२. सभावाड< कदाचित्र प्राभावाद: बैसे,

हिंदी संस्कृत डर दर

डोली दोलिका र्टंडा दंड (क)

६ ५७३ मध्यवर्ती और पदांत ह (<इ)

१. सभात्रा ह < प्राभात्रा ह : जैरे,

पीड़ा पीडाग्र पीडा नाडी नाडिश्रा नाडिशा

साहन ताड्या ताडन

२. मभाचा ६ < प्रामाचा टः जैते,

कड़ा कडाग्र कटक कड़्वा कडुव (ग्र) कटुक ग्रालाडा ग्राक्लाडग्र ग्राच्लाट (क)

३. मभ। आंळ< प्रामात्रालः जैले,

ताइ ताळ ताल (इ.स्.) गुड गुळ गुलिका

## बिची साहित्य का बहुत इतिहास

४. मभाषा इ<ग्रामात्रा संयुक्त व्यंजन इ, इय, हू: जैते, √उड्डर √उड्रेति सं॰ इं'''''√उइ(ना) जडा √ জাৱঘ सं॰ क्य'''''जादा

वड्-क (उत्तरकालीन सं॰ दः ' ' 'बटा वड-ग्र संस्कृत )

५. मभाषा इ - देशी शब्दों में : जैसे, गश्चिका गाही गोड गोड

ढ

१ ५७४ चाहि द< सभाचा द

१, मभाषा द देशी शब्दों में : जैसे, दोलक, दक्कन, दीला खादि । दिद

२. सीमित परिवर्तनः सभाष्ट्रा द< प्राभाष्ट्रा धः

ਫ਼ੀਨ १ ५७३ मध्यवर्ती और श्रंतिम ट (८८)

१. < मभाष्या ढ < प्राभाष्या ढ : जैसे. गाढा गादश्र गादक

सीडी सेदी श्रेदी

२. < मभाषा ढ< श्राभाषा ठः जैले. पढना √पढ √पठ्

पीढा षीदिश्रा पीठिका रै. < मभात्रा हु< प्राभात्रा संयुक्त व्यंजन घे, घ्य, द्व. ष्ट, प्ट, ष्ट, ढ, ट्य : जैसे,

#र्सo र्ष······वदर्श बड्दिकेश्र वर्धकिन् सं• स (र ऋ के बूढ़ा बुड्डश्र **ब्द (क)** संपर्भ में ) कोढ़ कुट कुड्ट क्रब र्च∘ ष्टः ...... √काढ़ (ना) √कडढ 死 सं• ध्रः ः दाद वहदा दंदा सं• दुः मेंदा मेडदश मेद (क) **एं॰ व्य**ः ः श्राह-त ग्रह्द श्राव्य

क्सं० ध्य (ऋ. र. √बढ़ (ना) √बड्ढ √ब्ध्य् के संपर्क में)

हिंदी कही और काढ़ा का संबंध प्राइत बातु √कब्द से है किसकी उत्पत्ति संस्कृत √क्षय से हैं।

त

§ ५७६ द्यादि त< मभाद्यात

१. मभात्रात < शाभात्राः जैते,

हिंदी मभाजा प्राभाषा तिल तिल ਰਿਗ तिन-का तिसा त्रख तीखा तिकाव तीक्सा तेल तेल तैल ताँवा तंत्र-श्र ताम्र (क)

२. मभाश्रात < प्राभाश्रासंयुक्त व्यंजन त्र, त्वः जैसे,

र्स॰ न तीन विखि त्रीरिख तीस तिस निश तोइना √तोड (१) √त्रोटब् संश्वत तर्रत

६ ५ ७७ मध्यवर्ती और पदांत त

१. > मभाश्रा त्त>शभाश्रा संयुक्त व्यंजन तः, त्र, क्त, क्त्र, न्त्र, प्र,

| हिंदी                   | मभाष्मा         | त्राभाषा        |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| सं० त्तः                | √ उत्तर्        | उत्+तर्         |
| भीत                     | मिचि            | भिचि            |
| पीतल                    | पिचल            | पिचल            |
| सं॰ त्र · · · · व्यारती | श्रारितत्रा     | श्रारात्रिका    |
| खेत                     | खेच             | चेत्र           |
| झाता                    | <b>छ</b> त्तश्र | <b>छत्र (क)</b> |
| सं० कःभाव               | भच              | भक्त            |
| श्रालता                 | ग्रालचग्र       | য়াগক্ত         |

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

योक्त सं• स्त्र · · · · जोत बोच ক্মান श्रंच सं॰ न्त्र · · · · श्रॉत ਚਸ र्सं॰ सः ••••सात सत्त नप्तृ (क) निश्च नाती वत्तिश्रा वर्तिका ฮ์ เล้า \*\*\*\*\* ฮเสโ बार्ता बत्त सं॰ स्नः '''सौत सपत्नी सवत्ति

#### मीमित परिवर्तन

२. >सभात्रा त >ग्राभात्रा त ∌िवत्त जित बीत

६५७= > छादि थ मभात्रा थ १. मभात्रा-य देशी शब्दों में : जैसे, यपद, यूक श्रादि। २. ममाद्या थ-अनुरणनात्मक शन्दों में : थरथर, थिरकना आदि । १, सभाक्षा थ < प्राभाक्षा संयुक्त व्यंत्रन स्त, स्थ, : जैसे,

सं॰ स्तः •••••थन स्तोक योहा यो-उग्न थल्लिश्चा स्यालिका सं ० स्थ · · · · ' थाली

६ ५७६ मध्यवर्ती और पदांत थ

१. > मभाजा त्थ > प्राभाष्मा त्थ, स्त, र्थ, न्थ : जैसे

कपित्थ (क) सं । स्थ · · · · कैथा कवित्यद्य कुल यी कुलस्य **ब**.लत्य इस्ति (क) संo स्त · · · · 'हाथी इत्यि-श्र माथा मस्थ-श्र मस्तक सं॰ र्थः ....चीय चतुर्य •च उत्थ सस्थ सार्थ मत्यशिश्रा मं यनिका सं ० स्थ '''' सथाती

₹

**६५८० आदिद>मभाषाद** १. मभाव्या द> प्राभाव्या द: जैसे दही

दिवि । दुद्ध

```
२. सभावा ट>प्राभावा संयक्त व्यंजन इ. दि. जैसे
              टोगाश्च
                        द्रोसक । बन्दो द
                                                    æ
  ६ ५८१ सध्यवर्सी स्त्रीर पदांत व
  १. सभावा इ > प्राथात्रा संयुक्त व्यंजन व, दे, इ, जैसे
    eto व्र*****इल्दी
                            इरिदिश्रा
                                              इलिद्रिका
               नींद
                            निइम्र
                                              निद्रा
    सं॰ र्दं ""गदहा
                                              गर्दम (क)
                            गदइ-श्र
     सं॰ इ''''' कुदाल
                            कुदाल
                                              कुदाल
                            ध
  १ ५८२ आदि घ > सभात्रा घ
  १. सभाद्या घ> प्राभाशा घ. जैते
    धन धरा
                   धन । धोना
     भुँद्भा धुँव
                    धूम
  ६ ५८३ मध्यवर्ती और पदांत ध
  >मभाषा द > प्रामात्रा संयुक्त व्यंजन द्व, ग्य, ध्र, ध्रे, जैसे
     र्ष॰ क्रः.... कथो
                              उद्धव
                                            उद्दव
    सं॰ ग्यः ..... दूष
                             ददभ
                                            दग्ध
    सं॰ घ्र**** गीघ
                             गिड
                                            ग्रध
    सं॰ षं · · · श्राधा
                             হাত (হা)
                                            श्चर्ध
                            u
  १ ५८४ इसादि प < सभाव्याप
  १. सभाश्रा प < प्रामाश्रा प, जैते
               हिंदी
                           मभाष्य।
                                        शभाष्ट्रा
               पानी
                                         पानीय
                           पावि:य
                           पुच
               पूर्व
                         पोरियश्र
               षोधी
                                         पुस्तिका
  २. सभाव्याप < प्राभाव्याप, जैसे
               √पखार (ना) √पिक्खाल्
                                           √प्रचालय्
                                            प्रमह (क)
                पगद्या
                               पगाइश्र
                पहिला
                               पदिस्लग्र
                                             प्रम् ( इस्ल )
8-98
```

. . 1

# दिंदी खाडित्व का बृदत् इतिहास

२. सभाष्ट्रा पः देशी शब्दों में, दैसे पेट < पेट

§ ४८५ मध्यवर्ती और पहांत प

१. < सभाष्ट्रा प < प्रामाका संयुक्त व्यंजन प्प, प्र, त्प, पे, प्य,

जैमे, संबद्धाः पीपल पिप्पल पिप्पल

सं प्र.... नार वप्पत्र वप (क) (उत्तरकालीन संस्कृत)

सं∘ त्य.....√उपज्ञ्ना) √उपपच्ज् √उत्पच्

सं॰ पी....कपास कप्पास कर्पास

सं॰ प्य.....डिपया डिप्पया किप्यका

२. सीमित परिवर्तन < मभाद्या प्प < रम (ज्ञात्मन् में) जीर प्रत्यय स्व (न)।

न्नाप, न्नपना <न्नप्पण <न्नातम —पन <-प्पण <-त्वन १. रेशी शब्दों में, जैसे, भापड, टोपी।

#### Б

§ ५८६ आदिक < सभावाक १. सभावाक > प्रासावाक, जैसे

> हिंदी मभाषा प्रभाषा पूल फुल्ल फुल्ल पत्ल फल फल फेन फेरा फेन

२. मभक्षा फ < प्राभावा संयुक्त ब्यंजन स्प, स्फ, जैवे

र्सं॰ स्फ.....√फोड़ना √फोड़ √स्फोट्य सं॰ स्प.....√फॉदना √फंद् √स्पंद

३. सीमित परिवर्तन फ < संस्कृत स्प अथवा प

हिंदी संस्कृत फाँस स्पाश फरसा परशु

हिप्पत्ती : सध्यवती एवं दर्शत क के उदाहरता अनाव्य है।

ष

१ ५८७ श्रादि व <मभाषा व

१. मभाष्मा ब < प्राभाष्मा ब, जैसे

बहिरा बहिरस्र विधर (क) : √बूक्तना √वुज्क् √बुज्य २. सभाक्षा व <प्राभाक्षा व, जैसे

बहु बहु वधु : बीस बीस

सभाष्ट्रा व < प्राभाष्ट्रा चया जैते</li>
 बाघ वग्घ व्याघ : बखान वक्खांचा व्याख्यात

थ. सीमित परिवर्तन अंख्याबाचक दि

'दि' शब्द का ममाश्रा ही में द्विषा परिवर्तन मिलता है—दो, दोहरा श्रादि में द-प्रधान श्रीर शीस, बाइंस श्रादि में व-प्रधान । हिंदी में दोनों प्रकार के परिवर्तन उपलब्ध हैं:

बारह बारह द्वादश : बाइस बाइस द्वाविश थ. सीमित परिवर्तन सं० भगिनी शब्द में महाप्राण विपर्यय

सं भगिनी शब्द 'बहिन' के रूप में हिंदी में मिलता है।

६ ५८८ सध्यवर्ती और पदांत ब

१. < सभाव्या ब्य < प्राभाव्या र्ब, वं, जैसे

सं॰ में.....दुवला दुव्यल दुवेल सं॰ में.....दूव दुव्या दूवी सब शब्ब सर्वे

२. < सभाचास्व < प्राभाचास्र

ताँका तंत्र(ऋ) तास्र(क)

भ

१ ५८६ आदि भ < ममाआ भ

१. सभाव्या स < प्राभाव्या स जैसे,

मील भिक्ला भिद्धा मात भत्त भक्त

२. मभाका भ <प्रामाका संयुक्त व्यंजन अ जैने,

भौरा मैंबर (ऋ) भ्रमर (क) भाई भाइ (ऋ) भ्राव (क) सीमित परिवर्तन :

सभाक्षा भ < प्रभाका – भ्य –, प्रारंभिक व्य के लोप के बाद :</li>

भीतर भिक्तर ग्रन्तंतर : √भीग (ना) √र्मिज् √ग्रम्यंज्

४. सीमित परिवर्तन : हिंदी भ- < सभाश्रा म्इ- < प्राभाश्रा म**इ**-

मैंस म्हेम महिष

सभाव्या स देशी शब्दों में, जैसे भेंट, भून, मोला श्रादि ।

५ ५६० सध्यवर्ती और पदांत भ

सं∘ इवः ∵'जीम

१. < सभावा व्म < प्रामात्रा में और ह

सं• मंं·····गाभिन् गाबिभणि गर्भिणी

# द्यानासिक व्यंजन न, स

লিভ্য লিছা

६ ५६१ मभाश्रा में संस्कृत के पींच नासिश्य व्यंक्तों के स्थान पर केवल तीन नासिक्य जा, न, म रह गए थे। दिंदी में खुके स्थान पर सर्वत्र न हुका क्षीद दो हो नासिक्य व्यनियों न क्षीर म रहीं। क्रमायत सन्दों में शेष तीन नासिक्य क्षीत नाहिंदी

न

चादि न < मभाव्यः न/खें १. मभाव्या न/ख < प्रामात्र्यः न, जैसे

> नाच नश्च तृत्य नीच णिच क्रनीच्य नाम ग्राम नाम

२. सीमित परिवर्तन : संस्कृत √स्ना<मभाव्य नहा नहा (ना) √नहा √स्ना

े ज् का क्यारण संक्षत्रगृहीत राष्ट्री में प्रवास करने से होश है। व केवल सातुनाविक स्वर के बाद मंत्रिय शास्त्रम अनि 'श' के संपर्क से क्यारित सा प्रतीत होता है। ऐसी विपति में शास्त्रम सिंहम कार्यक्षम का क्यारण हो जाता है, पूर्ण शास्त्रम प्रामित्रम संक्ष्य का नहीं।

|             |                  |                  | ***         | 141 41 41    |
|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| ३. सीमिव    | परिवर्षन : न <   | (न्त्र < इत् ( घ | ातु √वा     | का)          |
|             | नैहर             | ग्रेंहर ग्राहर   | ज्ञावि      | -घर          |
| मध्यवर्ती च | गैर पदांत न      |                  |             |              |
| १. < मभा    | भास/प्राभा       | ब्रान, स्, जैले  |             |              |
| र्स॰ नः     | ••••पानी         | पाशिश्र          | पारि        | नेय          |
|             | थन               | थग्              | थन          |              |
| र्न• स्⊤    | ••••कंगम         | कंगरा            | क्क         | T T          |
|             | √िशन (ना)        | √गण्             | √गण्        |              |
| २. <मभा     | षारण<प्राभा      | ाध्याच, र्ग, इ   | , स्य, जैरे | 1            |
| सं॰ घ       | श्रमान           | श्रग्राज         | अव          | ाव           |
| सं- र्या    | कान              | कस्स             | कर्या       |              |
| सं॰ त       | जने क            | # नर्गावई स      | यशे         | <b>प</b> वीत |
| सं॰ न्य     | सूना             | सुग्गश्र         | शून्य       | 7            |
|             |                  | स                |             |              |
| र् ५६२ छा।  | दिस< सभाव्या     | ा स              |             |              |
|             | म < प्राभाष्मा   |                  |             |              |
| मन          | मण मन            | : मूँग           | मुग्ग       | सुब्ग        |
| २. ममाचा    | म प्राभाव्या व्य | , रसः जैते       |             |              |
| सं॰ स       | मक्ख             | न सक्र           | त्रण        | स्रच्य       |
| सं॰ इम (    | (बीमित) मोछ      | <b>∗</b> मुच     | <b>ন্তু</b> | रमभु         |
| १ ५६३ सध्य  | वर्ती और पदां    | त म              |             |              |
| १. < मभाव   | षास्म/स्ब<प्र    |                  | , मं, जैसे  |              |
| सं० स्वः    | ••••नीम          | श्चिम्म          | निव         |              |
|             | षानुन            | वम्मुग           | जंबु        |              |
| र्ख∘ म्र∵   |                  | ग्रम्ब           | श्रास       |              |
| सं∘ र्म∵    |                  | क्रमा            | कर्म        |              |
| र्सं • स्वः | ····√चूमना       | √ चुंब्          | √चुंव       |              |
|             |                  | न्ह, नह          |             |              |
|             | 2                |                  | 4           |              |

६ ५९ ४ ममान्रा में प्रामान्त्रा चंत्रुक व्यंत्रन च्या और भाकमशः यह और आहं हो चुका था। हिंदी में कुछ स्थलों पर स्वनिमात्मक विरलेक्या से इन्हें व्यंबनसंयोग न मानकर महाप्राया न, म मानना काथिक उद्गित प्रतीत होता है।

> सं व्या कान्ह् <करह् <कृष्ण सं व्या दुग्हारा < तुग्ह < कृत्वम

> > ξ.

व्यादिर<मभाव्यार १. सभाव्यार<ग्रामाव्यारः जैसे.

रात रचि रात्रिः रंग

मध्यवर्ती श्रीर पदांत

१ < सभाव्या र < प्राभाव्या र, जैसे

श्रारती त्रारचिश्र जारात्रिका : कायर

२. मभाष्मा र< प्राभावा स, जैसे

√सराह (नाः √सराह √श्लाव्

रंग

काश्चर

रंश

कातर

 सीमित पश्चितन : उत्तरपद में 'दश' के दका र होना : द ८ क द ८ र बारह बारह बारह द्वादश तेरह तेरह बारह बडोटडा

तेरह तेरह ४.सीमिस परिवर्तनः ट< ब< र

शहेरी शहेलीय सामेतिक

ल

१ ५६५ आदि ल<मभात्रा ल १. मभाषा ल<मात्रा ल: जैसे.

> लोहार लोहग्रार √लगना √लगा

लग्न

६५६६ मध्यवर्ती श्रीर पदांत ल १. < मभाषा ल < प्राभाषा ल, जैते

> कावल कळल दुवला दुव्यल

२. < मभाष्मा ल< प्रामाच्या र, जैसे

इलदी इलिटिया

≇रिटिका

कलल

दर्बल

2 7

3. < सभाव्यास < प्रामाका व जैसे

द<द<ल सोलइ सोतह .

V < ग्रभाका क < प्राथाका ट. जैसे

ನಹಗಡ-ಸಮತ तलाव तराग

ः ४. ८ सभात्रा ल्ला, <प्राभात्रा ल्ला, ल्य. ल्व. र्य. जैसे

र् थे॰ स्ल.....फुल **फल्ल फल्ल** सं॰ स्य ..... मोल मस्य मल्ल सं० रूप.....वेल बेलन बिस्व सं० र्थ.....पलंग

६. सोमित परिवर्त न सं० शह के द्र का रुख > होना

भस्त ध 22007

य. च

पछलंग

पर्योक

#### क लहत व

ः उत्तरकालीन सभाव्या में प्राभाव्या के य का पूर्ण लोग हो गया था। प्रारंभ में 'य' का व' हो चका था. स्वरमध्यवर्ती का लोग हो चका था. संयुक्त ब्यंबन में 'य' सबसे वर्बल होने के कारण सदैव अन्य व्यंजन के रूप में परिवर्तित हो भारता शर

अतएव हिंदी में 'य' या तो आगत शब्दों में भिलता है या य अति के कारण श्राया हन्ना, जैसे, राय < राजा ( सं० ), कायर < कातर ( सं० ) आदि ।

#### ६ ५६⊏ व

उत्तरकालीन मभाद्या में प्राभाद्या के ब. व का द्विषा विकास मिलता है। कहीं व का व बन जाता है, और कहीं व का व बन जाता है। जैसा पहले कह ख़ है हैं, हिंदी उस बोली का विकसित रूप है जहाँ 'व' का सर्वत्र 'ब' होता है। खनएव प्रामाश्या का व हिंटी में क्रमागन शब्दों में नहीं मिलता ।

प्रभावा में 'व' पामाना 'प' से विक्रतित रूप में भी मिलता है। हिंदी तक अपते आते इस 'व' का भी प्रायः लोग हो गया।

ममाश्रा के -म-काभी डिंदी में खाते आते व्यंत्रनत्व नष्ट डो चका था. केवल काननासिकत्व रह गया था को पर्वस्वर को साननासिक कर देता था। उद्दुच स्वर के स्थान पर व श्रुति का आगम हो बाता है।....

| WA | 727 | 777 | : |
|----|-----|-----|---|
| 24 | 161 | w   | ٠ |

राव < राजा (सं॰) १. व भृति कुपक कँवा কুৰক্স २. <प ( सं० ) महावत महावच महापात्र सपाद (क) सवाया सवाश्च-श्र श्यामलब साँग्रलश्र १. <म ( सं∘ ) सॉवला कॅंबर कें ग्रर कमार

स

§ ५६ ६ द्यादिस < मभाव्यास १. मभाव्यास < प्राभः व्याराघसः, जैले

संब्धः साहित्रा शादिका सोठ संव शुंठि

तं व ः सोलइ सोडइ पोडश

रं॰ सःगासास स्व स्व २. सभाकास < प्राभाकासंयुक्त व्यंजन रय, अ, रख, रब स्व, कैते

सं इयः ''''' सला सलग्र श्याल (क)

सं॰ अः •••सेट सेंड अंपिन्

सं∘ रल......वराइ(ना) √वराइ √रलाघ्

सं• स्व\*\*\*\*\*\* समुर स्वसुर सं• स्व\*\*\*\*\*\*साँदें सार्थि-सामि स्वामी

§ ५०॰ सध्यवर्ती श्रीर पदांत स १. सभाश्रा स < प्रामाश्रा स, श, जैसे

र्सं स मांस मांस मांस

श्रास श्रास श्राद्या

२. मभाष्मा स्त < प्राधाश्रा संयुक्त व्यंजन रव, रवे, रम, श्र, वे, ध्वः ष्य, स्म, स्य, वैसे

र्सं॰ रवः .....परसीं परस्ता परहवः र्सं॰ रवं .....पास परस पाहर्व

```
सं० रम · · · · रास
                          रसिस
                                        रक्रिस
  सं॰ अ*****शॉस्
                          ग्रस्त
                                       শ্বস্
  सं॰ र्षः '''सीस
                         सीस-सिस्स
                                       शीर्ष
  संब्धः भौसी
                        मा उस्तिश्र
                                       मातृष्यस
  सं > ध्य · · · · पून
                                       पुष्य (पीप)
                          पुस्स
  सं∘ स्मः .....√त्रिसरना
                         √विस्सर
                                       √विस्मृ
  सं रय : : : श्या ल स
                           च्चानस्त
                                        ग्रालस्य
६५०१ आदि ह < मभात्रा ह
मभाद्याह < प्राभाद्याह, जैसे
  √हम ना) √हम् √हस्: √हर (ना: √हर् √हर्
६५०२ सध्यवर्ती और पदांत ह
१. < सभाव्या ह ं प्राभाव्या ह, जैसे
  लोडःर लोड-त्रार लौडकार √सड् √सड् √सड्
२. ८ मभाद्याह ८ प्राभाद्याल, घ, ध, ध; फ. भ, ढ, जैसे
  सं॰ खः .... शहेरी
                          श्रदेडिश्र
                                         श्राखेटिक
                       ग्रहर (लिख श्रादि श्रपवाद है)
  सं व ध में हर
                                        ज्ञातित्रर
                          नइहर
  सं०य****√कइ
                         √कथ्, कह
                                       √कथ्
  सं ७ घ · · · · गेहूँ
                         गोह
                                        गोधूम
                         दहिश्र
                                        दिष
  सं॰ फः ' ' कटहन
                         कदक्लं
                                        काष्ट्रफलं
  सं भ भ भ गाउँ गहरा
                        गहिर∙श्र
                                       गभीर (क)
            √ होना
                         4/इंो
                                       √भू (भवति)
  सं • ढः • • • पहिला
                          पढिल्लग्र
                                       प्रथ-इल्लक
                          पहिल्लश्र
३. सीमित परिवर्तन-उत्तर पद में दश के श का ह होना।
```

वारह हिंदी संयुक्त व्यंजन

द्वाद श

बारह

५६०३ हिंदी में भी मनाधा के समान तीन प्रकार के संयुक्त व्यंवनसमूह मिलते हैं:

```
बर्ग (१) इक, ग्या, न्नः (ब्यंबन+वही व्यंबन),
वर्ग (२) स्ला, ग्य (खलपत्राख व्यंबन+उसी का महाप्राख्),
वर्ग (३) न्त, न्द (स्पर्श श्रीर उसके पूर्व स्वर्गीय व्यंबन)
वर्ग (१श्र) न्क, न्व, न्य (त्र+ कवर्ग, चवर्ग श्रीर स्र)
```

६ ६०४ वर्ग १) कक, गाञ्चादि और वर्ग (२) क्ला, त्थ आदि

ये संयुक्त व्यंत्रन मभाव्या के तरसमान संयुक्त व्यंत्रनों से निकले हैं। प्रायः इन समाबा संयुक्त व्यंत्रनों के स्थान पर क्षत्रेला व्यंत्रन हो जाता है और पूर्व इस्त स्वर प्रभानतथा दीर्थ हो जाता है, किंतु अनेक स्थलों पर ये मभाव्या संयुक्त व्यंत्रन दिसी में अपिश्वति रूप में मिलते हैं। निम्मलिखित उदाहरणों में दूतरा सामान्य-तया परिवर्तित रूप भी मिलता है:

```
<del>र</del>कः चर्कर
               (चाक),
                            मक्कह
                                      (सकड़ा)
क्ख'''रक्खूँगा
               (रखना),
                            मक्खी
                                      (माली, बो०)
स्तः...गुस्युल
              (गृगुल)
च्चः 'सब्बा
               (सौंच, सच), कच्चा (काँचा, बो०)
च्छ्र∵∵श्रव्छा
च्छा : "गुज्जर
               (गुजर)
ट्ट***मिट्टी
               (माटी, बो॰)
ट्ड ''पिड्
इड'''गडी
             (देशी शब्द)
ड्ढ ... बुड्टी (बूटा)
 चः पत्ता
             (पाती, बो०), बत्ती (बाती, बो०)
रथ : सस्था
              (माथा)
इ...गदी
              (देशी शब्द)
 द्ध∵िगद्ध
              (गीध)
ed...खत्वइ
              ( खप्पड़ ) ( खपड़ा ), थप्पड़ ( धापड़-देशी )
न्नः 'श्रन
```

६ ००५ वर्ग ३ न्त, न्द आस्

ये संयुक्त व्यंजन सभाश्रा के तत्समान संयुक्त व्यंजनी व निकले हैं, जैसे

```
न्तः ''श्चन्त, श्चंत न्टः ''श्रंदा स्प'''कस्पन, र्क्षपन
न्दः ''चन्दन, र्चंदन न्डः ''श्चंदा स्व'''चुम्बन, खुंबन
```

न्य'''गरब, पंच न्ठ''''क्टी रुक्त''''गुरुकत, गुरुकत न्य''''क्कस्ता, क्षेपा न्द'''''हूँ ढना (वेशी) म्था''''खम्मा, खंमा गर्गे १ ( फ्रा ) ~ममाक्का

वर्ग ३ (च्र.) सभाच्या

६ ६०६ अनुस्वार+एकाकी स्पर्ग और स

सभाक्षा में संस्कृत के क्, क्रीर न् ( क्रांशिक रूप ने ), लुत हो गए वे । संस्कृत में क् क्रीर युक्तगीय स्वशं के पूर्व क्राते ये, उनके स्थान पर सभाक्षा में क्रनुस्वार∔जवर्गीय स्वशं हो गया । हिंदी में इनके स्थान पर न हो गया । क्रतप्य

कंगन [कन्गन्] चंचल [चन्चल्]

किंतु लिपि में इसके लिये पृथक् संकेत नहीं है।

सभाष्ट्रा के स के पूर्व स्थित अनुस्वार का भी इसी प्रकार हिंदी में न् हो गया है। अतहत्व

इंस [इन्स] इन्स [इन्स]

# द्वितीय खंड

### रूपतत्व

# विदेशी भाषा से आगत शब्दों की ध्वनिप्रक्रिया

प्रारंभिकी

\$ ६०० प्रत्येक भाषपायद्वदाय (स्थीय कम्युनिटी) अन्य भाषा-भाषियां के संवर्क में न्यूनाधिक मात्रा में सांकृदिक तत्यों (कृत्यदाल आइंटेम्स) का आदान प्रदान करता है और इस सामान प्रदान में कभी कभी उन तत्यों के साथ उनको घ्यक करनेवाले शक्य भी एक भाषा ने बुदरी भाषा में प्रश्च हो जाते हैं। अधिक संवर्क होने पर इन विदेशी शान्यों का किसी भाषा में अंदाभयेश और भी स्वपन तथा गहरा हो जाता है पूर्व ग्रन्थों (लेक्सिक्स अंदाभयेश और भी स्वपन तथा गहरा हो जाता है पूर्व ग्रन्थों (लेक्सिक्स अंदाभयेश और भी अभी जनिस्वकृत स्व

बहाँ तक इन बागत ( विदेशी ) शब्दों के बाजरण का संबंध है. जनका उन्चारण बहत कुछ बक्ता के उस विदेशी भाषा के उच्चारण के परिचय और टीला पर निर्मर है। एक छोर वे बका है जो उस विदेशी भाषा के शेलनेवाली के बीच अपने देश या उन्हों के देश में पले हैं वा ऐसे गुरुवनों से पढ़ा है जिनकी वह विदेशी भाषा स्वयं मात्रभाषा थी। ऐसे वक्ताकों का अपनी निकी भाषा बोलते समय भी उन विदेशी शब्दों का उच्चारण बहुत कुछ मल विदेशी उच्चारण से मिलता जलता होता है. या यह कडिए कि प्राय: अपरिवर्तित होता है। इसरी क्योर वे वक्ता है जिन्होंने उस विदेशी भाषा को न तो कभी पदा सना है। स उस भाषा के नैसर्गिक वन्हाओं के संपर्क में कभी आए हैं और न उत्पर कहे विदेशी भाषा से सुपरिचित बनों से मिलते जुलते हैं। ऐसे वक्ताओं का विदेशी शब्दों का उच्चारण मूल उच्चारण से पर्याप्त भिन्न होता है। वे इनका उच्चारण विस्कृत देशी दंग से करते हैं। इन दोनों पराका हान्यों के बीच अगरिएत वर्गश्रेशियाँ है श्रीर इनके वक्ता न्यूनाधिक मात्रा में विदेशी व्यनियों को निजी व्यनियों से प्रथक श्रयवा श्रप्रथक रखते हैं। श्रतएय विदेशी व्यनियों की सनी ( फोनेटिक इनवेंटरी ) बहुत कहा बका के संस्कार ग्रीर तज्बन्य दैयक्तिक बोली ( ग्राइडियालेक्ट ) के श्चनसार घटती बढती है।

उदाहरण के लिये फारसी के रीकड़ों शब्द हिंदी में का चुके हैं। इनका उच्चारण बका के फारसी भाषा के परिचय क्रीर दीवा पर निर्मर है। किन लोगों ने सकतव से पदा है या परिवार के कारली दों लोगों से पदा है, उनका शीन काक दुस्ता होता है। उनकी वैपक्तिक बोली में [क] [क] प्रपक्ष प्रपक्त स्वनीय (कोनीम) होते हैं क्योंकि वहाँ [कक़] [कक़] कि कुन्तम सुनतम सुन्तम सुन्त

६ ६०८ (बिदेशी) आगत शब्दों की उच्चारण प्रक्रिया

श्चागत शब्दों की व्यनियों में प्रायः कुछ न कुछ, परिवर्तन मिलते हैं। ये परिवर्तन भाषा के विभिन्न स्तरों पर होते हैं:

# (क) ध्वनिस्तर परः

बिदेशी भाषा की सभी व्यनियों निश्वी भाषा में मिल आएँ, यह लगभग स्रातंत्रय है। कुछ, व्यनियों मिल आती है, और कुछ नहीं मिलतीं। व्यतद्व सप्येक विदेशी भाषा से स्थानत सन्दों में किली न किसी मात्रा में परिवर्तन हो ही साता है। इस संबंध में निम्मलिलित तथा जातवर हैं:

(१) जो ध्वनियाँ स्वानमात्मक रूप में मिल भी जाती हैं, उनका उबारख निजी ध्वनियों के स्थान प्रयत्न श्रीर विधि के श्वनुसार होता है, न कि विदेशी स्थान, प्रयत्न श्रीर विधि के श्वनुसार; जैने, श्रंतेजी [h] हिंदी में [क] के रूप में उबारित होता है, श्वादि (देखिए ११२३)

(२) को ध्यनियाँ नहीं मिलती हैं. उनके स्थान पर उस विदेशी माथा से अनिकारिक ध्यक्ति निक्षी चानियों में से निकटतम ध्यति हारा उन्हें उच्चरित करते हैं कैसे, कारती या ग्रीओं के देवपाँ हिंदों में तत्स्थानीय न्यशं से अर्थात् [र्त], [क] से, आदि (देखिय ६११८., १२४)

(१) यदि कोई विदेशी वानि प्राइक भाषा में अन्य क्षोतों ते आगत प्रक्तों में मी भिलती है, तो उसकी माहक भाषा में आने की संभावना बढ़ काती है। जैसे, तरहत कारवी, अभेजी और पूरोंचलीय मारतीय भाषाओं में प्राप्त [5] वानि ही जो कर में पूर्णतया आ गई है (केवल बहुत वेपसे [2] करके लोलते हैं)। प्राप्ती और अभेजी दोनों में मिलने के कारण [f] [x] हिंदी में आ सकती हैं।

(x) विदेशी व्यक्तियों के विविध संस्था (ऐलायकोंन्स) पृथक् हुमक् रूप से आतात शास्त्री में उच्चिति नहीं होते। केश्या मृत संस्था की स्थान का उच्चारता निर्धारित होता है जैसे, संभी में /1/ के दो संस्था [8] हैं, किंद्र हिंदी में दोनों के स्थान पर [a] हैं। (विशेष देशिय (x,y))

किंतु यदि निक्षो भाषा में वे विवेशी माषा के संस्वन स्वनिमात्मक स्तर पर भिक्ष है, क्रमाँत निकी भाषा में वे प्रयक्ष ध्यक् व्यनियाँ हैं तो विदेशी माथा के संस्वनात्मक मेद प्रयक्ष भी बने रह सकते हैं।

- (५) यदि विदेशी आपा भी उस देश में पढ़ाई बाती है और उठकी पदाई में स्वयं मूल विदेशी उच्चारण है भिन्न उच्चारण अपुक्क होता है, तो उठ विदेशी आपा के आगत शब्दों की ज्यनिमित्रण का आपात शब्द तद्देशीय भिक्त उच्चारण होगा, न कि मूल विदेशी उच्चारण; केंद्रे, हिंदी प्रदेश में अंभी भी भी पदाई बाती है और वह उच्चारण मूल व्रिटिश उच्चारण होकर हिंदुस्तानी उच्चारण होता है। ऐसी स्थित में हिंदी में आगत अंभी ज्वानिया अपित्रण का आपार यह हिंदुस्तानी उच्चारण होगा, न कि निर्देश उच्चारण। ऐसी स्थित में आपात शब्दों में वह परिवर्तत उच्चारण। ऐसी स्थित में आपात शब्दों में वह परिवर्तत उच्चारण (यहाँ हिंदुस्तानी उच्चारण)। ऐसी स्थित में आपात शब्दों में वह परिवर्तत उच्चारण (यहाँ हिंदुस्तानी उच्चारण)।
- (६) जहाँ निदेशी भाषा का ज्ञान उच्चारण की अपेद्धा लिखित साध्यस से अधिक है, वहाँ निदेशी वर्तनी का (न कि विदेशी उच्चारण का) प्रभाव परिलक्षित होगा, जैसे हिंदी में आगत अंग्रेबी ध्वनियों पर अंग्रेबी वर्तनी का।
- (७) प्रागत शब्दों में निश्ची भाषा की ध्वन्यात्म प्रवृत्तियाँ (फोनेटिक वैविट्स ) भी परिलक्षित होती हैं. जैले,
- (क) स्+स्पर्ध-इस ब्रादि खंयुक्त व्यंबन के पूर्व इस्ततर 'इ' का पूर्वागम; वैसे, [इस्टेशन्] [इस्कूल्]।
- ( ल ) क्रमान्य संयुक्त व्यंबनों को क्रमनी माषा के ब्रानुसार समीकरण या स्वरभक्ति से सरल करना; जैसे, गिलास ( ग्लास ), हुकूम ( का॰ हुक्स्)।
- (ग) हिंदी में क्यादि 'व' का न होना, क्यतएव 'व' में बदलना; जैसे, बास्कट (वेस्टकोट), विदा (फा॰ विदर्ह)।
  - (घ) प्रामीयों की बोली में 'न', 'ल' का व्यत्यय--लंबर (नंबर ) १-२६

# दिवी साहित्य का बृहत् इतिहास

# ( खं) ध्वनिप्रक्रिया के स्तर पर

- (१) ब्रागत शब्दों में तिको भाषा के ब्रानुसार ब्राच्यिक विमावन (विलेकिक केक्) कर दिया बाता है ब्रीर तदनुसार स्वरम्पनियों का लोप या ब्रागम हो बाता है: जैसे, सामान्य हिंदीभाषी कारसी ब्रायी 'वे-वक्क्क्,' 'वे-ईमाव्' 'ख्रामद-नी' को विव्-क्क्,], विवं-मान्], [ब्राम्-दनी] बोलते हैं।
- (२) स्नागत शब्दों को निजी भाषा के आञ्चरिक विन्यास (शिलीविक स्ट्रक्वर) के अनुकूल बना दिया जाता है। हिंदी में Сөсс [c=कोई स्वंबन, 2=फ्र] अञ्चर प्राक्ष गही है, अतएव ऐसे सभी [C9/C9C] के रूप में बदल जाते हैं, जैसे, सदर (फा॰ सह ), तरफ (फा॰ तर्फ़)।
- (१) आगात शन्दों में यदि व्यक्तिकम (सार्टेड की स्थेन्छ) निश्ची मापा में अनुस्कान्व है, तो कुछ ऐता परिवर्तन अवस्य होगा कि परिचित व्यक्तिकम झा बाएद क्षेत्र, अग्रेस की डकन' में 'दंब' यह प्वनिक्रम हिंदी के लिये पूर्यों अपरिचित है। अतप्य हमें 'दर्बन' किश गया वहाँ दर् और अन दोनों परिचित प्रक्रिक हैं।

# (ग) पविमस्वनिमात्मक ( माफीफेनेमिक ) स्तर पर

प्रत्येक माथा में पररचना के स्तर पर पर के किसी न किसी परिम में क्ष्म्यात्मक परिवर्तन परिस्तिचित होते हैं; जैसे हिंदी में मीठा: मिठास, चूहा: चुहिया, पानी: क्ष्मुहमी, झाम: झमरस । हमसे प्रकट होता है कि प्रथम ख्राइर में दीर्थ स्वर रस्त्रेचेवारों स्वरूप में ते बुह्तर संरचना में पढ़ने पर प्रथम दीर्थ स्वर को ह्यन करते हैं। हसी के अनुसार

ब्राफिस (ब्रॉफिस), किंतु श्रक्तर (ब्रॉफिसर)

### (घ) शब्दस्तर पर

(१) विदेशी मापा के शागत शब्दों में यका प्राया निकी भाषा के शब्दों की भक्तक पाने लगता है: यदि कुछ अर्थावयक साहचर्य (सिर्मिटिक एसोसिएएन) होता है तो निकी शब्द विदेशी शब्द को अपना स्वरूप दे देता है: कैसे, लेमन चूच (लेमनश्रूप) में 'चून' है क्योंकि वह 'चूना' बाता है: (११२०-१) वेपड़ों की बोली में ऐसा परिवर्तन प्राया पाया साता है, कैसे, नाक्ष्मा सक्सेना की पुरतक 'सामान्य मापाविज्ञान' में दिए उदाहरखा— 'बाइ, लाट कमंडल (लाट कमांडर)) होइ बा. 'आठ' (आट) कालेब, 'अन्तरसंदी (युनिवर्सिटी)

(२) विदेशी भाषा से झागत शब्द भी झापत में एक बूसरे को साहर्य से प्रमाषित कर सकते हैं; जैसे, श्रंभेंची झागत 'कर्नल' से 'बर्नल' (बनरल ) संस्कृत झागत 'स्वर्ग' से 'नर्क'।

इस प्रकार विदेशी व्यक्तियों पर विभिन्न स्तरीं का प्रभाव पड़ता है।

## फारसी खरबी से खागत शब्दों की व्वनिप्रक्रिया

\$ ६० ६ हिंदी में तम वे वाधिक विदेशी शान्य कारती ऋरती के हैं। भारतीय इतिहास के सण्यकाल में ऐसे विदेशियों का राज्य या जिनकी शास्तिक भाषा मारती थी। अरायम स्वाभावतः कारती का संपर्क हैं हतना पुराना और गहरा है कि हिंदी में उसके न केवल धर्मवायक धाव्य मिलते हैं, अशितु ऋनेक वंबय-वावक धाव्य—प्रस्थर, ध्वय्य आदि—भी मिलते हैं। छा सामाय हिंदीभाषी को कभी कभी आभास भी नहीं हों। से बात्र हों हैं से आसक्तात होंने पर इन कारती खांची आप स्वाभी भी सामाय से स्वाभी को कभी कभी आसास भी नहीं हों। से आसक्तात होंने पर इन कारती खांची और सम्पर्धों में हम निःशंक अस्य हिंदी शब्द कीर सम्बर्ध सामाय स्वाभी को स्वाभी करती हैं।

हतने दीर्पकालीन, बहुमुली और गंभीर संपर्क के कारण हिंदीभाषियों में सभी कुछ दिन पूर्व तक बहुत काली संस्था में कारवीदों मिलते थे। परिचमी उत्तर प्रदेश कोर दिख्ली के आवषात हुन लोगों का उच्चारण शाय कारवी के मूल उच्चारण शाय कर कारवी के मूल उच्चारण शाय कारवी के मूल उच्चारण जैसा था (और कुछ मात्रा में स्वव भी है)। अब संप्रेसी के स्विष्ठ के के के से भी भागांक एकता की प्रतीक संस्कृत पाण के प्रति स्विष्ठ विष्ठ हों के से से भागांक एकता की प्रतीक संस्कृत पाण के प्रति स्विष्ठ विष्ठ हों के से कारवीदों लोगों की संस्था कम होती बा रही है और हिंदी के सच्छे पढ़े लिखे भी फारवी की कमागत हिंदी या स्रमंत्री में न मिलनेवाली घ्वनियों की कारवीवत नहीं बोलते हैं। किंदु तमान्य वक्ता सभी शब्दों को हिंदी ध्वनियमित्र के स्वतुत्रार बोलता है, विशेषतः बहाँ आगत शब्द में फारवीवत स्वष्ट महीं भलकता।

६ ६१० फारसी अरबी ध्वनिसमूह

|                 |                      |               | - धनमास हप-       | 1          | 1      | field | 1            |                                           |
|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|--------|-------|--------------|-------------------------------------------|
| प्रथव           | स्यान                | क्षरबी        | कारबी             | क्रियी     | नागानी | मारसी | हारती<br>नाम | A PER |
| स्या            | -                    |               |                   |            |        |       |              |                                           |
| ह्पर्ध संबर्धी  | इप्पोधय [ p ]        | 1             | Ъ                 | д          | Þ.     | 3.    | æ            |                                           |
|                 | [ p ]                | q:            | Ф                 | ٩          | jir    | }     | तंब          |                                           |
|                 | द्ख/दंस्यमूलीय [t_]  | t (@)         | ا <sub>ن</sub> د  | 42         | ъ      | j     | ЛC           |                                           |
|                 |                      | \$ (P)(4)     |                   |            |        | - ,   |              |                                           |
|                 | [4]                  | d, ( ) .      | φ,                | ъ"         | W      | ^     | द्राख        |                                           |
| to the section. | [4]                  | (چ.) ( في ) b | ( संदर्भी र )     | 1          |        | 1     | ١            |                                           |
|                 | तालब्य/कोमलतालञ्य    |               |                   |            |        |       |              |                                           |
|                 | equi [ 1]            | j(_r,)        | (स्पर्धं संपर्धे) | 1          | 1      | ī     | 1            |                                           |
|                 | [ k ]                | , <u>1</u>    | <b>14</b>         | <b>,24</b> | J.     | ኃ     | 1513         |                                           |
| -               | [1]                  | (₽) g         | (گ) ۽             | ъ          | F      | ን     | 41196        |                                           |
|                 | तालक्य स्पर्शसंबर्धी |               |                   |            |        |       |              |                                           |
|                 | [ c, ]               | 1             | ۰,                | ن•         | Þ      | W     | ∕tF          |                                           |
|                 | []]                  | 1             | ·_                | ۰,         | 5      | Ŀ     | :            |                                           |



| 3            | # <b>*</b> ₩                            | .w. 1                                                                               | 1           |                                         | -   |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----|
| ₽            | 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | # 1                                                                                 | 1           | <b>W</b>                                | 1   |
|              | ( 3/z )<br>x/kh                         |                                                                                     |             | F                                       | -   |
| S            | χ(;)<br>×                               | ∞<br>( nasperu n )                                                                  | i           | ŧ                                       | 100 |
| [8] 8        | [x] x (E)                               | $\begin{bmatrix} \infty \end{bmatrix} \propto \begin{bmatrix} \infty \end{bmatrix}$ | [7] 7(5)(%) | " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - | A M |
| बास्य तालव्य | कोमल ताबव्य                             | गलविलीय                                                                             |             | 1                                       |     |
|              |                                         |                                                                                     |             | ,                                       | 1   |

कपर दिए कीष्ठक वे विदित होता है कि क्षत्रिकांग कारती व्यंवनों का हिंदी व्यंवनों ने मेल हैं! निम्मलिलित व्यंवनों का विदीमाणी दो प्रकार ने उच्चारण करते हैं—पहला, मुद्ध पारशीवत्; दूतरा, तबने प्रशिक्त मिलती कमागत हिंदी व्यंति हैं। कीन ता उच्चारण कीन व्यक्ति करेगा, यह बक्ता की फारती दीखा पर निमंद हैं।

#### एकाकी व्यंजन

\$ 422

(१) अरबो ग का हिंदी में अववहार (ट्रीटमेंट )

कादि में या मण्य में इसका लोप हो बाता है और लोप हो बाने से धंपर्क में झाए दो लमान स्वर दीर्घ हो बाते हैं। खंत में म्लूप्य होने के साथ पूर्व हस्य 'श्र' को टीर्घ 'श्रा' कर देता है, और यदि वृष्ट में केवल व्यंवन है तो स्वयं दीर्घ 'श्रा' वस बाता है।

## (२) फारसी / का हिंदी में व्यवहार

फारवी में ही फरबी»,  $[\lambda]$  में परिवर्तित हो गया था। हिंदी में भी खादि में बीर स्वर मध्यवर्ती स्थिति में यह 'हूं' रहता है। अंत में फारवी शब्दों का 'हा-इ- मुक्तकी' अर्थात् अनुष्यदित 'ह' पूर्व 'क्ष' के उाथ मिलकर 'शा' वन बाता है। वहीं (<उद्देह) में अंत्व 'ह' का लोग है।

<sup>े [</sup> इ] जररी में टू से जीर फ़ारही में } से बोतित व्यनियांके जरबी फारती राज्य हिंदी में विरक्ष है। स्तका कच्चारवा [ क् ] वा [ क ] होता है।

हुपता दाना ह्वा हुपता बहाल ब्राहिस्ता श्राहिस्ता

- (३) आ/आ + का व्यवहार इस संयोग में मका व्यवहार विशेष हष्टव्य है:
- (i) ब्रादि में a के स्थान पर [क्राय्/ब्राह]—जैसे, क्रायंदा/ब्राहंदा ब्रायना/क्राहना।
- (ii) मध्य में-a मं-के स्थान पर [आय्]- जैसे, कायम, लायक, नायक, फायदा।
- (iii) अन्त में-au i में केवलम का लोप-जैसे, कलई, मुहुई ।
- (iv) अन्त में-a, [में केवल । का लोप जैसे, कसाई, इलवाई।
- (४) इयंत्य न् फारसी के ऋंत्य न् के स्थान पर हिंदी में पिछला स्वर सानुनानिक हो जाता है; जैते, लॉ, (xan) मिर्यो (miyan)।
  - (५) सीमित परिवर्तन
  - (i) फारसी द का द्विथा उच्चारण है, द या जा:
  - कागच (फ्राकाग़द्) खिदमत (फ्राक्टिय्मत्)
- (ii) क्रमागत प्वनियों में प्राप्त प्रवृत्तियों का प्रमाय किसी किसी आयात शब्द में दिखलाई पहता है। जैते,
  - (ऋ) संघोषीकरण —नगद (কাণ্নজুর) (फा॰ तकादह) तगारा (श्रा) र>ल (फा॰ मरहम) --मलहम दीवाल (फा॰ दीवार) (₹) **₹**>₹ -- डेगची (फा॰ देगची) (ई व>व —ताबीब विदाई (फा॰ विदाई)
  - (उ स्वतः अनुनासिकता—पेंच (फा० पेच) — हॅसिया (फा—हिसया)

<sup>ै</sup> कुछ स्वतों में वह शंविम 'इ' इस्ततर 'स' के संत्यागन से झरिवत रक्षा पना है : साह, साह, तिकाह, तह।

(iii, विविध :

प्रतीता ( पत्रीता ) ( क्रा प्रती**ता र्** ) लहुमा ( क्रा श्रमहूष ) श्रमलका ( क्रा श्रमहूम ) तन्दुर ( क्रा तन्दूर ) भिरती ( क्रा विस्ती )

r

## ९ ६१२ संयुक्त व्यंजन

संयुक्त व्यंत्रन अधिकतर संयुक्त व्यवनों के रूप में ही बोले जाते हैं। लिखने में निरसंदेश कुल स्थलों पर उन्हें प्रथक् प्रयक्तिलती हैं, फिर भी उच्चारणा में प्रथम व्यंतन स्वरहीन ही होता है, जैते, सरदार/सर्दार [सर्दार], हूरबीन [दूर्-बीन], चपरासी [चप्-रासी] आदि।

संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित स्थलों पर पृथक् पृथक् मिलते हैं:

# (१) हुके साथ का संयुक्त व्यंजनः

संयुक्त व्यंजन 'ह+ग्रन्य व्यंजन' हस्त श्रथवा हस्ततर श्र के सध्यागम है-श्रानिवार्थ रूप से पृथक् कर दिया जाता है जैसे,

स्रोहदा, मेहनत, शहनाई, मेहराव, दहशत, तोहफा, मश्ल नहर, शहरू, पहलवान, बहस, सुहर, सुबह, फतह, सुलह खादि।

# (२) संयुक्त व्यंजन 'अन्य व्यंजन+या' ः

यह संयुक्त व्यंजन ऋनिवार्य रूप से इ' के मध्यागम से प्रथक् कर दिया बाता है: जैसे,

बलिया (Baxyah) दुनिया (Dunya) तिकया (Takyah) दिश्या (Darya)

टिप्पणी: इसी प्रकार 'स्वा' ( 'बा' के पूर्व केवल 'ल' व्यंबन से ही बना संयुक्त प्राय: मिलता है ) के बीच 'उ' के सप्यागम से संयुक्त व्यंबन प्रयक् कर दिया बाता है जैसे, हलूवा ( halwa )

# (३) CoCC प्रकार के संयुक्त व्यंजन

हिंदी ने निजी व्यनिप्रक्रिया के अनुसार ऐसी संरचना के संयुक्त व्यवनों को प्रयक् प्रयक् कर दिया और उच्चारख [Cə/CəC ] इला, बचिप लिपि में CəCəCə लिखते हैं:

# हिंदी सावित्य का बृहत् वृतिहास

( xabr ) खबर [ xə/bər ] ( hazm ) हज्जा [ hə/zəm ] ( sadr ) सदर [ sə/dər ] ( vazn ) यज्ञा [ və/zən ] ( tatr) तर्फा [ tə/xəf ] ( kafn ) क्र्यन [ kə/fən ] ( taxt ) तस्त्र [ tə/xət ] ( sarm ) सरम [ sə/rəm ]

(४) - च्य-( तथ्यार ), (तैयाद ) ग्रादि शब्दों में - प्रप्र- के स्थान में एक 'व' रह बाता है श्रीर चृतिपूर्तिरूप पूर्वहृष्टस्यर संयुक्त स्वर 'यं' रूप में बोला बाता है [ tai/yar ] ] [ sai/yad ]।

## (४) खंतिम द्वित्व व्यंजन

यह प्राय: एक व्यंजन के रूप में मिलता है जैते, ज़िद (zidd), स्नत (xatt)।

#### स्वर

६९१३ फारसी स्वरों में लापारखुतपा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उच्चारसा निस्तंदेह हिंदी के श्रपने स्थानी श्राँप विभियों से हुआ है। निम्निलिखत स्वली पर परिवर्तन दिखाई पड़ा है:

(१) तीन या तीन से श्राधिक व्यंजनवाले शब्दों में प्रारंभिक श्रास्त्र के फारसी, 'इ' उंका इस्व 'एँ' 'श्री' होता है।

महनव (Mihnat) शोहरत (Suhrat) महत्तर (Mihtar) तोहफा (Tuhfah) महराव (Mihrab) मोहर/शृहर (Muhr) मेहरवानी (Mihrbann)

(२) फरबी संयुक्त स्वर 'ल्रड', 'ल्रड' हिंदी में क्रम से 'क्राएँ' 'क्रक्रों' द्वारा 'ऐ' 'क्री' वन गए हैं:

मैदान ( Maidan ) मौसम ( Mausim )

(३) सीमित परिवर्तनः गुगातमक

(i) उ<श्व पुताव ( Palaw ) हुन्ह ( Hazur ) शुर्माना ( Jarmanah ) (ii) श्र< साइव (Sahib)
सन्दृङ् (Sinduk)
सोवम (Mausim)
वंबीर (Jinzīr)
(iii) विविध सस्तीमा (Istantā)
स्थाम (Afvūm)

(४) सीमिस परिवर्तन : मात्रात्मक

(i) ई<इ मीनार (Minar) कीमत (Qimat)

तारीख ( 'Jarix )

(ii) इ<ई सिवाय (Siway)

(iii) उ<क क्माल (Rumal) खशी (Xusi·l)

( ४ ) सीमित परिवर्तन : स्वरलोप

मामला मुम्श्रामलइ माफिक सुवाफिक तैनात तम्ब्रस्यनात

श्रंमेजी से स्नागत शब्दों की ध्वनिप्रक्रिया

§ ६१४ हिंदी में विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों में फारली खरणी शब्द के बाद अमेजी शब्दों का बाहुलव है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना से अंग्रेजी राज्यभाषा बनी खोर आधुनिक शान विज्ञान अंग्रेजी के माय्यम से मारतीयों को मिला। अंग्रेजी भाषा का शान मारतीय शिक्षित वर्ष के लिये हतना आवश्यक हो जुका है कि बिना अंग्रेजी यो वहे हुए शिक्षित व्यक्ति की कल्पना तक नहीं हो पाती है। कलल्कर हिंदी पर (तथा अन्य भारतीय भाषाओं पर ) अंग्रेजी भाषा का अल्बेठ सहस्त और ज्यापक प्रभाव पड़ा है।

#### व्यंजन

§ ६१५ अंग्रेजी के कुछ स्त्रतिम हिंदी के स्त्रतिमों से मेल खाते हैं, और कुछ स्पनिम हिंदी में नहीं भिल पाते । हिंदी से मेल खानेवाली व्यनियाँ निम्नलिखित हैं: p प b ब ं k क g ग o च j च m स n न l ल r र s स

jय wव

इन झंग्रेबी प्वनियों के स्थान पर संगुख दी हिंदी प्वनियों प्रमुक्त होती हैं, किंद्र इसका यह तारवर्ष नहीं है कि श्वां स्थान या प्रयक्त विस्कृत एक सा है। इन झंग्रेओ प्वनियों के स्थान, प्रयक्त, और विधि में प्याकृत्क परिवर्तन करके स्थानत राज्यों को बोला बाता है। यह उच्चारखास्मक (आर्टीस्कुलेटरी) विभिन्नता उच सीमा तक सक्त है चहाँ तक अवशास्मक प्रभाव (आर्टीटरी एकेस्ट ) में विभिन्नता नहीं आती है। उदाहरखार्थ हिंदी 'च' तालुचित्र के स्रजुशार सम्रतालच्य (भी पैतेटल ) है चत्रकि समकच्च अंग्रेबी 'च' सम्बन्ध-ताक्षम (सिंद शैतेटल ) है।

्र ६१६ हिंदी और खंबेबी में अध्यक्षान व्यति होने पर अंग्रेजी व्यति की हिंदी की क्रमायत व्यतियों में निकटतम व्यति से उच्चरित किया जाता है। नीचे इन अंग्रेजी व्यतियों का व्यवहार (ट्रीटमेंट) दिया जा रहा है:

### संघर्षी ध्वनियाँ

हिंदी में केवल दो कमागत वंवर्षी स' 'इ' है। संस्कृत से आगत ध्वनि 'श' है। अंत्रेनी में दिंदी से कहीं अधिक संख्या में संवर्षी हैं। उनके लिये निम्न जिलित मकार से तिंदी व्यनियाँ हैं:

[1] अंग्रेजी पढ़े लिखे दंखोच्चा प्रयोग धंपर्यो [1] का सामान्यतया शुद्ध उच्चारण [ फ ] करते हैं । इसके उच्चारण में फोई विशेष दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि अंग्रेजी से पहले से ही यह जानि कारणी के आपपम से आप सुकी भी। कम पढ़े लिखे या अध्यावचानों में पढ़े लिखे हो द्योगच्चा महामाल स्पर्ध [फ] से उच्चरित करते हैं. जैसे, कीस, आफित, सेक आरि।

[v] अंग्रेजी पढ़े लिखे भी हिंदी प्रदेश में इसे [w] बोलते हैं और देवनागरी में लिखने में भी 'ब' से प्रदिशित करते हैं। इस प्रकार हिंदी में अंग्रेजी [w] और [v] दोनों एक रूप हो गए हैं। वँगला और भराठी में [v] का उच्चारण [w] से मिन्न है, उसमें कुछ महामाण का आगम है और लिथि में

कमशः वह म स्रीर व्ह ते व्यक्त किया जाता है। हिंदी के उदाहरवा हैं, होट, ब्राह्दर।

- $[\theta][\gamma]$ : इनका दिरी लामान्य उच्चारण क्रमशः दंत्य 'थ' क्षीर 'द' हैं। इस इंतर्देत्य संपर्धी ने निर्वात क्रायिश्वित होने के कारण पढ़े लिखे क्षीर हैं-पढ़े-लिखे समी इसका स्पर्ध उच्चारण करते हैं: जैसे, यमांमीटर, पर्क, क्षादर, मदर।
- [ 2] अधेनी पढ़े लिले इस संघर्षों का सामान्यतमा सुद्ध उच्चारमा करते हैं। यह व्यनि अधेनी से पहले भी फारड़ी के आगत सन्दों में आ जुकी थी। केन्द्रेलिले या अधायभागी से पढ़े लिले हुए [ब] बोलते हैं; जैसे, दर्जन, केन्द्र पेपर श्वादि।
- [\$] यह यस्यं कठोरतालव्य संवर्धी संस्कृत से खागत और फारवी से खागत [श] व्यक्ति से प्रायः खामिक है। इसके लिये लिविचिद्ध 'श' का प्रयोग होता है बैसे, वालिश, फेशन, शो।
- [८] श्रंप्रेशी में स्वयं इस ध्विन का प्रयोग विरक्त और आगत शब्दों में या। हिंदी ने इसे [2] से मिलाकर [ क ] से उच्चरित और प्रदर्शित किया है। जैसे, गैरेक आदि।
- [h] अंधेबी का यह धंवर्षी आयोष है। हिंदी में इत स्थान और प्रयत्न पर चयोष तंवर्षी [h] का प्रयोग होता है। आतएस हिंदीभाषी इक अयोध के स्थान पर चयोष [h] का प्रयोग करते हैं, जैले, होटल, हैट आदि। मण्डी व्यक्तियाँ
- [t] ग्रंबेची में यह नर्स्य निक्कानोकीय स्पर्यच्यति है। हिंदी में हसके स्थान पर [तt] ग्रीर [ट] दोनों प्रकार के उच्चारण मिलते हैं; जैले, तंबाकू, अस्पताल, कन्नान, केतली/केटली, स्ट्रीट, बाक्टर, कीट।
- [d] ऊपर की भौति इसका भी दो प्रकार से [d] ([द]-[द]) उच्चारचा मिलता है, जैसे, दर्चन, गोदाम, ढाक्टर, हाम, पाउडर।
- [1] इस स्वितम का अंग्रेजी में मध्य में और अंत में प्रयोग होता है। दिश्त से मयान राज्यों में क्लित में नहीं है। संस्कृत से स्वात राज्यों में स्वकृत से यीवित कुछ अपिक वायाय उच्चारण कर वकते हैं। वासान्य हिंदी क्ला सक्का उच्चारण [न] से करता है, जो लिपि में पूर्वस्वर के उत्तर अनुस्वार विद्वा से प्रयुक्त सेता है। अंत में [1] अंग्रेजी में स्वनुस्वरित किंदु दियों में उच्चरित पर-वर्ती पर काय कोता बाता है। सेत में [2]

#### करिक्की थ इ है है

(१) अंग्रेबी स्विनमों के गुरूप एंसनों को ही हिंदी में अपनाया वा क्यांतरित किया गया है। अन्य किंद्र गीया संवनों की उपेश्वा की गई है। उदाहर-यार्प, /1/ के से संवन [1][1] थे, किंद्र हिंदी में दोनों के लिये [m] है। एस प्रकार /p/ के संवन [p][p) वे किंद्र हिंदी में दोनों के लिये [u] है। इसी प्रकार /r/ के संवन [v][4] के स्थान पर [a] है।

(१) वर्तनी के प्रभाव से अंतिम 'r' और ing का अंतिम 'g', को अंभेक्षी में अनुज्वरित है, हिंदी में उच्चरित होता है: जैसे, पादर, मदर, मीटिंग क्यांटि।

- (३) कुछ ऐसे सीमित परिवर्तन भी मिलते हैं, बिनमें क्रमागत व्यनियों की प्रवस्तियों दिखाई पढ़ती हैं:
  - (i) संघोषीकरण-डिगरी (डिकी) [ अन्य शन्द डिग्री से भी प्रमावित हो सकता है न

(ii) व>व —वास्कट (वेस्ट कोट)

(४) ब्रामीयों की बोली में कुछ अन्य ऐसी प्रश्चियों भी दिखाई पढ़ती है,
 किंतु परिनिष्ठित हिंदी में उनका प्रचलन नहीं है;

(ii) विपर्यय — सिंगल (सिंगनल ) दिक्स ( डेस्क )

(iii) न>ल-लंबर (नंबर), लमलेट (लेमीनेड)

#### इसर इसर

\$ ६ १८ हिंदी ने श्रंभेजी स्वरों को उतने धन्यासमक रूप से नहीं अपनाया है, कितना लिभिजड़ों (वर्तनी) के आधार पर । यही वर्तनी 'हिंदुस्तानी संसेजी' के उचारपा के मूल में है। अंकनों में बहुत कुछ संमेजी उचारपा का अनुसरपा किया गया है, किंदु स्वरों में ऐसी बात नहीं है। अंभेजी का स्वरस्तमूह हिंदी ले विचात है। उउसे १२ मूल स्वर श्रोर है मजलित संयुक्त स्वर हैं। हिंदीमाई संमेजी सील लेने पर भी हन स्वर १८ स्वर्ती का सही सही पृथक् पृथक् उचारपा नहीं कर पाते। हिंदी में आगत शब्दों के उचारपा बनाए रलने का महन ही नहीं उठता है, हन आगत शब्दों को सामान्य हिंदीमाणी बहुत कुछ केसा ही बोलता है, किंसा झंग्रेजी भाषा बोलते समान । अत्यरण श्रोमों के 'क्रिटिश उचारपा' से आगत ख्वानी सी सी सेगित र स्वरित का स्वरूप श्री सोचा हुए भौति का कोई

श्रमल नहीं किया गया है। 'हिंदुस्तानी उचारख' से इन झागत प्यनियों का लीवा संबंध है, और हिंदी ने झागत प्यनियों को अंग्रेजी के 'हिंदुस्तानी उचारख' से प्रायः स्रमित्र रखा है।'

### ६ ६१६ विशेष

श्चनेक स्थल ऐसे हैं वहाँ जगर दी हुई प्यनिसंगतियाँ आगत राज्यें पर पटित दिखलाई नहीं पहतीं। स्थलों पर अंग्रेसी प्यनि है हिंदी अनि के संबंध के शाधार पर सीमित प्यनिपरितन हंखेभी नियमों का स्थापन अनावरयक है, क्योंकि जैसा गहते हैं। ११६ में, लिख आगर हैं, आगत पार्टों को केवल अपनी प्यनिप्रधाली में ही समन्तित करना नहीं होता है अपित उनके नी वहीं भाषा की क्वाइयों और संस्वनासरों पर उनका तालमेल नैठाना पहता है।

- (१) साहरय : कर्नल के साहरय से जर्नल ( जेनरल ), इकली, दुळली के साहरय पर गिजी ( गिनी ) रसीद ( रिसीट ) ( रसद के साहरय से )।
- (२) निजी पदिसस्यानिमी (मार्कोफोनेमिक): आ्राफित किंद्व अफतर (देलिए ६११६ ग)
- (१) निजी राज्यों की भत्तक श्रागत राज्यों में पाना : लालटेन (लैंटर्न), रंगरूट (रेफ्.ट्र), जैमजूस (लाइमजुस्र), विस्कृट (बिस्किट), कमान (कमान) लाट साइव (लार्च) श्रादि।
- (४) निजी धन्यात्मक प्रवृत्तियों के कारण (को सभी स्रोतों के राज्दों में परि-लचित हैं):
  - (i)[इस्कूल],[इस्टेशन]
    - (ii) गिलास [ग्लास]
    - (iii) ऋतिम इस्त इ का ई करके बोलना : कमेटी (कमिटी)

संस्कृत से आगत शब्दों की ध्वनिप्रक्रिया<sup>र</sup>

\$ ६२० ठेरुत भाषा हिंदी तथा श्रन्य सभी आधुनिक भारतीय आर्थ-भाषाओं का मूल स्रोत है। उत्तका भारतीय संस्कृति पर और तद्दारा प्रत्येक हिंदू भारतीय के बोबन पर अभिट प्रभाव है। भारत की सभी श्राधुनिक—आर्थ एवं

<sup>े</sup> हिरीमापियों का संमेणी का सारतीय उच्चारख कैसा है, यह पृथक् प्रश्न है सौर हिंदी मापा के विवेदन में बसका सोई सीभा संबंध नही है।

लिपि में सभी आगत लंकात्र सन्द सूच बर्तनी का अनुसरय करते हैं, क्यारण अवस्थ भिक्त होता है।

क्सर्वेतर—मायार्यं अपने नत - शन्द - निर्माणं में सदैव सदैव शब्दों को निर्श्वकं अपनाती रही है और अपना रही हैं। इस प्रकार संस्कृत का प्रत्येक संख्वानक और विशेषण्यालक शन्द हिंदी में आ सकता है और उसी के साथ सभी संस्कृत व्यक्तियाँ और प्रतिकृत भी हिंदों में आ सकते हैं।

किंदु संस्कृत के आगत राज्दों में भी वे ही विद्यांत (००११६ में विधित) लागू होते रहे हैं जो फारती और अंदोजी शब्दों में। दिनेभाषी अपनी और वे संस्कृत पहीत शब्दों को वेहकृत के समान सुद्ध बोलने का प्रयास करती है और मान में यह समक्षता भी है कि वह गुद्ध बोल रहा है। किंदु अनजाने में वे सब प्रदेशने कर हालता है, जो ध्वनिस्तर पर प्रायः आगत सब्दों में होते हैं।

६ ६२: संस्कृत व्यंवनों में अधिकांश (क. ज. या रा, प, छोड़कर ं हिंदी में कमागत राव्दों में पाए बाते हैं। किंदु इन सब का उच्चारया उस स्थान और प्रयत्न से तहीं होता है. बो प्राचीनकाल में संस्कृत का या। इन सभी व्यंवनों का स्थान और प्रयस्त हिंदी का निजी है, जो हिंदी ध्वनिविद्यात (हिंदी फोनिटेक्स) के लंड में दिया जा जुका है। शुद्ध संस्कृत पदने के चक्कर में कभी कभी आगत शब्दों में दयों की संस्कृत दयों के समान मूर्यन्य वोलने का प्रयास अलक्ष्य लोग करने हैं, किंदु चवर्ग को कोई स्वर्श नहीं बोल पाता है और न क्वरों को कंक्य।

'श' का उच्चारण संस्कृत व्याकरणों में तालव्य संपर्ध तिदिष्ट है, किंतु होष स्पंत्रों (इ, अ, स, प) का उवारण सामान्य हिंदीमाणी शुद्ध रूप में नहीं करता । पाय: इनका उवारण कमरा: [न][न][न][ग]है।

् ६२२ स्वरों में भी गुणात्मक भेद है। ऋ का उचारण आव स्वरमधान न होकर व्यंवनप्रधान 'रि' हो गया है। 'ए', आरे, 'ऐ', औं' लंकत के उमान खेयुक कर 'अद' 'आद' 'आद' आद उचारित नहीं होते। 'ए', 'औं' तो मून स्वर हो गए हैं। विश्ता हेंदी में नहीं मित्रता है। संस्कृत के आयात हान्दों में बाद उसे बोलना ही हो तो अंतिम स्वर में बलापात न देकर दीर्घल दे देते हैं बिदने दिवर्गपूर्व स्वित इस्त स्वर दीर्य हा, और दीर्घ स्वर दीर्घतर सा बन काता है।

§ १२६ संयुक्त श्रंबनों में 'झ' का विचित्र व्यवहार है। संस्कृत के ज्+न के स्थान पर यह [यँ] हो गया है। संस्कृत पढ़े लिखे (विशेषतः आर्यसमाधी) इसका [यँ] उचारया कर देते हैं।

<sup>े</sup> मराठी में [ यूर्व ] बचारख होता है ।

ंचुक व्यंवर्तों को वैसा ही बनाए रक्षा बाता है क्योंकि संयुक्त व्यंवर्तों का वैविज्य ही प्रभागना का वैशिष्ट्य है वो ममान्ना बीर कमागत न्नामान्ना में नहीं है। निस्तेदह संस्कृत से प्राचीन हिंदी में न्नामान न्यामान्ना में नहीं है। निस्तेदह संस्कृत से प्राचीन हिंदी में न्नामान न्यामान क्यांचित्र क्यांचित्र क्यांचित्र का प्राचीन क्यांचित्र क्यांचित्य क्यांचित्र क्या

ष्यनियिक्षया के श्रनुतार श्रागन संस्कृत राज्यों में श्रांतिम इस्व 'श्र' हिंदी राज्यों के समान श्रनुज्यरित रहता है। श्रान्यत्र संस्कृत व्यनियिक्षया की बनाए रखने का सचेष्ठ प्रयास रहता है।

ं फारसी और अंग्रेजी के अतिरिक्त फारसी के द्वारा तुकीं भाषा के और अंग्रेनी के द्वारा अन्य योरोपीय भाषाओं के कुछ शब्द भी हिंदी में आ गए हैं। इनकी संख्या कम है, और वे भाषा सीचे संपर्कते नहीं आए हैं, अतपब उनपर विचार नहीं किया गया है।

आधुनिक हिंद'तर भारतीय आवंभाषाओं से भी बुख राग्द आप है। फलक्ते और बंबर के निकट तमले चहले वने पुर्वगालियों, इन और फ्रांसिसियों की भाषाओं से भी कुछ राग्द हिंदी में बंगला, मराठी, गुकराठी द्वारा झाद है। वे अस्य भाषाओं के भाष्यम से खाए हैं, हिंदी प्रदेश कभी दनके सीचे संपर्क में नहीं झाया है, खतरब इनपर भी निवार नहीं किया गया है।

हायिइ भागाओं से झालकल कोई विद्योग शब्द नहीं आ रहे हैं। पहले संस्कृत में पर्यात माना में और प्राकृतों में भी मुलुद साचा में हम भागाओं से हास्य आप में। दिनों में कामागत रूप से संस्कृत और प्राकृतों से आप हैं, या संस्कृत शब्द मानकर लिय गए हैं। अत्याद हमकी पृष्ट मुक्तिया नहीं दी गई है।

#### प्रत्यय

## स्वदेशी प्रत्यय

\$ ६२४ नीचे हिंदी के तद्भव प्रत्ययों पर क्षकारादि कम ने विचार किया जाता है। ययानभव इन प्रत्ययों के इतिहास पर प्रकाश डालने का भी प्रयास किया कादरगा।

#### - 5

६६२५ इसके योग से निष्पन शब्द पुल्लिंग एवं क्रीलिंग, दोनों लिंगों में मिलते हैं और यह प्रा॰ भा॰ ब्या॰ भाषा के पुल्लिंग 'क्रा' (सु), क्रीलिंग 'क्रा' २-वड एवं नपुंसक लिंग, 'श्रम्', तीनों का प्रतिरूप है। हिंदी में इसके योग से निष्पन्न शब्द पुल्लिम एवं क्रील्लिंग, दोनों, में पाए वाते हैं; यथा—

चकोर (सं॰ <चकोरः; पा॰ चकोरो, प्रा॰ चछोर); चाँव् (<सं॰ चंद्र: > म॰ भा॰ छा॰ भा॰ चंद - ); चँवर ( <सं॰ चमरः > म॰ भा॰ ह्या॰ चमर - ) बोल ( < म॰ भा॰ ह्या॰ भा॰ नोल —( पु॰ लिं॰ )।

घर ( < सं॰ ग्रहम् > म॰ मा॰ श्रा॰ भा॰ घरं , न॰ लिं॰ )

भात ( सं॰ को॰ भक्तम् > म॰ मा॰ ह्या॰ मा॰ भक्त ( न॰ लि॰ ) चाक ( < सं॰ चक्रम > म॰ मा॰ ह्या॰ मा॰ चक्क ( न॰ लि॰ )

জীম ( < ৩' বিদ্ধা > মাণ মাণ আংশ । বিক্মা, বিক্মা); জীঘ ( < ৩' বছৰু। > মাণ মাণ আংশ । বুৰা, বুৰা - ), বাব ( < ৩' বাবা > মাণ মাণ মাণ বাবা-বব ): বুৰু ( ৩' বুরু। সাণ মাণ আংশা। বাবা)। ( বীণ বিশে)

हिंदी उचारणा में पदांत 'श्र' का लोप होने से इस प्रत्यय का बोलचाल में बोच नहीं होता है, परंत लिखने में ये पद श्रकारांत ही लिखे जाते हैं।

'छ' प्रत्य के योग ते हिंदी में भाववाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं, यथा— चाल, जाँच, समक्त, पहेंच, छाड़; इत्यादि।

भोबपुरी में भी यह प्रत्यय संस्कृत, पु० लिं॰ सु (:) श्ली॰ लिं॰—न्ना, तया न॰ लिं॰—न्नम् का प्रतिनिधि है—यथा-बात (वार्चा); बोल प्रा॰ बोल्ल/ बाल (वाल:); सम्मन्त (सम्बण्य) समन्तः हत्वादि।

९ ६२६ फाकर्—इसकी उत्पित प्रा॰ फाक+2 > फाकड > फाकड है। इससे सम्मावनाची विशेषणा शब्द बनते हैं: वया; पुत्रकड़ ् (√यूनना); पियकड़ (√पीना); सुलकड़ (√लूनना; वह प्रत्यव मोजपुरी में भी मिलता है और इससे संज्ञापद बनते हैं। यथा—

बुमतक्क ( √बूम्—समभता ', समभतेवाला; इत्यादि ।

\$ ६२७ ऋता (पु॰ लिं॰ ', — ऋती ( क्षी॰ लिं॰ ) < सं॰ ऋन्त । इसके योग से शत्-ऋन्त शब्द वनते हैं: यथा — उडता ( √ उडऩा ) पंछी; दौड़ता ( <दौड़ना ) घोड़ा: बहता पानी; चल्ता पुर्वा। चलती फिरती गाड़ी, लीटती दाव, हैंसती गाती लड़की।

'—कती' प्रत्यय से माववाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं; यथा सदती (√उटना ): घटती (√घटना ); बहुती (√वटुना ); इत्यादि ।

भोजपुरी तथा उत्तर भारत की सभी भाषाश्ची एवं बोलियों में 'श्रती' प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा--- ( भो॰ पु॰ ) चलती—( √चल, चलना ); प्रतिद्धिः स्टली ( √उठ, उडना ); उस्रति; स्त्यादि ।

\$ ६२८- करती - ती—इानेंजे ने इस प्रत्यय की खुरपित प्रा॰ भा॰ क्या ।
भा॰ 'क्यारिका' ( पीवन्त प्रत्यय - 'क्या 'में तेन्सार्य का है ने मानी है
कोर चाहुम्यां इसका संयंध रातु प्रत्यय 'क्या ने भावनाचक-'ई, न्द' वे बोहते हैं।
इानेंजे की खुरपित में वह विशेषणात्मक क्या नहीं दीखता को इस प्रत्यय के निष्मक्ष क्रम्य शस्दों में मिलता है कीर वह व्यनिविकास की इस्टि से भी क्याम्य है।
बा॰ चाहुम्यां का मत मानने में ऐसी कोई बाचा नहीं उपियत होती। यथा— चल्तो बचकी; यहती नाजी; उठती उमर (√उठ-८४० उत्त √र्था)ः इल्ली होषहरी (√उत्त प्रा॰ उत्त (इ) ८-८७ उत्त (ति); इत्यादि।

चादुश्यों का विचार है कि इस प्रत्यय की उत्पिच में रं-ित का प्रभाव रहा है।—ति प्रत्यय से निष्मल अनेक संस्कृत शन्य तस्तम अपवा अर्थतस्तम रूप में आ । भा । आ । भा । में बतंमान ये; यथा : श्रुक्ति ( 'खुगति' अ । त । ); भक्ति ( भगति अ । त । ), मति, गति; इत्यादि । ऐसा प्रतीत होता है कि इन शन्दों के प्रमाय से इस प्रत्यय का प्रचलन हुआ होगा । अरबी फारसी से यहीत — 'आत्' प्रत्यात तथा ई प्रत्ययकुक अनेक शन्दों ने भी इस प्रत्यय से निष्मल शन्दाकती की संस्था बचाई है: यथा —

> वकालत् से वकाल्ती; श्रदासत् से ग्रदासती; इत्यादि ।

६ ९२ । अन्न , — नृ इत प्रत्यन की उत्पत्ति प्रा॰ मा । आ॰ मा॰ मा॰ मान् से है और इससे साकार कप (कांकीट कार्म) वाले भाववाचक क्रियामुलक विद्योष्प पद (एँस्स्ट्रैक्ट वर्षल नाउन बनते हैं; यथा — चल्लन्-'रिवाक्' ( $\sqrt$ चल् ( ना ) < म॰ भा॰ आ॰  $\sqrt$ चल्- < रं॰  $\sqrt$ चल् , चर );

ऍठन ( $\sqrt{v}$ ट्( $\pi$ ) < रं० श्रा  $\sqrt{av}$ ट्), जलन् ( $\sqrt{aw}$ ्ता) < स० सा० श्रा०  $\sqrt{aq}$ — < रं० चन्त् > श्रान्य श्रा० सा० श्रा० सा० से सी यह प्रस्य मिलता है, यथा— बं॰ चलन् , से० पु॰ चलन् , पं॰ जलस् , गुब॰ जलस् , सरा० जलस् > न के बोग से कुल भावनाचक संजाएँ भी बनती हैं, यथा— लेन् वेन् ( $\sqrt{a}$ ( $\pi$ ) < хा० लहर् , पा० लम्पि < रं० लस्पें, संस्वतः संकल्त, दश्ति > पा० देति, प्रा० देह के साहर्य पर  $\sqrt{av}$  $> \sqrt{a}$ —हो यथा। इसी प्रकार सान् पान् ; हस्सारि ।

१ ६१० — अंत् इतकी जुल्पित संस्कृत — कंत (शतू) ते है; परंद्र हिंदी में, इसके अर्थ में, कुछ परिवर्तन का गया है। इसके उदाहरण श्रत्पर्सख्यक है, यथा-

मन 'शहन्त', तोता 'रटन्त'; इत्यादि । यह तथा इसका स्त्री० लिं० रूप भो० प० में भी भिलता है. यथा—चलन्ती: बडन्ती ।

\$ ६६१ - ना यह प्रत्यय—'श्रन्त्, - न' का विस्तार है और इसमें 'झा' के योग से शब्द निष्पत्न होते हैं • हवलिये श्रनेक शब्दों के दोनों प्रत्ययांत कप मिलते हैं; यथा चिद्राचन् (श्रन • ) -चिद्रीना (√विञ्रा ( ना )—मिलाइए पालि 'विच्छादनन्'; 'क्षिपाना', संब 'विच्छादयंति' खोलता है, उघाडता है ):

— श्रन् प्रत्यय के समान यह भी श्रन्य भाग श्राण भाग में विद्यमान है; यथा— वंग ढाकना, भोग पुण्डकना, पण्डक्ता, श्रस्त 'वजना' वाजा।

§ ६१२-सी यह भी-स्त्रत्, -न्य प्रत्यत का विस्तार है तथा इवधे निष्पक्ष शब्द वस्तुका लघु रूप प्रकट करते हैं। घात: इससे बननेवाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं; यथा--

ढक्नी क्षोटा दक्कन् '; छावनी (गं॰ छादनिका ) खोड़नी , खोड़ने का खोटा या हरका वल ), सथनो या सथानी ( गं॰ सन्यनिका ); छत्नो, सुसर्नी सुभिर्नी 'साला ( √ छमिर् ना ) गं॰ √ स्मर-- );।

यह प्रत्यय भी प्रायः सभी खा० भा० छा० भाषाओं में प्रचलित है; यथा--इसर साउनि 'छावनी'; यं० छावनी भो० ५०, छावनी; गुज०, पं० खावनी।

इस प्रत्यय के योग से कुछ भाववाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं; यथा— कर्नी, चाँदनी, इत्यादि ।

\$ ६६१ - आ हराडी उत्पत्ति प्रा० मा० श्रा० भा० भंगाक से निष्पन होती है। वैदिक 'युष्पार्क', 'तुस्हारा', 'श्रद्धार्क' 'श्रुमारा' (इन राय्दों के श्रंग (हेस ) 'युष्प' 'श्रप्तम' है)। 'यावक' 'पवितकारी श्रामित', 'तक्वाक' 'बकबादी' 'नियाक' 'नियादीरे 'स्थादि शब्दों ने यह प्रत्य मिलता है।

इसका विकासक्रम यह है---

মা৹ মা৹ স্থা৹—স্থাক্ > ম৹ মা৹ স্থা৹-স্থাস্থ > স্থা৹ মা৹ স্থা৹-স্থা ∤

इस प्रत्यय का प्रयोग मिल भिन्न श्रायों में पाया जाता है—निश्चय, गुरुत्व, लघुत्व पर्व संबंध के श्राविरिक्त इसका त्वार्य प्रयोग भी मिलता है, यथा—

लकड़ा (छोटा-रूप 'लकड़ी' हंडा इत्यादि ।

सहस्य—नीचा ( र्षः नीचैष् ); र्षत्रंष--ठेला 'गाक्षी' ( ८ठेल् ( ना ) ); मेला--(√मिल्ना - ); पीता ( र्षः तिक - ) मह-मूँचा ( < भूँ व् ० ( ना ) ', । सार्थे--कौद्या ( <काउ ( + जा ) <काओं <काको <र्षः काक : ); पत्ता ( <पर्च ( + जा ) <रुष्ठं पत्र- ); मद्या ( रुष्ठं गाक - ); क्रैंजा ( रुष्ठं कप - )।

श्रसमिया, बँगला, भोजपुरी आदि प्राच्य प्रदेश की आ॰ भा॰ आ। भाषाओं में यह प्रत्यय स्वार्थे अर्थ में प्रयुक्त होता है, यथा -

ग्रस॰-क्या 'काना', ह रेगा 'हिरत्';

बँगलो—पाता 'पता', बाषा 'बाप्', बाला 'बाली'; भो ॰ पु ॰ — चोषा 'चोर' हर्ना 'हिरन्', बबुआ, फगुआ, हत्यादि ।

६ ६६६ — च्या इतके योग से कर्मवाच्य कृदंत, ( पैतिव पार्टिस्पुल ) तथा क्रियालात विशेष्य पद बनते हैं। इसकी उत्यति प्राच्या क्षार—'त',—'इत'> मच्या माज्याव माज्याव क्षार्या क्षार्या के विश्वात होती है। यह विकास-क्रम निक्तिलित उदाहरतों से स्थट हो वाबया।

हिं शया < स॰ भा॰ त्रा॰ भा॰ शत्र+—'त्रा' < सं॰ शतः;

हिं • किया < किय्+ ऋग' < 'किऋ'+ 'ऋग' < सं • इतः । श्रम्य उदाहरण-

> कर्मबाच्य —कृदंत प्यासा ( सं॰ पिपासितः ), भूका ( सं॰ बुसुद्धितः )। क्रियाबात विशेष्य —क्ष्माङ्गा ( √क्षमङ्\_) ( ना ); क्षद्धका—√क्ष्टक ( ना '; फेरा - √फेर् ( ना ।

म ॰ भा ॰ आ ॰ — 'इन्ना' के — 'इ' — का आ ॰ भा ॰ आ ॰ भा ॰ के विकास के साथ लोप हो गया । यह लोप की प्रक्रिया वैंगला, असमिया विहारी, पंजाबी, राजस्थानी इस्थादि में ब्रष्टस्थ है: यथा—

सं जितित—, चालितक—> शोर० मा ग् चित्रस्—, चित्रदश्च, (कर्ता का० ए० व० चित्रदो चित्रदश्च) ) शोर० श्रपः चित्रद्र चित्रश्च> व० मा० चत्र्यु, चल्पत्र, पु० (१० चल्मा, पं० चित्रश्चा, चालेशा > शा० १६० चला, बुंदेली—कन्नीजी 'चलो' पं० चल्ला। ५६६०—आह्, आहं इसके योग से संज्ञा एवं विशेषण पदों से मान-बाचक संज्ञापद तथा क्रियाजात विशेष्यपद निष्पत्र होते हैं।

चाटच्यां ने इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार से बताई है-

प्रा० सा० झा० सा० विश्वंत—'आप्'+—'इका' > — ऋषिक्रा,— झाविक्र,—द्वावं!>—ऋषं,—ऋषः । वानीकांत काकती ने क्रियाजात विशेष्य पदों के लिये तो चाद्वयां को सर्पायंत किया है, परंतु प्राववाचक संशापदवाले— 'खाई' (वँ०, झत०-खाड) की उत्पचि प्रा० सा० झा० सा०'—तातं'> म०म० झा० सा०—'वाह' > द्वा० मा० झा० सा० न्याइ,—'आहं' आती है।

'ताति' प्रत्यय का व्यवहार केवल वैदिक भाषा में ही प्राप्त है, लौकिक संस्कृत में इसके जटाहरण ब्याप्य हैं। वैदिक जटाहरण निम्नलिखत है—

श्रारिदताति 'श्रम्भतता', च्येण्डताति 'ध्येष्टता', देवताति 'देवत्व', बहुताति 'ध्येष्टता', वर्षताति 'देवत्व', बहुताति 'देवत्वा', एवंताति 'दक्ता', पंतर्मुग्राता' इत्यादि । इनसे प्रकट कि विदेक भाषा में 'ताति' प्रत्यक का प्रयोग संज्ञा श्रम्यवा विशेषया पदों से भाव-सामक संज्ञापद बनाने में किया जाता था।

हिंदी में—'खाई' प्रत्यांत क्रियाबात विशेष्य पद; यथा—कमाई (√कमाना, प्रा॰ कम्मावह <एं॰ कर्माप्यति, कर्म+'खाप्'(खाबंत));

भो॰ प्र॰ में भी यह प्रयुक्त होता है, यथा— रजाई (राजत्व राजा); सचाई (साच, सत्य)

भाववाचक संज्ञापद--

मिठाई ('मीठा' से), भलाई ( भला' से ), बुराई ('बुरा' से) इत्यादि।

ई ६६८—क्षाऊ — इस प्रत्यय से क्रियामूलक विशेषणापद निष्पन्न होते हैं जो बोगबत क्षयवा स्थाना क्योतित करते हैं। इसकी स्थुत्यति प्राप्त भाग्न आर्थ 'शिक्ट्'-क्षाप्— +उक (क्रियामूलक विशेषणा प्रत्यय) से सिक्ष होती है। प्राप्त भाग्न आर्थ भाग्न में इसके उदाहरण निमानिलित है किंद्र हिंदी में बहुत कम शब्द मितते हैं—

बादुक 'वाचाल', नायुक 'नाराकारी', उपक्रमुक 'वस्नितरील', वेदुक 'बानेवाला', भावुक (्रंग्ड्र 'हाना' ', हारुक (्रंग्ड्र 'हरख करना'), दंशुक (्रंग्ड्र काटना'), बचुक (्रंड्र 'बरवना') हिंदी में साऊ के उदाहरख मिम्मिलियित हैं—योग्यतापंक—बिकाऊ (्रिक्ट् ना; सं॰ वि॰ ्र्रकी—'बिन्नी यते' 'बेचा बाता है', मा॰ विक्केट विक्टर ('बेचता है') ( काम—चलाऊ (्रंच्ल् ( ना ), सं॰ ्रंच्ल्), टिकाऊ (्रटिक्( ना ); सरंद्र जड़ाऊ ( 'बज़ हुखा') गहना में यह मत्यव श्रुकालिक करंत के बोग में म्युक होता है।

स्वमात्र या गुण्याची—'डड्राऊ' 'फजून सर्ची' (√उड्रा (ना), स्राऊ (√सांना)। बँगला, नेपाली ख्रादि कुछ छा॰ मा॰ खा॰ माषाओं में इससे क्रियामूलक संज्ञापद भी बनते हैं यथा—वं॰ छाड़ाउ 'ख्रुटकारा', घावराउ 'पवराहट'; ने॰ 'ख्रराउ' 'ख्रादेश'।

भो०पु॰ में इस प्रत्यय की सहायता से बातु से संज्ञापद निष्पन्न डोते हैं. यथा—

चलाऊ (सं॰ √चल्, चलने योग्य, बैसे कामचलाऊ में; विकाऊ (सं॰ √विको -) विको योग्य; टिकाऊ (√टिक ', को बहुत दिनों तक चले; दिलाऊ या देलाऊ (प्रा॰ √दिक्ल या √देक्ल ; स्वकाऊ (प्रा॰ √उड्डयन, क्यांने या नह करनेवाला।

इस प्रत्यय की उत्पत्ति ज्ञान+उक से बने हुए क्रियामूलक विशेष्य से हुई है स्त्रीर इसका संबंध मी '—क्याई' से हैं।

े १२१ — च्याक्, — आका गुरावाचक विशेषण पद सिद्ध करने में इन प्रस्थयों का उपयोग किया बाता है।

हानंते महोदय ने हन प्रत्ययों की न्युत्यति सं 'क्षायक' से बताई है, यथा हिं॰ उड़ाका < उड्डाब्रक < मा॰ उड्डाबक < सं॰ उड्डायक परंतु चादुम्यां के ब्रद्भसर हमकी न्युत्यति प्रा॰ ब्रद्भक या खाक से सिद्ध होती है।

उदाहरण पैराक, तैराक —पैर् (ना), तैर् (ना), लड़ाका (√लड़ (ना) हत्यादि। चालाक (फा॰ थे यहीत) शब्द भी इसी वमूह के स्रंतर्गत हैं। अनुरागात्मक (श्रोनामेटोपोपटिक) शब्दों के भाषवाचक रूप भी

द्याका, प्रत्यय से निष्यन्न होते हैं; यथा —

सङ्का ( 'सङ्-सङ्की आयाज), पटाका ( पट्-पट् व्यति ) धङ्गाका ( 'पड्-पट् व्यति ) धङ्गाका ( 'पड-पड्का का का ),

भो॰ पु॰ एवं मैथिली भाषात्रों में भी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है।

्र ६४० — 'झाटा' ध्वन्यात्मक शब्दों के भाववाचक रूप सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है।

यथा-सन्नाटा ( 'सन्न' )

१ ६४१ यह प्रत्यय—आरी <सं कारी का ही अन्य रूप है और र्> क् कारण बना है।

उदाइरख - खिलाड़ी (√खेल (ना);

अनाड़ी ( < पा॰ अराराश्र—'नूर्लं'+ग्रारी-डी )।

प्रायः सभी आ॰ भा॰ आ॰ भाषाओं में इसका प्रयोग होता है। यथा— हिं॰ अनादी, वें॰ अनादी, पं॰, वि॰ अनादी, गुव॰ कनादी ( —र्> - द्) मरा॰ अडायी ( वर्षाव्यत्यव ) § ६४२ — इमात इतका संबंध — 'छत्व' या 'स्व' से है। यथा व्यविद्याल पति के बीवित रहने की अप्यस्था।

६ ६४३ — आन् प्रेरणार्थक कियाओं से क्रियासूलक विशेष्य पद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।

इतकी उत्पत्ति 'शिच्' ( पेरलार्थक }+श्रापन, —श्रापनक > श्रावर्ग, — श्रावराश्च > — श्रासार > — 'श्रास' > — 'श्रान' है ।

यथा—मिलान् √मिलाना ): उड़ान् (उड़ाना ); उठान् (√उठाना, सं॰ उत्-स्था ); लगान् (√लगाना )।

यह प्रत्यन मोजपुरी में भी वर्तमान है। यथा —चलान् चलापनः; रिवास, फैशनः; उठान् ( उत्थापन ) श्राभिष्ठद्विः, मिलान् ( सं० √ भिल ) तुलनाः उड़ान, उड़ाना < उड़ना ( उड़डापन— )।

े ९४४-- आप- कियाजात विशेष्य पद सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया साता है: यथा--

मिलाप -! √मिलना, सं॰ भिलति, पा॰ मिलाइ; उद्दि॰ मिलाप, भो॰ पु॰ मिलाप् पं॰ मिलाप, गुव॰ मेलाप)

टर्नर महोदय ने इतकी ज्युत्पत्ति प्रा० भा॰ चा॰ भा॰—'स्व'>—'स्व'> 'प्व'>'(प')-'प से से सताई है; परंतु सं॰ 'ख्रात्मन्' शब्द है इसकी ब्युत्पत्ति इस प्रकार सिद्ध की बा सकती है—ग्रात्मन्>क्रप्प या श्चाप्प>क्याप>

् ६४४ — आपा इसके योग से संज्ञा ऋपना विशेषण पदों के भानवानक रूप सिद्ध होते हैं; यथा--

पुजापा (पूजा), व्ययनापा ('श्रयना')। यह प्रत्यय व्याप्का विस्तृत रूप है।

§ ६४६ — आर इससे कर्नृवाचक संज्ञापद सिद्ध किए बाते हैं; यथा -

मुनार -सोनार ( <सुराया-ब्रार; सोराया ब्रार, <स्वर्णकार );

गँबार—( <माम-कार ): कुम्हार ( कुंम-कार ): कहार (<स्कंप-कार): लोहार-जुहार ( <लीहकार : गोहार: ज्योनार । जमार ( > जमा-म्रार> जर्मकार );

इसकी ब्युत्पति सं∘—कार>स॰ मा॰ आः भा०—आर>आः भा•—आर्।

हत प्रत्यय से निष्णव सम्द सभी झा० मा० झा० मा० में मिलते हैं। यथा— हि॰ जसार, झस० समार् 'जुने का कम करनेवाला', बँ० जामार्, उ० जमार् 'टोकरी बनानेवाला', बिहा॰ जमार्'—पं॰ जमार् जमिश्रार; हि॰ जमार्, सुब॰ जमार्, मरा॰ जाल्हा् सिंग : शोमाद । भो॰ पु॰ में इस प्रत्यय के योग से कर्तुवाचक संहाएँ बनती हैं, यथा— कोहार (कुम्पकार) पियार (पियकार); छठिकार (विश्कार)।

े ६ ६४७ खारा—इस प्रत्यय से मानवाचक संशाएँ निष्पन्न होती हैं, यथा— निज्ञदारा निपदारा (√निपटाना निकटना ) < निर्वर्त कर ।

मि॰ सं॰ निवंतते लोटता है. संपन्न होता है, समाप्त होता है; पा॰ निवन्नति 'भीयना करता है': पा॰ निवनतेड निवन्नहेड )।

इसकी उत्पत्ति सं॰ कार >म॰ मा॰ आ॰ मा॰ आर (+आ) से है।

े ६४८ आर—इस प्रत्यय को सरपत्ति सं व 'आगार' संप्रहालय, (खनाना) से हैं।

उदाइरण-भंभार् (सं॰ मख्डागार भंडार); कुठार कोठार् (सं॰ कोछागार)।

यह प्रत्यय सभी आ ० भा० भा० भाग शों में है हि० भंडार, बं० भांडार्, टहि० भंडार्, गुज्ज भंडार्, मरा० भंडार्।

श्रवमिया में 'र' के स्थान पर 'ल्' हो गया है- मंराल्'।

६६४: आरी—इस प्रत्य से भी कर्तृवाचक - संज्ञापद करते हैं, यथा — भिखारी <िमस्त्र—श्वारिश <िभ्रज्ञा—कारिक टर्मर हसकी अपुराचि <प्रा० भिक्तायर - भिक्तुश्वर ∠ — पा० भिक्त चरिया <सं० मिज्ञाचरः से बताते हैं। पुजारी (पृज्ञा-कारिक): जुवारी (प्रा० शुक्रारिक, सं० बृतकार — ) हसकी उद्यश्च सं० - कारिक > कारि- श्र> श्वारिय > आरी है। प्राया समी श्वा० भा० श्वा० भागशों में इसवे सिद्ध सन्द्र मात होते हैं, प्या —

हि॰ जुवारी, श्रस॰ बुवारी, बं॰ बुवारि, उड॰ बुद्यारि, मो॰ पु॰ बुद्यारी, पं॰ बद्यारी वि॰ बद्यारी।

\$ ६५० द्यारी—इससे व्यवसाय—स्वक शब्द बनते हैं। यथा—संदारी ( सं॰ भाषटागारिक, पा॰ भग्रागारिको, पा॰ मंडागारित्र, कुठारी ( सं॰ कोश-गारिक ) कोठारी।

१सकी ब्युत्पत्ति संश्रियारिक से है। प्रायः सभी आश्राश्मा आश्रिक में यह प्रत्यय मिलता है, यथा---

हि॰ अंडारी, नं॰ भँड़ारी, उडि॰ मगुडारि, विद्दा॰ भँड़ारी, पं॰ भंडारी, गुन॰ भंडारी, मरा॰ भांडारी।

श्रसमिया — 'भंरालि'।

९ ६५१ द्याल् या खार् रस प्रत्यन ने गुयानचक पर विद्व होते हैं, यथा— श्विनाल्—श्विनार् ( < श्विराया+भाल, प्रा॰ श्विराया—, पं॰ को॰ श्विन्ता— 'बैरया'; प्रा॰ श्विरायाल—'कपनिवारी' पु॰ शि॰; श्विराया-लि.क्रां, 'पेर्या') ! \$ ६५२ — ब्राल्, — ब्राला इससे स्थानबायक पद सिद्ध होते हैं; यथा— ससुराल (सं॰ श्वसुरालय ) दियाला; पनाला (पनारा) इत्यादि । इसकी उत्पत्ति सं॰ ब्रालय 'घर' से हैं !

§ ६५३ खाली १ससे समूहवाची संशापद निष्पन्न होते हैं; यदा—दीवाली ( <सं॰ दोपावलि ) इसकी उत्पत्ति सं॰ 'खवली' 'पंक्ति' शब्द से हैं ।

६६४४ आलु इससे स्वागनसूचक विशेषसूचर जिड होते हैं, यथा-मनाहालु (√भनाइना): लाच-जवालु, उर—खरालु, हक्का संबंध सं∘— झालु प्रत्यय से है, विससे अद्वालु, रयालु, हंग्यालु, रायालु, स्वम्नालु क्रोधालु, हम्यादि शब्द निष्पक होते हैं।

े ५५५ — कास् — कासा इससे मानवाचक संशार्षे कि होती हैं; ययाचदा स् ( $\sqrt{चद्रना}$ , मान्न चडह ; जमान्न ( $\sqrt{च्रमना}$ ); कुकान्न ( $\sqrt{च्रमना}$ ); स्वाद ( $\sqrt{च्रमना}$ ); स्वाद ( $\sqrt{च्रमना}$ ); स्वहान्न ( $\sqrt{च्रमना}$ ); स्वहान्न ( $\sqrt{च्रमना}$ ); स्वहान्न स्वप्तान्न ( $\sqrt{च्रमना}$ ); स्वहान्न स्वप्तान्न ( $\sqrt{च्रमना}$ ); स्वहान्न स्वप्तान्न ( $\sqrt{च्रमना}$ ); स्वहान्न ( $\sqrt{च्रमना}$ ); स्वहन्न स्वहन्य स्वहन्न स्वहन्न स्वहन्न स्वहन्न स्वहन्य स्वहन्न स्वहन्न स्वहन्न स्वहन्न

्रें इस प्रत्यय की उत्पत्ति 'शिज्' (प्रेरणार्थक) — श्राप्+श्र+क से निव्पन्न हुई है।

६ ६५६ आवट् १०वे भाववाचक र्यंतापद बनते हैं--यपा, सजाबट् ( ४७वना : जिल्लाबट् (४०लेखना): रुकाबट् (४०कना; लगाबट् (४०लाना); भिलाबट्:४/मिलना : युकाबट (४७वना ); छिपाबट (४०छिगा); बनाबट (४)यनगा; अभावट, सहाबट आदि।

इसकी उत्पत्ति सं॰ श्राप्-शत्ति से है। हिंदी के प्रभाव से यह प्रत्यय भो॰ पु॰ शादि कुछ श्रन्य श्रा॰ भा॰ श्रा॰ भाषाओं में भी मिलता है। भो॰ पु॰ में सम्बन्द, लिखाबर, तरावर् श्रादि उदाहरण मिलते हैं।

६६७ आवना इसने विशेषसम्प तिळ होते हैं; यथा—खुहाबना (√सुहाना; सं० \ंधोन् मा० \ंसोह); लुभावना (√लुमाना); डराबना (√ल्टाना) इसकी उत्पत्ति सं० —आप्-न्त+आ (गुरू-रूप) हे हैं। भो० पु० में देशावन्, डर; सुमावन (√नुम्ब) (विवाह के समय का सुम्बनसंस्कार) आदि शब्द निष्पत होते हैं।

§६५६—स्त्रास्ट्रास्य द्वारा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा वनती है; यथा-उँवास् (ऊँवना) प्यास (√पीना), क्रुँआस √ोना)। मिठासः।

हगास् ( √हगना ); मुतास् ( √म्तना )। इसकी उत्पत्ति सं• ऋष्+नश से है।

इसकी उत्पत्ति टर्गर ने प्रा॰ भा॰ आ॰ भाषा घा > इा,—श्राहा + श्रावट् से अनुमान की है। दिंदी से यह प्रत्यय भो॰ पु॰ में 'श्राहटि' रूप में द्याया; यथा-'चिल्लाइटि', 'चनराहटि', 'चनरालनाइटि'; इत्यादि।

§ ६६० इन-स्माइन्-ये स्नीलिंग प्रत्यय हैं; यथा--

बरेठिन ( बरेठा ); पंडिताइन ( पंडित )।

\$ ६६१ इया — इस प्रत्यय ने कर्तृवानक-संज्ञापद, गुण्यानक विशेषणपद, देशवासी वानकपद, संज्ञाओं के लगुरूप तथा कुछ बस्तवानकपद भी निष्पत्र कोते हैं:

यथा---

कर् वाचक—धुनिया ( $\sqrt{धुनना}$ ) जड़िया ( $\sqrt{$ बड़ना)

गुणवाचक-विशेषण-बहिया (< पा॰ बह्दिश्र+ श्रा) पा॰ वह्दिती < चं॰ विंदा; √बदना, चं॰ वर्ष < म॰ भा॰ श्रा॰ भा॰ वद्य - वदद्

घटिया ( घटना, प्रा॰ घट्टर )।

देशवासी-वाचक-कनौजिया ('कल्कैव' का '; कलकितया ('कलकत्ता' का )--भोजपुरिया ('भोजपुर' का ); सञ्चरिया ('मथुरा' का ); सखरिया ('सखार' का )।

लघु रूप—व्हिबिया (विब्वा), लुटिया (लोटा), चुटिया (चोटी),-पुढ़िया (पूढ़ा), फुढ़िया (फोड़ा)। खटिया (लाट); बिटिया (वेटी), इत्यादि।

वस्त्रवाचक — अँगिया ( श्रंग ), बाँधिया ( बाँव )। इस प्रत्यय की उत्पत्ति सं• इक < म॰ मा॰ श्रा॰ मा• इश्र+का से हैं।

लप्तुरूप बनानेवाले— इया < सं∘—हका (इसीलिंग, प्रत्यय) गुगुवाचक विशेषगुवाले शब्द इया √सं∘ इत—।

९६६२ उच्चा—इस प्रत्यय से ऋनेक संज्ञा एवं विशेषणापद सिद्ध होते हैं। यथा— खरुष्मा (रं∘ √चारक-'चार' > 'खार' रे ोृ, वैधुन्ना 'वंश हुन्ना' ( ∧ॅबॅंधना ):

मॅंडुक्या (मर्ग्ड्क) गेवन्त्रा (गैरिक) टह्लुक्या। यह प्रत्यय सं० उक्क > प्रा॰ उक्क का टीर्थरूप है।

ुँ६६३ ऊ—हर प्रत्यय से, क्रियाओं से, कर्तृवाचक संज्ञापद तथा करता∘ वाचक, संज्ञा से विशेषस्य तथा प्थार के शब्द श्रयवा छोटी जातियों के नाम बनते हैं—क्रिया से—

कर्वाचाक—खाद्ध (√लाना, सं० √लाद्+उक);

रट्टू ( $\sqrt{रटना}$ ), चाल् ( $\sqrt{-}$ चलना)। करणवाचक—स्नाङ् (भाइना)। संज्ञा ते—

विशेषण-डालू ( डाल ), पेटू ( पेट ), बाजारू ( वाजार )।

प्यार के शब्द-बच्चू (कच्चा), ताल्लू (लङ्गा)। छोटी जातियों के नाम कल्लू, भगकू ब्रादि। इतकी उत्पत्ति संक-उक>भाव आव भाव-'उन्न' दे हुई है।

\$ ६६४ ई—यह प्रत्यय झा० आ० झा० प्राचा का सर्वाधिक प्रतिद्व प्रत्यय है। इससे कियाओं से भाववानक तथा करस्यवानक संज्ञाएँ, संज्ञापरों से विशेषसा, क्षष्ठतायानक, व्यापारवानक तथा भाववानक संज्ञाएँ क्रीर संस्वायानक विशेषसाँ से समुदायनानक तथा भाववानक सजाएँ बनती हैं; यथा—

#### कियाओं से---

- (२) करणवाचक--रेती (√रेतना; चिमटो (√चिमटना); फाँसी (√कांधना)। संजापटो से---
- (३) विशेषस भारी (भार ), कमी (कन ), देशी (देश ), गुलाबी (गुलाब ), भारवाड़ी (भारवाड़ ), बंगाली (बंगाल )।
  - (४) लघुरूप--टोकरी (टोकरा), रस्सी (रस्सा , होरी (होरा ।
  - ( ५ ) व्यापारवाचक तेली, माली, धोवी ।
- (६) भाववाचक गृहस्थी, बुद्धिमानी, सावधानी, गरीबी, नेकी,

#### विशेषणों से --

- (७) समुदायवाचक —बीसी (बीस ), बत्तसी, पञ्चीसी ।
- (८) भाववाचक-चोरी (चोर), खाक्टरी, द्लाली, महाबनी।

इस प्रत्यय का संबंध सं० इक-इका से है: बाद में फारसी के विशेषशीय तथा संबंधवाची—ई प्रत्यय ने भी इसे संपन्न किया है। मो० प० में यह प्रत्यय प्रयक्त होता है: यथा--दामी, मारी, दागी, हिसाबी, तमोली । लघुताबाचक--कटारी, पोखरी, कियारी इत्यादि ।

६६६५ ईला -इस प्रत्यय से विशेषणपद सिद्ध होते हैं: यथा-पथरीला (पत्थर); रंगीला (रंग); पहिला; फ़र्तीला; रेतीला; सजीला; जोशीला; छबीला ( छवि ); लजीला; रशीला; खर्चीलो; ( 'खर्च अरबी ); चमकीली (समक्)।

इसकी उरपत्ति सं - इल -> प्रा - इल्ल+( श्रा ) से है।

सं० 'इल' से विशेषगापद निष्पत्न होते हैं; बचा ( 'फेन' से ) फेनिल । म • भा • श्रा • भा • में इस प्रत्यय के भूतकालिक करंतीय विशेषण सिद्ध किए जाने लगे; यथा - श्र मा श्रा पुच्छित्ल 'पृद्धा गया', प्रा लोहित्ल 'लब्ध हका'।

रेतीला ( 'रेत', सं को । रेमम 'सगन्धित चर्गा )।

६६६ एला-इसके योग से संज्ञा एवं विशेषरापद सिद्ध होते हैं: यथा-क्येला (बाव); अधेला (बाधा); अकेला (एक); सौतेला (सौत); मरेला (मोर)। इसकी उत्पत्ति सं व्हार्थे तथा विशेषणीय प्रत्यय इल > प्रा॰ इत्ल > - एल (+ आ) से है। भो॰ प॰ में भी मधेला बचेला आहे.ला खादि प्रयोग होते हैं।

६ ६६७ ऐल - ऐला - इससे गुणावाचक विशेषण निष्णन होते हैं: यथा -

इंतैन (दाँत): खपरैल ( खपरा ):

द्धील (द्ध); बनैला (बन) वोदैल तोंद) घमेल (घम);

मुँछैला (मूँख)।

६६६८-- एल इससे संशा एवं विशेषणापद सिद्ध होते हैं; यथा-फलेल (फल): नकेल (नाक)।

इसकी उत्पत्ति सं० - इल > प्रा० - इल्ल > - एल है।

§ ६६९ एली इससे संज्ञा तथा विशेषगापद सिद्ध होते हैं, यथा-

# हथेली (हाथ)

इसकी उत्पत्ति भी सं:--इल > प्रा०-- इल्ल > - पल ( +ई ) से है।

\$ ६७० एरा इससे कर्त्वाचक, व्यापारसचक तथा भाववाचक संजापट निष्पत्न होते हैं: यथा---

# कर्तुंवाचक-

लुटेरा (√लूटना, चं॰ √लुखठ >ग॰ √लुट्—प्रा॰ √लुट्—लब्)। ठठेरा (<ठष्टकर+प्रा॰ ठटार); क्सेरा (> चं॰ कर्म-कर—); चितेरा (<चित्र कर)।

#### भाववाचक-

बसेरा ( सं॰ √वस>म॰ मा॰ मा॰ भा॰ ्रवस्)। इसकी उत्पत्ति सं॰ - च-कर-->--च--चर>---पर (+चा ) से हैं।

६ ६७१ - एरा इससे गुलवाचक विशेषवापद निष्पन्न होते हैं; यया--मनेरा ('धना', सं॰ धनतर );

बहुतेरा ( 'बहुत' < प्रा॰ बहुत्व — < सं॰ बहुत्व );

अधेरा ( रं श्रन्थ-तर-)।

हनकी उत्पत्ति संश्—क्य —तर —> -- क्य -क्यर > -- पर (+क्या, से हैं। १६७२ -- परा इतने संज्ञाओं के एवं संबंध स्वकरूप विद्वा होते हैं; यथा---

# धंबंधसूचक —

समेरा; ( सामा का पुत्र; वधा 'समेरा आई' ); करेरा; ( काका का पुत्र; क्या 'करेरा आई' ); चर्चा, ( चाचा का पुत्र; क्या 'करेरा आई' ); कुरेरा; ( कुणा का पुत्र; क्या 'फ्रेरा आई' ); दक्की उत्पत्ति सं॰ कार्यक – केरल – केर > एर – (+का) ।

यह प्रत्यय भोजपुरी में भी प्रयुक्त होता है; यथा--लुटेरा, लमेरा (विना कोते बोप अपने आव उगनेवाली फुछल ) ठठेरा हत्यादि ।

६ १६३ - क, - कक्, - इक् - उक् इस प्रत्यव से धातु से संज्ञायद सनते हैं यया, फाटक् ( √फाटका, सं॰ क्षाटका, मा॰ फटड ); क्षाटक् ( सं॰ क्षार्वक पा॰ श्रद्धक, सि॰ चे श्राटक्); बैठक् ( √बैटना < म॰ मा॰ खान मा॰ √बाइड < सं॰ उप-विट--: सब्ब, क्षाक्क, फूँक् ( सं॰ फूलकर ); जॉनक (सं॰ याचक) यक्क, धमक, चमक, चौक ( < म॰ मा॰ मा॰ मा॰ मा॰ चटक्क < सं॰ चुनकुक)।

भी जु में भी यह प्रत्य प्रमुक्त होता है, यथा, टनक, टन्ट्र ह्यावाब (मेन, वें टनक, टन, अंटन, क्षीचना): महाक (भलकक), प्रकाश: चढ़क: क्षाटक, दरवाबा (अंदार, फटना): अटक, क्षावट (मिन वेंच आटक, आह; बैटक (बरट्ट (उपविष्ट): फूंक (मिन चं फ्रक्तर): चिक्टिक, दर्द: चुक, चूक, सुदक (मिन वं सुद्धक), क्यरी यी अथवा सा बाजा। म॰ भा॰ खा॰ भाषा में इस प्रत्यय का कप---खबक होगा; यथा, भलकः; उवहट्टक (हि॰ वैटक), इत्यादि।

यो॰ अप॰ में खुडुक्कै (शल्यायत); युडुक्कै। गर्वात ) आदि रूप मिलते हैं। प्राकृत वैयाक्रत्यों की प्रवाली पर विचार करने से यह बात प्रतीत होती है कि आर भार की अक्क का तंबंध प्रा० भार आर को क्षेत्रक प्रा० भार के अक्क का तंबंध प्रा० भार आर को कियामुलक विशेषवा (पार्टीशियल ;-आ (न्) त+कृत (</कृ) से हैं यथा, हि॰ चसक् < स॰ भार आर चसक्क चसक्कप्र चसक्क्ष्र पर विशेषक दें विवास करते।

इसी प्रकार लुक् (च्युर्—कृत); संस्कृत का अक्। प्राकृत तथा अपभंशः— अवक का तंत्रेथ मागधी हउनक=इर+क्+क, हग्गे = अहनके=अहकं < अहम् ते स्पश्तया मतीत होता है। (मि० लेहु ( तु ) कक = लेप्टुक; वाश्रवक = नायक आदि ।

श्लाल के अनुसार हसका संबंध संस्कृत विशेषण तथा हशायें—बच्चं से है। यथा—पारस्य < पर—(सि॰, साखिक्य < मखि) पुनः ब्लाल ने ह्रविद् साथाओं में अति स्विलित—क्कृ, —क—तथा—मा—प्रस्थों की श्रीर भी हमारा प्यान रिलाया है। वहाँ खाउ से कियामूलक—विशेष्य (बरवल नॉउन) बनाने में भी प्रस्थ सहायक होते हैं। यथा—नह, खलना>नहक्के, नहक्कुदल, खलना, √हर, होना> हरकके, हो हर।

ऐता प्रतीव होता है कि हक्की उत्पंत्त हत तथा √ह के ख्रम्य रूपों से हुई है। हक पर संस्कृत के — आक् प्रस्यव का भी प्रभाव प्रतीत होता है। यही आक् प्राइत अक्क में परिवाद हो गया है। यह संभव है कि मन भान खान काल में द्रविवा भाषाओं के — क, — म, -क, प्रस्य उत्तरी भारत में प्रचलित हों और हक्का प्रभाव प्राइत के — ख्रम्क प्रयय पर पड़ा हो।

्त्रक् का — इक् , — उक् , में परिवर्तन स्वरतंगित (वावेल हारमोनी) के कारण हुआ है। यह अ ह तथा उ । — क् अथवा — अक् का — अका वा — का के दि में तिकार मिलता है। यह विशेषणीय तथा स्वार्य प्रत्य है। वया, फट्का के रूट् धुनने के कोचारें; भप्पक (अर्थ लीचने का बंत्र' (भाष' वे ); धच्का यात्री के चलते वे वक्का; क्षित्रका (√ळीलता )।

--- अफी (= अफ्-र्स) से रंजाओं के लघुतावाचक रूप बनते हैं; यथा बैठकी (बैठक); सिक्की; फिट्की; खुबको ।

— ऋक् का दीर्घरूप आक् जिम्म शब्दों में मिलता है — तड़ाक् फड़ाक, सटाक् इत्यादि।

— क् प्रत्यय तथा इसके विविध विस्तार सभी का॰ भा॰ का॰ भाषाक्रों में प्रसुर संख्या में मिलते हैं; यथा,

हि॰ चमक , अस॰ समक , बं॰ चमक् , उडि॰ चमक, भो॰ पु॰ चमक् , पं वसक . सिं चसक, ग् चसक , मरा वसक ।

६६७४ जा. - जी-इस प्रत्यय के योग से कुछ संबंधवाचक पद सिद्ध होते हैं: यथा.

भानजा —( सं मारिनेय, पार मारिनेय्य प्रार माइग्रेश्र — खाइग्रेज — भाइशिज्ब---):

भानजी -- ( सं० भागिनेया ): भतोजा-( सं० भातयः, प्रा० भत्तिज्ब ): भतीजी - ( सं॰ भातया ): इस प्रत्यय की उत्पत्ति संस्कृत 'जात' से है। ६ ६७६ जा-इससे कुछ संज्ञापद निष्पन्न होते हैं: यथा,

खाजा-( < प्रा॰ खण्जय--- < सं॰ खाद्य-- )।

इसकी उत्पत्ति सं०--य > अ ( + ह्या )

5 ६ ७६ ट -- आधनिक भारतीय आर्य भाषाओं में इस प्रत्यय का बहविधि विस्तार मिलता है। यह किसी प्रकार के साहश्य, संबंध स्थयवा प्रकृत - शब्द में विकार का बोध कराता है तथा व्यवसाय या स्वभाव का भी श्रर्थ प्रकट करता है. परंत प्राय: यह प्रत्यय स्वायें रूप में प्रयक्त होता है।

इसकी व्यत्पत्ति प्रा० भा० श्रा० भा० वर्त ( \/ वृत ) > स० भा० श्रा० भा वह से मानी गई है। इसके विस्तारी पर नीचे विचार किया आ रहा है।

— ट्(ट्) < म० भा० द्या० भा० वह< सं० वर्त।

इसके योग से मानवाचक श्रयवा सरूप-वस्तुवीयक ( फंकीट ) संशाएँ बनती हैं. यथा -- कारट्र संश्कारप्); प्राश्√काष्; द्वट्; लपट् 'डाँट--डपट्' में (बं॰ दापट): लपट्; उचाट्।

-टा (= - ट् + श्रा ) - इसके योग से संज्ञा एवं विशेषसापद सिद्ध होते हैं; यथा-माटा / √भपटना ), चिम्टा, चिप्टा = चप्टा + ( √चिप् , दवाना, फैलाना, म० भाग श्रा० भाग निविदश्च संग विपिटक ।

- टी ( = - ट + ई ( स्त्रीलंग प्रत्यय )-यथा चिन्टी, चिप्टी-चप्टी ।

- र-- कुछ शब्दों में यह प्रत्यय सं० 'पट्ट' शब्द का प्रतिरूप है; यथा--सँगोट (सं श्लिंग, लंग पट्ट )।

─टी (= -ट + ईं (क्ली प्रत्यय-—यह ऊपर के प्रत्यय का लघुतावाचक रूप है: यथा लैंगाटी ( सं० लंग + पद्रिका )

६ ६७७ इ—इी—यह प्रत्य झा॰ भा॰ झा॰ भाषाओं में स्वभाव, व्यापार तथा संबंध प्रकट करता है; यथा—

खिजवाड़ ( 'खेल' ', गेंजेड़ --मेंगेड़, मैंगेड़ी, गेंजेड़ी इत्यादि ।

्क की उत्पत्ति शं∘ √बत से प्रतीत होती है। 'इत्ता' शब्द ऋग्वेद में मिलता है श्रीर यह कार्य, परिश्रम तथा गति का बोषक है। प्राहृत में इवसे वट> बहु>बह शब्द गति हैं। एं०—इक> है के विस्तार से —ही (— ह + है) प्रश्रव करेगा: यथा—

अपाड़ी ( < सं॰ श्रम बाट ); पिञ्जाड़ी, इत्यादि।

्र ६७८ इ। - संस्कृत तथा प्राकृत - 'बाट'। 'बाहा' बेरा से इसकी उत्पत्ति सिक्ष हर्ष है। यह वट ८ सं॰ वृत (√ह ) से ख्राया है, यथा --

क्ष हुद ६। यह पट ६ तेण शत (४४ / च आया ६, पपा — अग्रत्वाद्ध : (सं० श्रद्धा-बाट, म० मा० श्रा∍ श्रक्लवाड > श्रक्लाड )।

६ ६७६ इ — इा — यह स्वार्षे प्रत्यय है। इतका उत्पत्ति प्राकृत — व — से हुई है। म∘ भा∘ आरंशायाओं में इसके प्रयोग की अधिकता दिखाई देती है; यथा —

बच्छ-इ ( सं॰ वत्स ), दिश्रह-डा (सं॰ दिवस ), गोर-डी (सं॰ गौरी, डिं॰ गोरी )।

हेमचंद्र के उदाहरगों में इस प्रत्यय का प्रचुर प्रयोग मिलता है; यथा — 'जे महूँ दिवसा दिख्रहडा' ( जो मुक्तको दिस दिन ),

'हिश्रह खुडक्कह गोरडी' । हिए में खुटकती है, गोरी )।

ह्वी प्रकार कुरूल-डा (हि दुलड़ा) देश्यदि है। ऐसा प्रतीत होता है कि म॰ मा॰ ख्रा॰ भागकान में यह प्रत्यय उत्तरी भारत में बहुत प्रवित्त था। ख्रा॰ भा॰ ख्रा॰ भागकान में यह प्रत्यय उत्तरी भारत में बहुत प्रवित्त था। ख्रा॰ भा॰ ख्रा॰ भागकान में स्वत्त प्रति भाग भागकान भागकान न्य (या 'रू' 'क्षुट' ने उंदुक स्वया सर्वप्रत न्या ने हिंद है। न्य प्रत्यय से बने अनेक स्वय्त संस्कृत में गात हैं किंद्र ये प्रायः बाद की संस्कृत के हैं। हाँ, 'मर्कट' ख्रावर बोट दुग के पूर्व का है (भागविद्यानी इच्छो उत्तरित हिंबह भाग में मानते हैं)। इसी प्रकार 'पर्क टी', 'कुक्टुट', 'लक्टट' ख्रावि स्वत्य मी संस्कृत भागा में नियमान हैं। वैदिक भागा में न्य प्रत्यय का स्थान है। ख्रानार्थ भागवार्धी (द्रविक्त कोल ख्रादि) का भी इस्वयर प्रभाव नहीं सित्त होता, क्योंकि वहीं भी सदस्य महाँ है टेसो स्वरस्था में इस ख्रायिक प्रवित्त होता, क्योंकि वहीं भी स्वर्तत हो ही मानती होती।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस - ड< टकी उत्पत्ति सं॰ --त से हुई है। --त कर्मवाच्य कृदंतीय प्रत्यय है को तदित प्रत्यय के इस में, संज्ञा तथा विशेषस् परी, में लगता है; बचा -'चक-त', 'कि.—त', 'लि.—त', 'क्टू—ते', 'एक-त', 'पर्व-त' इस्वादि । स्तरः मूर्चन्यीकरण् (श्वानटेनियत सेरीजलाइजेशन ) के बद्य संभवतः बोलनाल की भाषा में यह —त—ट में परिणत हो गया होगा । इस प्रकार कं विवादीक > विभी—ट —क < प्राः बोर्डक् > ज्ञान भाग आप्या बहेदा; कं ज्ञादा —त—क > ज्ञादा ट —क > प्राः ज्ञावाङ अ ज्ञान भाग आप्या वहेदा; संस्थाताः 'अग्रातक' > कं प्राः अग्रान्तक > मिलाहा ।

ऐता बान पहता है कि करण शार्यभाषा में —त>—ट> —ड प्रत्य तदिव लोकप्रिय रहे और समय की प्रगति से का संस्कृत प्रत्यों ने प्यन्नातमक परिवर्तन होने लगे वह बाने चलकर ब-प्रत्यन बहुत प्रमलित हो गया। प्राकृत तया ब्रामभंश काल में ब-म्हों —ट में परिवृत कर संस्कृत रूप देना भी इस प्रत्य की लोक-चिवत का परिवायक है।

दिरी में —इ — इ , की के उदाहरण्— 'खंबड़', 'खाँधां', चमड़ा (संक चर्म -) मगड़ा, मलड़ा (सल )।

दुःखड़ा (हु: ले ), बज़ड़ा (पत्स ), दुकड़ा (एक ), लंगड़ा, विडड़ा (वं॰ विपिटक < पा॰ विविदस्र कृटा हुन्ना; फैला हुन्ना'); पंस्तृड़ी (पँस ), टॅंग्ड़ों (टॉंग ', ऑनुड़ी (जॉंत )।

§ ६८ ता—इतते भाववाचक सँदाएँ निष्पत्न होती हैं; यथा भम्ता (सं• समस्य); समताः श्रादि।

इसकी उत्पत्ति सं० - त्व से है।

\$ ६८१ त—इस प्रथय से भाववाचक संज्ञा-पद बनते हैं, यथा—खाहत ( चाह ), रंगत ( रंग ), भिक्षत ( भेल ), हजासत ( इण्जास ), हत्वादि !

इसकी उत्पत्ति संग्तर ≯म० मा० झा० मा०—त्त ते हुई है। बाद में श्रदकी फारसी प्रत्यय −त ने भी इसको पुष्ट किया।

ु ६⊂२ ता—इक्ते संज्ञा शब्द में विकार का बोध होता है; यथा— रायता ('राई का बना' सं∘ राजिङ [ —श्चंत ] ) । इसकी उत्पत्ति सं∘ —श्चंत से हुई है ।

६ ६८६ वी—ता – इन्हें योग से वानुझों के वर्तमान कालिक कृदंत रूप बनते हैं। यथा देखता-रेखती (√देखता) क बहता-यहती (√वदना, घटता-पटती (√पटना जाता-चाती (√वाना, खुकता-सुकती (√खकना, सरता-सरती (√पटना चतुता-चत्ती (√वदना-ता)

उत्पत्ति सं - अत् से है तथा-ती इसका स्त्री-लिंग का रूप है --

§ ६८४ था,—श्री यह प्रत्यय संख्यातावक 'वार' के साथ कमनावक सर्य प्रकट करता है; यया—'वीथा (सं॰ चतुर्यं →> म॰ मा सा॰ चडत्यं)। इक्की उत्पत्ति सं॰—प (म्रा) ते हैं 1—यही संस्कृत प्रत्यय 'वप्' (हि॰ छै॰) के साथ लगने पर ठ हो जाता है और हिंदी में हकका विस्तार कर 'ठा' बना लिया जाता है, यथा—अठा (सं॰ वफट-> म॰ मा॰ सा॰ छुक्क।—पी,-टी, इस प्रत्य के ऑलिंग रूप हैं वीथां। अटो।

इस प्रकार था॰ भा॰ था॰ भाषाओं में — इनी, — सनी इस्वादि प्रस्वयों का स्नाम हुआ, किंतु इनका प्रयोग 'ई' की अपेदा कम हुआ है।

नी - भाषवाचक -

करना —करनो, भरना —अरनी, कटना —कटनी, बोना —बोनी । कर्षवाचक — चटनी, सुँचनी, कहानी ।

करणुवाचक—धीकनी, बोदनी, क्तरनी, खननी, कुरेदनी, लेखनी, डकनी, सुमरनी !

विशेषग --

कहनी (कहने के योग्य ), सुननी (सुनने के योग्य ) स्नादि।

§ ६८६ — पन् इसके योग ते अवस्थात्वक भाववाचक संज्ञार्थे निष्णन्त होती हैं, यथा – क्यूपन् (च्या), पागल्पन् ('पागल्'); बक्ष्पन् ('क्या'); क्युरपन् ('ख्येरा'); कालापन् ('काला'); लक्क्र्न ('लक्ष्का'); हस्यादि।

ष्ट प्रस्य की उत्विच प्रा० मा॰ छा॰ भाषा—त्वन से है।—त्वन प्रस्य की निष्यन्त शब्द, वैदिक भाषा में छीर प्रस्पतः च्रान्येद्रसिता में मिलते हैं तथा भाववाचक न्युंतकतिक हैं; वधा—भावंचन ( मत्यंन ); महित्वन्य (महत्व) विक्रांत हों की—त्व ;स्यययुक्त कर भी मिलते हैं। छतः—त्व एवं—त्वन् समान प्रत्यय शाधी मा॰ धा॰ छा॰ भाषाकाल में ला> प्तं झा॰ भा॰ छा॰ भाषा का — पन् प्रत्यय शाधीतव में छाया है। म॰ भा॰ छा॰ भाषा का — पन् प्रत्यय शाधीतव में छाया है। म॰ भा॰ छा॰ भाषा का — पन् प्रत्यय शाधीतव में छाया है। म॰ भा॰ छा॰ भाषा का नर्ष में सं नः — प्तं दिल्ला स्वित्य स्वाया है। म॰ भा॰ छाल के प्रथम वर्ष में सं नः — प्तं दिल्ला स्वया धीर वहाँ ते यह प्रवृत्ति सर्वन पैती।

६ ६८७—पा - इस प्रत्यय से भी स्वयस्थासूचक भागवाचक संज्ञाएँ बनती हैं;। यथा बुढाया ( म० मा० स्त्रा० मा० बुड्दप्प ८ सं० बुद्धप्य );

सुटापा—( मोटापन ), ग्रपनापा ( ग्रपनापन ', इत्यादि । इस प्रत्यय की उत्पत्ति भी प्रा० भा० ग्रा० भा० ल > म० मा० ग्रा० भा० 'प्प' से हैं ।

६६८ री,—क् - चार भा ब्लार भा में य - प्रत्यव स्वाधे कप में प्रयुक्त होते हैं। पूर्व भागशों में -- के बचुर 'ठराहरण भिसंत हैं. ख्रन्यन-री के; यथा - कोठरी; कोठा < म आ कोट्ड र्सं कोछ ); गठरी ् गाँठ ); खतरी (खाता ), बाँस्सी (बाँस), गोररी-(मोड), स्वादि।

गोरू ( गो-रूप ', गभुरू ( सं० गर्भ-रूप ), इत्यादि । इनकी उत्पत्ति सं० रूप शब्द से मानी गई है ।

§ ६८६ — ल,—ली —'ला' प्रत्यय से गुलुशत्यक विशेषणा पर बनते हैं, यथा — धर्मला < खप० खर्मला < संग्ला र कंगला उर्वां क्षप्रन्त ), संसत्वा ( मांसा' < स० सा० खा॰ सब्स- ९७ सप्य+ल (—खा); धुँच्ला ( 'धुँच्' < वं∘ धूस+प्रत्य ), हरवादि । खारो — श्रमला, लाइ —लाइला, पील्ले —[पळ्सा, बात — शबता।

क्षा प्रत्यव संस्कृत के विशेषण प्रत्यव ('ख', का विस्तार है। ली— ल+जी प्रत्य 'ई'—इक्के कुछ शब्दों के लहुरूत बनते हैं; यथा—खुबली, ('खाब' वे'); टिक्कों ( टीका' वे ; डकती (डक, वे), सुपलों ( युप वे ); घंटालीं ( 'पंटा' वे), हत्यादि।

§ ६६० —ल — इस प्रत्यव से कुळ संज्ञा एवं विशेषणा पद निष्पन्न होते हैं; यथा—

घायल ('घाय'-युक्त े; पायल ('पाँव' का श्राभूषया) इसका संबंध सं∘—ल प्रत्यय से हैं।

§ ६६! —वाँ— इस प्रत्यय से कुछ विशेषण पद सिद्ध होते हैं; यथा — कटवाँ (√काटना ), चुनवाँ (√खुनना ), ढलवाँ (√ढालना )। इसका संबंध सं --- व (न् त प्रत्यय से विदित होता है।

१६६२ — वॉ—इस प्रत्यव से क्रमशाची संस्थाएँ बनती है, यथा— पाँचवाँ (पाँचू ८ सं० पञ्चम् म-]), छठवाँ ('छे ८ सं० पट्); सातवाँ (सात् ८ सत्—[मा], खाठवाँ ('छाठ' ८ छठ ८ छछ -[म])।

इसकी व्यत्पत्ति संव म > मव माव छाव-वें > -वें+चा है।

§ ६६६ — वाल् - यह प्रत्य कुड़ वातिशेषक शब्दों में प्राप्त होता है, जिनका नामकरण किसी नाम के स्थान पर हुआ है; यथा—

प्रयागवाल्, गयाबाल्, काशीबाल्, पञीशाल् ( पालीवाल् ), ।

इसकी उत्पत्ति सं॰ 'पाल' ( रक्क ) शब्द से विद्ध होती है। कोतवाल ( = कोह-पाल) शब्द भी इली प्रकार का जान पहता है, परंतु यह भारतीय भयाओं मैं कारती से आया हजा प्रतीत होता है।

्रे ६६४—बाला इत प्रत्यय से कुछ संज्ञा पर निध्यन्न होते हैं; यथा— धनवाला, टोपीबाला, गाड़ीबाला, छातावाला, कामवाला, हा शेवाला, पहराबाला, पालकीवाला, हत्यादि।

इतकी उत्पत्ति संग्पालक से हुई है। भोग्पुग्में भी यह प्रत्यय इसी स्वरूप में वर्तमान है;यथा-घोड़ेवाला हाथीवाला।

१६६५ — स् यह समानता तथा सरूपता योतित करता है। हार्नले ने हसकी उत्पित्त 'सहशा' ग्रन्द से बताई है (गीडियन ग्रामर १२६२ ) किंद्र बादुब्यों ने हसकी स्त्रुपति 'श' से मानी है को ग्रा० मा० श्रा० लोभ-ग ('शीम'— युक्त ) किप-ग ('किप' तहश वर्ण्याला ', ग्रा-ग ('युक्क'-तहशा) स्त्रादि शन्दों में वर्तमान है (वै० लै० १४६० ) हिंदी में हसके निम्नलिखित उदाहरणा है. यथा—

> आपस् ( र्षं श्रात्म-श ); घमस् ( धर्म-श ); उमस् ( उष्म-श ) । क्रमवाचक प्रयोग--ग्यारह-यारस, वारह-वारस, तेरस, चीदस इत्यादि ।

मो॰ पु॰ में भी यह प्रत्यय प्रयुक्त होता है, यथा—स्मापस, आपस, वामस इत्यादि ।

६६६ - सर - सरा इसते कुछ संख्याओं के क्रमवाचक रूप बनते हैं; वथा—बूसरा ('दी'), तीसरा ('तीन')।

हानीले ने इलकी उत्पत्ति भूतकालिक कर्मनाच्य कृदंतीय 'सृतः' ने की है (गौ॰ प्रा॰ ६१७१) किंद्र डा॰ चाहुचर्या के अनुनार इसकी उत्पत्ति सं∘ सर <√स रॅगना' ने हुई है। भो॰ पु॰ में इसका प्रयोग होता है, यथा—एक-सर, दो-सर, ति-सर इत्यादि।

१६६७ — सा यह प्रकारवाचक प्रत्यय है; यदा—यह, वह, सो, जो, कीन के साथ; यदा, ऐसा, खेसा, जैसा, जैसा, तैसा।

परिगामवाचक -थोड़ा सा, बहुत सा, छोटा सा ।

\$ ६८६ - सों-यह प्रत्यय पूर्वदिन स्चित करता है; यथा -

परसों, नरसों। १७०० — सार इसके योग से किसी का निवासस्थान सूचित किया बाता है; यथा—चटसार, हथिसार, जोड़सार।

हर्—हर प्रत्यय से कुछ स्थानवाचक संज्ञापद थिख होते हैं; यथा— खंबहर: नैहर: पीहर, इस्थादि ।

इसकी उत्पत्ति प्रा॰ इ+संगर (यथा, मधु-र) से बान पहती है।

भी॰ पु॰ में भी इन प्रश्य का प्रयोग वर्तमान है: यथा—लम इर्; खंबा; कर—हर्, तेज खलनेवाला मनुष्य; छुर-हर्, तुजला पतला शरीर; किंतु कर-हर् तथा छर-हर् भात, छच्छा बना हुआ मात बो गीला न हो ) !

६६ तथा छर-६६ भात, अच्छा बना हुआ भात जा गाला न हा ) ! ९ ७०१ हरा—इससे गुराबाचक विशेषरा पद सिद्ध होते हैं, यथा—

इकहरा ('य्क' हे), बुहरा ('दो' हे), बिहरा, चीहरा, सुनहरा ('छोना' हे) ठपहरा ('रूपा' हे) रूपा ८ हं रूप्य १ इत्यादि ।

इमकी उत्पत्ति सं॰ हार-'विभाग' से बतलाई जाती है।

९ ७०२ हा —यह भी गुरावाचक प्रत्यय है; यथा हल —हलवाहा, पानी —पनिहा, कवीर — कविरहा।

५ ४० व हारा—यह प्रत्यय वाला का पर्यायी है, परंत इसका उपवोग उसकी श्रपेखा कम पाया बाता है: जैसे —लकड़ी —लकड़हारा, पनहारा, चुहि-हारा, मिहारा हत्यादि।

इसकी उत्पत्ति सं∘ हारक ले जानेवाला'>हारश्च>हार-हारा से सिक्ट है।

## विदेशी प्रत्यय

🛊 ७०४ छा - यह फारती प्रत्यय है। इतका प्रयोग भाववाचक स्त्रयं में होता है; वया खामद ( ब्राया ), खरोद ( खरीदा ), बरदास्त ( शहा ), दरख्वास्त ( मॉंगा ), रसीद ( गहुँचा )। ५ ७०५ खा-इन प्रत्यय के द्वारा कुछ विशेषणों ने भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे गरम-गरमा, सफेद सफेदा, खराब -खराबा इत्यादि।

५ ७०६ काना — इन्छे कुछ विशेषश शब्द बनाए बाते हैं. यथा — बाल — सालाना; रोब — रोजाना, मर्द मर्दाना, शाह — शाहाना, कन से जनाना। नवर — नजराना, हम हजीना, मिहनत — सिहनताना, वय (किली) - बयाना। (विशिष क्रमें से) —

दस्त-दस्ताना ( हाथ का मोजा ) : इत्यादि ।

इस प्रत्यय की उत्पत्ति का श्रान : से हुई है।

भो॰ पु॰ में भी बबुछाना, सिलयाना, सुकाना, जुर्माना, घराना स्नादि इसके स्ननेक उदाहरण हैं।

६ ७७० इंद् — फारसी प्रत्यय है, इससे निम्नलिक्षित शन्द वनते हैं; यथा—

(कर्नुवाचक)--

कुन , करना )— कुर्निदा (करनेवाला ), जी (जीना)— जिंदा (जीने बाला, जीता ), वाश ( रहना ) वाशिदा, परिंदा ( उद्गनेवाला, पद्यी )।

हिंदी किया चुनना के साथ यह प्रत्यय लगाने से चुनिंदा शब्द बना है; पर यह ग्रशुद्ध है।

इरा -- फारली का यह प्रत्यय भाववाचक अर्थ में प्रयुक्त होता है; यथा--परवर (पालना ) -- परवरिश, कोश (उपाय करना )--कोशिश, नाल (रोना )-- नालिश, माल (मलना )--मालिश, करमान (खाला) फरमाइश ।

५ ७०१ ई---यह भाववाचक ऋर्य में प्रयुक्त होता है; यथा -- रकतन ्षाना) -- रफतनी, ऋामदन ( स्नाना ) - स्थामदनी ।

ईना — इससे निम्निलिखित प्रकार के शब्द कनते हैं; यथा-कम — कमीना, माह (चंद्रमा ) — महीना।

७१० कांदाज — एंकाओं में कुछ कुदंत ओड़ने से दूतरी संकाएँ कीर विशेषण बनते हैं। ये यथार्थ में समात हैं; पर सुभीते के कारख यहाँ लिखे बाते हैं!

श्रंदाज (फॅकनेवाला)--

वर्ष (विजली)—वर्षदाज (सिपाष्टी) तीर-तीरंदाज, गोला (षि॰)—गोलंदाज; दस्तंदाज।

· . § ७११---क यह फारती का ऊनवाचक प्रत्यव है: वथा---तोष---तुपक ।

\$ ७१२ — कार इसने कर्तृवाचक तंत्राऍ बनती हैं; जैने, पेश ( सामने )— पेशकार ( तहायक ), बद ( बुरा )—बदकार ( बुष्ट ', कारत ( खेती )— कारतकार ( किसान् ), सलाह —सलाहकार ।

५ ७१३ — खाना यह स्थानवाची प्रत्यय है। इसकी उत्पत्ति फा॰ **खान से** हुई है। इसमे निम्मलिखित शब्द बनते हैं ---

छापाखाना 'भेस'; दवाखा्ना 'श्रीपथालय'; हाकखाना 'पत्रालय'; जन्नानखाना 'श्रंतःपर':

यह प्रत्यय भो । प । में भी इसी रूप में विद्यमान है।

९ ७१४ खार् इस प्रत्यय की उत्पत्ति का०—'खोर' से सिद्ध होती है, बि∃का द्वर्य है 'खानेवाला'। इससे निम्न प्रकार के शब्द निष्यन होते हैं—

वस सोर्-घस-सोर 'ध्म खानेवाला', गमखोर 'खमाशील'।

भी॰ पु॰ में कर्जबोर, नसाखोर, लतखोर, शुस्खोर द्यादि इसके प्रयोग मिलते हैं।

कारीगर, जादूगर, सौदागर, कलईगर ब्रादि ।

भो॰ पु॰ में इसके श्रॅंखिगर, गोइगर, कॅटगर, इयगर जारूगर आदि प्रयोग मिलते हैं।

९ ७१६ — गार यह प्रत्यय भी फारसी का है। इसका कर्तृ वाचक प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है; यथा —

मदद—मददगार, लिदमत —खिदमतगार, याद —यादगार, गुनाह गुनाहगार।

ृष्णरण — चाइस प्रत्ययका मूल तुर्का नाहै श्रीर झा॰ भा॰ इसा॰ में यह फारसी से दोते हुए स्राया है; यथा—

बगीचा, गलीचा- कालीन', चम्चा, डेगचा-इंग्चा।

५ ७१८ — चो यह प्रत्य भी मृलतः तुक्षीं का है और कारसी से होते हुए आ॰ भाग आ॰ भा॰ में आया है। तुक्षीं में हवके बी – ची रूप होते हैं और फारती में केवल – ची। हिंदी में हवके उदाहरख हैं—

तबल् - ची 'तवला वजानेवाला', मसाल् - ची मशाल दिखानेवाला ।

्रिंशः ह्वान,—दानी इत प्रत्ययका मूल फा॰ दान या—दानी है। यया—कत्तमदान, उगतदान, पीकदान, घृपदानी दोपदानी इत्यादि।

§ ७२. दार् इस प्रत्यय का मूल फा॰ दार् है। इसके उदाहरता ये है-

ईमानदार, इज्जतदार् दुकान्दार्, चौकीदार् जमीदार्, सममदार् इत्यादि ।

ं ५ ७२१ — नबीस् इषका मूल का 'नवीस्' है, जिसका खर्य है जिसका यया - नकल्नवीस 'नकल लिखनेवाला', अर्जीनवीस् खर्बी लिखनेवाला, इत्यादि।

६ ७२२ — नसीन इनका मूल फार्यान 'नशीन' है; इसके ये उदाइरख हैं। यथा — 'बैठनेवाला' — तस्तुनशीन, परदानशीन इत्यादि ।

६ ७२३ - नाक यह फारसी प्रत्यय हैं; इसके वे उदाहरता हैं; वथा -

दर्दनाक—दर्द, स्रोफनाक—स्वोफ स्वतरनाक - स्वतरा इस्यादि । १७२४ - नामा फारसी में बहुवा इवका प्रयोग द्यन्य प्रत्ययों की भाँति

६ ७२४ - नामा फारसा म बहुवा इसका प्रयाग ग्रन्य प्रत्यया का मार ही करते हैं, यया - इकरारनामाः सरनामा, मुल्तारनामा ।

५ ७२५ — नुमा इसका द्यर्थ फारती में 'दिखानेवाला' होता है, इससे इत्तरनमा किवलानमा स्रादि शब्द बनते हैं।

\$ ७२: पोशा—फारभी में इसका द्यर्थ पहिननेवाला, छिपानेवाला होता है। इससे बने शब्दों के उदाहरण ये हि.—यथा –

जीनपोश, पापोश (जुना , सरपोश ( ढक्कन ), सकेदपोश (सम्य )।

९ ७२७ संदर्श्वरी इस प्रत्यत का मूल का वर्षेद् है; यथा — वक्संदी 'खेतों को एक वक में लाना'; 'हदसंदी' 'शीमा बॉबना'; 'कमर क्षेट्र' 'कमर विकेत की पेटी', विस्तरसंद 'विस्तर बॉबने की रस्ती', मालसंद, इजारसंद इस्पादि।

६ ७२ = बोन — यह फा० का प्रत्यय है; इससे थिख शब्दों के उदाहरण के हैं: यथा —

बीन (देखनेवाला)-

खुर्द ( ह्योटा ) - खुर्द वीन, दूरबीन, तगाराबीन ।

५ ७२६ बाज्—इस प्रत्यय का मूल फा॰ बाज् है जिसका ऋषं है 'करने-बाला' इसके उदाहरण ये हैं—

धोखाबाज्, दगावाज्, मुकदमायाज्, कवृतरवाज्, नकलवाज्।

इसमें — ई प्रत्यय बोइकर भाववाचक तक्षाएँ बनेती हैं; यथा घोखाबा ती, जव्याबाजी, नकलवाजी इत्यादि।

भो । पु॰ में भी इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं।

५ ७१० माल-यह फारती का प्रत्य है जिनका श्रर्थ होता है मलनेवाला, पोछनेवाला। इतले निष्पन्न शुक्तों के उदाहरण ये हैं यथा-

रू ( मुँ६ ) माल ( पाँछनेवाला ;--रूमाल ।

६ ७११ बर-व्यक् फारली का प्रत्यय है, इससे जानवर, ताकतवर, हिम्मतवर, नामवर, इत्यादि शब्द बनते हैं।

ुँ ७३२ वान् — इस प्रत्यय का मूल फा॰ का वात् है। इससे कर्तृशासक संज्ञाउँ बतरी हैं। यथा

कोचवान् , दरवान् , गाड़ीवान् , इक्कावान् । भो • पु॰ में भी यह प्रत्यय विद्यमान है ।

६ ७३३ बार—यह फारशी का शत्यय है इससे निष्यल शब्द ये हैं; यथा— सम्मोतवार, माहबार, तफसीक्रवार, तारोखवार इत्यादि।

ुं ७३४ सार - फारती के इस प्रत्यय के योग से शर्मसार. खाकसार (खाक=च्यल ); इत्यादि शब्द बनते हैं।

## उपसर्ग स्वदेशी उपमर्ग

६ ७ १५ हिंदी में कृतिपय तद्भव एवं तत्सम उपसर्गों का व्यवहार होता है। यहाँ ये दिए आते हैं—

६ ४६६ इ.—, इमन् - ये संस्कृत के तस्त्रमं उपतर्ग हैं शीर अभावध्यक हैं; यथा अवीध, अजान, अवेर, अन्गिनत, श्रन्भोल।

५ ७६७ व्यक्ति — यह भी संस्कृत तत्त्वम उपतर्ग है। उदाहरण ये हैं -कार्तिकाल 'देर', क्रांति-क्रांत (क्रांत ), क्रांतिकाल 'देर', क्रांति-क्रांत (क्रांत ), क्रांतिकाल 'देर'

६ ७३८ ऋब्—सं॰ श्रव् हिंदी के श्रवगुन इस्यादि शब्दों में प्राप्त है। ६ ७३६ ऊ—यह भी संस्कृत का तत्मम उपसर्ग है। बदाहरण ये हैं—

कुचाल, कुचैला, कुनजर, कुकाठ ब्रादि ।

\$ ७४० दु -- , दुर् चं॰ दुर्> हि॰ दु -- , २या दुवला < सं॰ दुर्वल , दुलार इत्यादि । तत्त्वम शन्दों में दुर्रुप मिलता है, यथा -- दुर्व्युद्धि ।

ुषः १ नि—सं∘ निर्>हि॰ नि—, यथा—निरोग, निहंग, निघडुक। सत्सम—शब्दों में निर्प्यथाग मिलता है, यथा निर्वय, निर्वेका।

६ ७४२ सु, स—रं॰ सु हिंदी में सु तथा स दोनों रूपों में व्यवहृत होता है; यथा— सुफल, सुजान, सपूत ।

## विदेशी उपटर्श

६ ७४६ कम् — इसका मूल काः कम है; यथा — कम जोर, कमस्यस्त

े ७४४ सम - इसका मूल फा • खुश है । यथा- सुसामद, सुरन्, स्मिदिल ।

६ ७४५ शेर - इसका मूल फारसी और है, यथा--गैरम्नाबाद, गैरहाबिर, रीरसग्रह ।

६ ७४६ टर-इतका मल फारसी दर-'भीतर' है: यथा- दरकार. बरकार, बरबासल।

ै ७४७ जा-इनका मल फारती ना है, यथा - नावालिंग, नालायक.

नापसंद ।

६ ७४८ ला - इसका मूल फारसो ला - है; यथा- लापता, सामादिस लाचार ।

. ६ ७४९ फी-इसका मूल फारसी श्रारबी फी (प्रत्येक) है; यथा-फी सकान,

फी आदमी, फी दकान।

§ ७५० बद - इसका मूल फारसी बद (बुरा) है; यथा- बदनाम बदचलनः बदजात्।

§ ७५१ वे - इसका मूल फारसी वे-'विना' है; यथा- वेधकक, वेचैन वेजान ।

६ ७५२ हर - इसका मूल फारसी हर - 'प्रत्ये क' है, यथा- हर रोज. हर बार. हर घडी।

६ ७५३ अंग्रेबी के हेड ( Head ), हाफ - ( Half ) तथा सब-( Sub ) उपनर्ग भी कई शब्दों में मिलते हैं: यथा - हेड पंडित, हाफ कसीज. सब क्रिप्टी ।

#### मं ऋा

६ ७५ / प्राचीन भारतीय ऋार्यभाषा के दुरुष्ट एवं विविध रूप म० भा० बार भाषा एवं संकांतिकाल में भीरे भीरे विलीन हो गए। इसी प्रवृत्ति के कारवा आधनिक भारतीय आर्यभाषाओं में एकरूपता ६वं सरलता आई। अतः प्रा॰ भा॰ आपा के शब्द कवों की बटिल पदित से सक्त आ। भाग आ। भाषाओं ने किस भिन्न लिंग, बचन एवं कारक रूपों को प्रकट करने के लिये खपश्चंश काल से प्रचित्तत नदीन प्रशाली का विकास किया। नीचे संशा रूपों के विभिन्न तत्वों पर विचार किया त्राता है :

### **प्रातिप**विक

६ ७५६ म० मा० छा। भाषाकाल के अर्तत तक व्यंत्रनांत प्रातिपदिक का कोप हो गया ग्रीर भाषा में केवल स्वरांत प्रातिपदिक ही अवशिष्ट रहे। यह स्थिति संक्रांति काल में भी यथालत् रहीं। परंतु छा॰ मा॰ छा॰ भाषाओं में पदांत हुस्स स्वरों के लोप की प्रश्नित विकरित हुई। इतने पुनः व्यंवनांत प्रातिपदिक दिखाई देने लगे। हिंदी में स्वरांत श्रीर व्यंवनांत दोनों प्रातिपदिक मिलते हैं। श्रंत्य स्वर श्रविकतकर निम्मलिखित मिलते हैं:

मा-लडका, घोड़ा, कपड़ा, राजा, प्रजा इत्यादि । इ--विधि, मुक्ति, शक्ति इत्यादि; इकारांत तत्त्वम शब्द ही मिलते हैं। **ई-लडकी, रानी, कहानी, माली** इत्यादि । उ-भान, बाह इत्यादि तत्तम शब्दों में। क आलू, भालू, बालू, इत्यादि। ए-चांबे, हुबे, पांडे, इत्याद । श्चंत्य व्यंजन साधारणतः निम्नलिखित है : क्-नाक्, चायुक्, घमन्, इसादि। ब्-राख्, पख्, बेसाख्, इत्सादि। ग\_साग , मंग , राग , श्राग , काग , दलादि । घ बाय, जाँघ, ऊय। च-श्रांच्, नाच्। ছ-জাজ, । ज्-राज् , ध्रनाज् , जहाज । म्-संम्; बॉम्। रू-नद्, घाट्, भाट्, पेट्। ट्-योठ्, काठ्, सेठ। ड्संड्, रॉड्। ह्—अंबड्, प्रमाड्, कुवड्। द् डेड्र, श्रसाड्र, बोड्र, बाड्र त्-आदत्, खेत्, रेत्, यात्। य-हाथ, साथ। द खाद, नांदु। भ्-कांध्, बांध , सांध्। न्-कान् , अगिन् , खबटन् । न्द्--कान्द्र्। प्-साप्, नाप्, छाप्,। फ्-बरफ्, सींफ्।

ब्-अरव् , खरब् , गरब् ।

i

म्-लाभ् : लोभ् , गरम्।
म्-काम् , नाम् , जाम् , वाहाम्।
म्-काम् , नाम् , जाम् , वहार्।
म्-वेल् , सेल् , कांपल्।
म्-वेल् , सेल् , कांव्ल्।
म्-वोस् , पाव्, आंव्।
म्-वोस् , सोम् , जालम्।
म्-वोस् , सोम् , जालम्।
म्-राह्, , लोह् , वाह् , चहाह् ।

\$ ७५६ लिंग — प्रकृति में बस्तुतः पुरुष, स्त्री तथा नपुंतक ये तीत वर्गे मिलते हैं। स्रनेक भाषाश्रों में प्राकृतिक श्रवस्था का श्रनुसरण कर नामवाचक सम्बंधिक है। स्त्रों को दन्हीं तीन वर्गों श्रवसा के लिएती में विभक्त किया बाता है तथा पुरुष- बातीय बस्तुवाचक सम्बंधिक हो स्त्रिता, स्त्रीवातीय वस्तुवाचक सम्बंधिक हो स्त्रिता, स्त्रीवातीय वस्तुवाचक सम्बंधिक हो स्त्रीवातीय वस्तुवाचक सम्बंधिक हो स्त्रीवातीय वस्तुवाचक सम्बंधिक हो स्त्रीवातीय वस्तुवाचक सम्बंधिक हो स्त्रीवातीय वस्तुवाचक भाषाश्री में विशेष प्रस्त्रीत तथा विभक्तियों हारा नामसम्बंधिक स्त्रीवातीय वस्त्रीय स्त्रीवातीय स्त्रीवा

प्राचीन भारतीय आर्यभागा का लिंगविधान प्रश्ववीं के आधार पर था।

स॰ भा॰ आ॰ आराफीं तक में लिंगविधान प्राकृतिक श्रवश्या का खोतक न होकर
ब्याकरियोक हो रहा; परंतु शरूरूकों में एकरूपता लाने की प्रश्चित के फलस्वरूप अपभ्रंश में भी नर्युवक्तिया लुग हो चला था। न्युवक शब्दों के रूप पुलिका शब्दों के समान बनने लागे, जिससे नर्युवक्तिया से पुलिला का भेदभाव मिट गया। इस प्रकार हिंदी से नर्युवक्तिया सदा के लिये समास हो गया। आधुनिक भारतीय आर्थ भाराओं में सराठी और गुबराती में ही नर्युवक्तिया बब रहा है। हिंदी में लिंग के केवल दो हो भेद हैं, पुलिका पूर्व स्त्रीलिंग और यह लिंगभेद भी स्वाक्रियोक ही है।

यथि हिंदी में नयुंतकलिंग नहीं है, तथापि प्रकृत्वानुवारी पुर्लून एवं नयुंतकलिंग का थोड़ा ता भेद कर्म कारक के परसर्ग 'को' प्रयोग में दिखाई देता है। सावारत्त्वतथा कर्मकारक के परसर्ग 'को' का प्रयोग अग्राचित्रायक ग्रन्दों के साथ नहीं होता। हिंदी के बान्ध्यवहार के अनुस्तर 'बोबी को सुलाक्षों', 'गाव को लोल दो', तो कहते हैं, परंतु 'कपड़ों को लाखों', 'बाव को काटो' न कहकर 'कपड़ें लाखों', 'बाव काटो' डी कड़ा बाता है।

पुलिलग एवं स्त्रीलिंग तद्भन शब्दों का लिंग, हिंदी में साधारखात्मा वही हैं को संस्कृत या प्राकृत अपभ्रंश में हैं। परंतु प्राव्माव आप के प्रस्वय हिंदी तक आपते आपते हतने पिछ गए हैं कि उनके मूलकर को पहिचान लेना दुष्कर सा प्रतीठ होता है। आदा आहिंदी प्रदेश के लोगों को हिंदी के खिंगनिर्धारख में बहुत आधिक किताई पक्ती है और बनसाधारमा की यह धारणा बन गई है कि हिंदी का लिंगविधान बहुत ही अनिव्मित है। परंतु मार्ग आर्थ भाषा के विकासका की प्यान में रखने पर हिंदी के लिंगविधान की व्यास्था सरलता से की वा सकती है।

### क्रीप्रत्यय

\$ ७।७ दिंदी में मुख्यतः निम्मलिखित स्त्रीप्रत्यों का व्यवहार होता है: (१)—ई, - हया, (२)—हन्, -नी, (३)—ग्रानी । नीचे हनपर विचार किया जाता है:

- (१)—ई,—इया—स्तीलिंग रूप बनाने में इन प्रश्यों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। मूलता ब्लुझों के लघु रूप प्रकट करने लिये इनका व्यनहार होता था। यथा, पोथा—पोधी, निवृद्दा-विदिया, स्थादि। स्त्रील के साथ कोमनता, लघुता के साथों का पनिष्ठ संबंध ने ने से प्रश्य निवृद्ध या गए। इनकी स्पृत्विद्ध प्राच्या वन गए। इनकी स्पृत्विद्ध प्राच्या वन गए। इनकी स्पृत्विद्ध प्राच्या वक्त स्वाधी है।
- (२)—इन्—नी—इन् प्रत्यव का प्रयोग प्रायः व्यवतायवाचक शब्दों के स्त्रीतिंग रूप बनाने में प्रयुक्त होता है; यथा —

धोधन्, नाइन्, चमारिन्, सुनारिन् इत्यादि और-नी प्रत्यय प्रायः पशुओं के स्प्रीलिंग रूप बनाने के लिये होता है—यया,—होरनी, मोरनी, बायनी; इत्यादि । हमकी खुवपिं सं०—नी,—हनी प्रत्यवों से है ।

( १ ) कानी—इस गरवय की व्युत्पत्ति संग्—कानी ते है और यह सुस्यता संस्कृत के लिए गए, तस्तम सन्दों में मुद्रुक होता है — यथा—संक्षितानी, हंद्रासी; हस्तादि । परंदु कुछ विदेशी सन्दों के साथ भी यह कोड़ा खाता है; यथा—फा॰ सेक्टर के हिन्द भेहतरानी।

#### वचन

६ ७४६ प्राच्या व्याच्याची तीन बचन ये — एक्तवन, द्विचचन क्षीर बहुबचन । सब्साच्या व्याच्या कील के प्रारंभ में ही द्विचन लग्न हो गया. कीर २१७. , क्ष्महा

उचका निर्देश शब्द के काय 'कि' शब्द लगाकर किया बाने लगा। आशोक के अभिलेखों में 'तुवे मज्जा' (दो मोर। इत्यादि प्रयोग प्रात हैं। इत प्रकार आक्षान आप आप आप आप के अक्षान प्रात आप आप आप आप के अक्षान प्रात हुए - एक वचन तथा नहुवचन। हिंदी की एक विशेष शैली उनूँ में 'बाल्दैन', 'कुतुवैन, 'करीकेन' के अप को के अप के किया में हिन के प्रति के हिन के महित प्रदेश में प्रदेश में प्रति अप के अप

ध्वनिविकास के कारण पार भार आर भाषा के वहवचन प्रत्यय आर भा॰ आ। भाषात्रों में पूर्णतया सुरक्षित न रह सके। उनका इस प्रकार से क्रमिक हास एवं लोप शारंभ हो गया। शा॰ मा॰ शा॰ भाषाश्री के प्रारंभिक काल तक प्रा॰ भा॰ आ॰ भा का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय 'आ :' अपर्भ श की पदांत-हस्व-स्वर-लोप की प्रवृत्ति के कारण समाप्त हो गया; यथा, सं॰ पुत्र-ए॰ व॰ पत्रः > श्रय॰ प्तः > हिं पतः व॰ व॰ प्रतः > स्रयः प्त > पत । परंतः स्त्रीलिंग एवं नपंसक्लिंग के प्रथमा बहवचन के शस्यय पश्चिमी द्या॰ मा॰ सा॰ भाषात्रीं ( मरानी, गजराती, राजस्थानी, सिंधी, लेंडदी, पंबाबी, पश्चिमी डिंदी ) में थोड़े बहत सरिव्यत रहे, यद्यपि बहत कुछ उलट फेर के साथ यथा, सं॰ माला : ( 'माला' स्त्रीलिंग शब्द का वं० वं० ) > मं० भां० ह्या॰ मालाह्यों, मालाह्यों > सरा० माला (इसके ए० व० के रूप कतराः सं० माला > स० भा० आ।० माला, माला > मरा॰ माल हैं ); सं॰ सूत्राणि ( सूत्र' न० लिं॰ का ब० व० ) > मरा॰ सतै: स॰ पितर: 'पित') > सि॰ 'पिउ' शब्द का बहवचन )> सिं॰ पउर, सं वार्ताः ( 'वार्ता' स्त्रीलिंग शन्द का बहुवचन ) हिंदी बातें ( हिंदी का ब॰ य॰--एँ > सं॰ न॰ लि॰, ब्रानि ) इत्यादि, कर्म, संप्रदान, श्रपादान तथा श्रिषकरण बहवचन के प्रत्यय भी श्रा० भाग श्रा० भावाकाल के पूर्व ही लुत हो गए थे। अतः हिंदी आदि आ० मा० आ० मा० को व०व० के केवल तीन ही कारक म० भा० आ। भाषा से मिले-कर्ता व० व०, करण कारक बहुवचन तथा संबंध कारक ब० व० के रूप। करण तथा संबंध कारक ब० व० के रूपों का उपयोग डिंदी आदि आ। भाग आ। भागाओं ने अन्य कारकों का बहुवचन रूप प्रकट करने के लिये भी किया।

हानों के कर्ताकारक व॰ व॰ प्रत्यय का प्रयोग पश्चिमी हिंदी में 'आकारांत' पुल्लिम शब्दों के कर्ताकारक व॰ व॰ के लिये किया गया; यथा घोड़े दौढ़ते हैं — हरा वाक्य में घोड़े> म॰ भा॰ शा॰ घोड़ेष्टि, घोड़िष्टि, खप॰ घोड़र्सि > प्रा॰ भा॰ खा॰ घोटीम:। पूर्वी हिंदी के संबंध कारक व॰ व॰ का, कथ भी कर्ता व॰ व॰ में प्रसुक होता है, यथा, घोड़रन=भा॰ भा॰ खाटकानाम्,। परंतु विश्वमी हिंदी, भराठी, विंची, पंजाबी इत्यादि पश्चिमी आप भाग आप भाग आप में संबंध कारक वर्ष क कारूप कर्ताबरुक के लिये प्रयुक्त नहीं होता।

संभेच कारक — व० व० रूप का व्यवहार कर्ती कारक व० व० के अतिरिक्त क्रस्य सभी कारकों के व० व० में किया बाता है, यया, दिं० योहों, पं० वोहों, परं० वोहों, याता के प्रत्यादि का व० व० प्रत्यय — स्तु, न० द्वारा का व० व० प्रत्यय महानाम, वे आया है। पूर्वी हिंदी, विहारी, वेंगला हत्यादि का व० व० प्रत्यय नह, — हिंद् ( यया, वरन्द्र, परिहें) प्रा० मा० आव करन्त्र करने व० व० प्रत्यय नह, — का मा० आव का करन्त्र करने व० व० प्रत्यय — आवाम् न मा० आव विहेंय कारक व० व० प्रत्यय — आवाम् न प्रानाम् > प्रका सिक्षण्य स्वावा कारा है।

इस प्रकार हिंदी में एकवचन प्रकट करने के लिये निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग कोता है:

?—कर्ताकारक एकवचन में राज्य का प्रातिपरिक रूप ही ज्यवहृत होता है। संस्कृत में कर्ताकारक एकवचन का प्रत्य—ल् :) शीरतेनी प्राकृत में 'श्रो' श्रीर तत्य्यचात् अपक्षं श्र—'अ' में परिशतित होता हुआ, पर्दात-स्रद लोप की प्रसृत्ति के प्रभाव है हिंदी में लुत हो गया। आरा कर्ताकारक एकवचन में शब्द का प्रातिपरिक रूप ही शेष रहा।

-- पुल्लिम तद्भव आकारांत शान्दों के विकारी कारकों के एकववन में परांत '-- आ' का लोप कर '-- ए' प्रत्यन कारता है; यथा; लड़के (को, ते, के लिये इत्यादि)। अन्य राज्दों के विकारी कारकों के एकववन में भी प्रातिविदिक कर दी मितता है; यथा, पर्का, ते के तिथे, का, में ; लड़की (को, ते, इत्यादि)।

स० भा० आ० भाषाकाल में संबंध काएक प्रत्यय—स्य > — इ तथा आधिकत्या कारक प्रत्यय हिम्म > हिं का उपयोग, कर्म, संप्रदान, इपयादान कारकों के एकववन में भी किया जाने लगा था !— अको > — अको अंतवाले यानों में—हि > — हि कोई जाने पर, 'इ' के लोप से — अइ शेप रहा और पिक्रमी हिंदी में यहो—ए में परियात होकर किसारी कारकों के एकववन के प्रत्यय के क्य में यहीत हुआ। 'बर्' केले प्रत्य को क्या में प्रत्य के क्या में प्रत्य के साथ की प्रत्य केला साथ हो कर विकास कारकों से मी प्रातिपरिक रूप ही रह याय।

१ — पुलिंग-तद्भव-स्वाकारांत शब्दों के कर्ता बहुवचन का रूप भी स्रांत्यस्वर सा' का लोग कर, — 'ए' प्रत्यय के बोग से निम्मल होता है। स्वन्य पुलिंग, ग्रब्दों के कर्ता एकवचन तथा बहुवचन के रूप समान होते हैं; यथा—सङ्का; व॰ व॰ लड़के, घोड़ा, स॰ स॰ घोड़े इत्यादि; घर; स॰ स॰ घर; आई; स॰ स॰ माई; राजा: स॰ स॰ राजा।

इस कर्ताकारक व॰ व॰ प्रत्यय 'ए' की उत्पत्ति संदेहास्पद है !

हानेंते का सत है कि विकारी एकववन का रूप ही कर्ता बहुववन में भी प्रयुक्त हुआ है। परंतु चाडुक्यां इसको प्रा॰ सा॰ का॰ करस्य कारक द॰ द॰ द्वः यय प्रसि:> स॰ भा॰ आ।॰ —कहि, —कहीं > कह > ए सानते हैं।

श्रॉ, ऍं< सं॰ नपुंसक लिंग बहुबचन प्रत्ययं – श्रानि । सं॰ — श्रानि > म॰ भा॰ श्रा॰ श्राइँ > हि॰ — पॅं; सं॰ — झानि > म॰ भा॰ झा॰ - श्रॉं > हि॰ — घॉं।

4.—सभी शब्दों के विकारी कारकों के बहुबबन में 'श्रो' प्रत्यव काराता है। इसते पूर्व ग्रंप 'श्रा' का लोप हो जाता है; यथा—चोड़ा व॰ व॰ पोड़ों (को, से के लिये, का, पर): ग्रंप्य – ई> इ तथा श्रों से, पूर्व – यूका संन्तिवेश किया जाता है; यथा—लड़की व॰ व॰ लड़कियीं; तिथि—व॰ व॰ तिथियों।

য়ী > মৃ৽ মা॰ আলে আলি,—আর্থ+তু ( > হার্র > আলি) < লি॰ — আলালা

## बहुवचनक्कापक शब्दावली

5 अध्य क्रमा के रूपों के श्रातिरिक्त बहुवचन प्रकट करने के लिये कुछ अपन्य सन्दों की भी खारावा ली बाती है। यं सन्द प्रायः समूह का बोच कराने के उचयोग में आर्त हैं। ऐसे सन्दों का बोग होने पर कारकपरवर्ग संज्ञाबद के साम म लगकर प्रनी सन्दों के बाद लगते हैं।

एसे कुछ शब्द नीचे दिए बाते हैं—लोग्, सब्, गया, हंद हस्यादि। इतके उदाहरण ये हैं—रावा लोग्, कवि लोगों को, तारा मणों के साथ, हस्यादि।

#### कारक

५ ७६० उपनमां (प्रीपोबीशन) हारा मारोपीय भाषा में लंकाओं का लंबच प्रकट किया जाता था। उपनमों की सहस्यता ले कारक प्रकट करने की तिथि संप्रेची कर्तन, करने हरना है, योरोप की भाषाओं तथा कारली में मिलती है सोच रामी-परिवार की भाषा करनी तक में उपनमों का मारोप हक कार्य के लिये होता है। परंद्र उपनमों का मियाओं के लिये होता है। परंद्र उपनमों का मियाओं के लिये होता है।

संबंध नियमित करने का इनका कार्य बाता रहा तथा शब्दों के शांतिपरिक रूप में विमित्तक प्रत्ये के शांतिपरिक रूप में विमित्तक प्रत्ये स्वानं तथा है। प्रा॰ मा॰ क्षा॰ भागा में श्रांठ कारक मिलते हैं, विनका एकवचन, द्विष्यन एवं बहुवचन का क्ष्म श्रांत आप निमित्तक प्रत्ये के योग से चनता था। इस प्रकार प्रत्येक शब्द के देन कर के स्वानं प्रत्येक शब्द के देन का स्वानं स्

राज्दों के कारकरूपों में भी समीकरण की प्रश्चित का प्रारंभ मन मान छान भाषाकाल में ही हुआ। अतः प्रान्न भाग छान मान के राज्दरूपों की बहुतता घटती गई और एक ही विभिन्न पुत्त राज्द दो दो, तीन तीन कारकों के लिये प्रयुक्त होने लगा। अब प्रान्म नाथा के २५-२४ राज्दरूपों के स्थान घर केवल याँच हा रूप ही रोप बचे और खपश्च राकाल में तो राज्दरूपों के छनुसार कारकों के केवल तीन ही वर्ग चन रहे।

अपओ राकाल में कारक प्रकट करने के लिये सहायक राज्यों का प्रयोग कारवादयक हो गया था। यह पहुंचि इस स्थिति की निर्देशिका है कि कारकरों की अरुवता एवं शनियरिवर्तन के कारण विभक्तिप्रवर्गों के मूल रूप की अरयरात इस समय तरु पर्यात वह जुड़ी थी। सहायक राज्यों का उपयोग पहले संबंध कारक के साथ आरंभ हुआ और भीरे भीरे अन्य कारकों के लिये भी रसका प्रयोग चल पड़ा। इस प्रकार 'दासक' (< कं रामस्य 'दास का' का विभक्तिरसय 'स्व' इंस संबंध कारक प्रकट करने के लिये पर्यात न समका पात्रा और इसके साथ 'कर' ( < कं कार्यक प्रकट करने के लिये पर्यात न समका पात्रा और इसके साथ 'कर'

 सिंशिकिक कप सुरक्षित है। यथा—कमलें < छप० कमलहर्ट एं० कमलानि.
('कमल' ग्रास्ट का वंवन ) और विकारी कारणी के एक्टवन, वंव वंव की विविक्ती के प्यतिपरिवर्तनों हारा श्रविष्ठ कर्मों के योग से वने हैं, यथा— हेंट ८ चं०—एए। (विंव ट्रैंट)—विकारी कारक वंव वंव हैंट ८ चंठ — पाठ कराने हैं। एक पाठ कार हार्य ८ मां कार कराने विकार कारक—वंव वंव हैंट ८ चंठ — विकारी कारक—वंव वंव हैंट ८ चंठ — विकारी कारक—वंव वंव हैंट ८ चंठ — विकारी कारक—वंव वंव हैंट एक पाठ कार्य हैंट ८ चंठ — वंव वंव हैंट ८ चंठ — वंव वंव हैंट एक पाठ वंव प्रतास विवीर्ण कार्य कार्य

इत प्रकार छा॰ मा॰ छा॰ भाषाओं में सिवमित्तक करों की स्यूनता एवं छरपट्टता छपभंग्र काल से भी अधिक वढ़ गई। खतः छपभंग्र काल में सहायक ग्रन्दों हारा को कारक प्रकट करने की प्रवृत्ति भी वह और भी विकक्षित हुई। ये सहायक शब्द ध्वनिपरिवर्तनों के कारण इत प्रकार पित गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता।

इन सहायक शब्दों का परसर्ग संज्ञा है। विभिन्न आ० मा० आ० भाषाओं में भिन्न भिन्न परसर्गों का उपयोग किया जाता है।

हव विवेचन से यह स्वह हो जाता है कि आ० भा० आ० मायाओं में रावरों का संबंध दो प्रकार है मकट किया जाता है—.?) प्रा० भा० आ०—माया के अयरिश्य विभाकित्रस्थों के योग से । इस देख जुके हैं कि इस विभाकितस्थों की संख्या खा० भा० आ० भागाओं में तीन जार ही है और उनके ही थोग से काम नहीं चलता। दिंदी में केवल कर्तो कारक का कर ही विभक्तिरहित इपया सविभिक्ति कर में अपने आयरे कारक संबंध प्रकट करने में समर्थ है; यथा पोड़ा दीहता है, उत्तका पूत् कुन का उत्तियाका है, योड़े दीक्ते हैं, उत्तक अपने सर्शा है, इरशदि। (२) शब्दों के सविभक्तिक अथवा अविभक्तिक करों के साथ परवारों की सदायता से। नीचे हिंदी के परवारों पर विस्तार से विचार किया

### हिंदी के परसर्ग

१ ७६१ हिंदी के ब्राट कारकों में थे, कर्ता के कर्तर प्रयोग एवं संबोधन में कोई परसर्ग नहीं प्रयुक्त होता। अपन्य कारकों में निम्मतिलित परसर्गी का प्रयोग किया जाता है —

कर्ती, कर्मिया एवं भावे प्रयोग में ते', कर्म वंत्रदान में 'को' तथा वंत्रदान में के लिये' मी, करवा अध्यादान में 'थे', वंत्रंव में 'का, के, की', तथा अधिकरवा में 'में, पर' का प्रयोग होता है। नीचे प्रत्येक परवर्ग की व्युत्पंचि पर विचार किया चाता है। . ६ ७६२ श्लका व्यवहार संज्ञा पद के कर्मीया तथा भावे प्रयोग में होता है: यथा---

कर्मीया प्रयोग—मैंने एक साधु देखा; मैंने दो साधु देखे। भावे प्रयोग — मैंने एक साधु की देखा, मैंने दो साधु को देखा।

'ने' परवर्ग का स्वरहार लड़ी बोली हिंदी की प्रमुख विदोषता है। पूर्वे हिंदी में हरका स्वरहार नहीं पाया बाता है। परिचमी हिंदी की कतियथ क्रम्य विभागाओं में तथा पंचाओं, गुबराती कार्रिक कुत्र परिचमी क्रा॰ भा॰ क्रा॰ भाषाओं में भी ने' का प्रयोग परवर्ग के रूप में मिलता है। बुंदेली कनीओं में 'मैं' तथा 'में' कर्ता कारक के परवर्ग हैं। पंचाओं में भी यह कर्ता - कारक का बोषक है। परंद्र गुबराती में 'में' कर्म तथा संग्रदान कारक का परवर्ग है।

'ने' परतर्म की ज्युपिय के विषय में विद्वानों में मतमेद है। कर्मिया तथा मावे प्रयोग में इतका व्यवहार देखकर ट्रंप हत्यादि कुछ विद्वान् इतका तथा मावे प्रयोग में इतका व्यवहार देखकर ट्रंप हत्यादि कुछ विद्वान् इतका तथे प्राच्यान मावा की करण करफ एकववन की विभक्ति 'दन' ने बोहने हैं और वर्षाध्यय ने —'पन' का 'ने' में परिणात होना मानते हैं। पर विचार करने वे यह मत ठोव प्रमाणों पर काथारित नहीं बान पढ़ता। इस मत के विरोप में निमालिशित तथा है—

- (१) 'ने' विभक्ति स्वय नहीं है, प्रायित 'की, में, पर' इत्यादि के समान एक परवर्ग है। अतः इतकी ज्युत्पत्ति किती स्वर्तन शब्द में हूँ उनी चाहिए, व कि विभक्तिप्रस्थ 'पून' में ।
- (१) भन्य क्षिप्तियों की हिंदी में परियाति देखते हुए एन > ने एक असमारत्य परिवर्तन किया है, क्षेतिक मा॰ मा॰ आ॰ माण की अन्य विमक्तिनों;ने तो आ॰ मा॰ आ॰ माण में, सबु रूप बनाने की महाँच ही प्रवर्शित की है, यया— वाला पर्ति हैं लाई की हिपादि में —ए < आनि; चोड़ों, सड़कों हरवादि में —चों < आनि; चोड़ों, सड़कों हरवादि में —चों < जिल्लामा। दन परिवर्तनों में 'न' का चर्यव्यवस्व हारा दीर्घ रूप न होकर उवकी परिवार्त अनुस्तार में मिसती है; फिर —एन ने में 'न' का दीर्घ होना विना स्वद एवं इद प्रमायों के स्थोकार नहीं किया वा सड़ता।
- (१) 'ने' का प्रयोग श्रीक प्राचीन नहीं है। यदि यह—यन > ने होता तो पुरानी हिंदी श्रयवा उनकी चननी पहिचनो श्रपत्रं से में हसका कोई न कोई उदाहरख श्रवहर प्राप्त होता। परंतु ऐसे किसी उदाहरख का न मिलना 'ने' की नवीनता पोचित करता है।

(४) पुराने लेखकों ने फितने ही स्थलों पर वर्षनाम के कर्ता कारक में केवल विकारी कप का ही प्रयोग किया है, वहीं खड़ी बोली हिंदी के स्वभावानु नार उसके साथ 'ने' का प्रयोग खावश्यक होता। खता यह विख है कि वदि 'ने' कोई विभक्तिप्रयय या भी तो पुरानी हिंदी के काल तक वह लुस ही चुका था।

द्यन्य विद्वानों ने 'ने' का संबंध सं० लग्य (√लग् का भृतकालिक इन्देत

कर्तृवाच्य ) से बोड़ा है और निम्नलिखित परिवर्तनक्षम बताया है-

सुनीतिकुमार चाडुण्यां तथा सुकुमार केन 'ने' की अपुत्यित्त संक कर्या शब्द से मानते हैं। उनके अनुसार 'ने' अनुसर्ग का प्राचीन कर्य 'कने' था। यह 'कने' शब्द के आनते हैं। उनके अनुसार 'ने' अनुसर्ग का भी कनीची में समीप अर्थ का भोजक है: यथा 'मेरे कने आओ'-'मेरे पास आप अपने में हैं के अपने क्या के अपने क्या में हरका अधिकरण का कर कमहि बनती है किया में में स्वाच का कर कमहि बनती है किया में क्या है। अर्थ है क्या प्राच हारा के से प्राच होता है और यह सामीप्रशेषक है। अर्थ हिंदी में यह संख्या और किया के मीच संबंद चोड़ने में म्युक हुआ।

4

हुं ७६६ यह परसर्ग कर्म पूर्व संग्रदान कारक का वोषक है। हिंदी को वोलियों में कर्म संग्रदान के परवर्ग ये हैं—क्जीबी 'को', जब 'की', जबची 'क' रिवार्ट 'केट', सारवाड़ी 'ने', सेवाड़ी 'दे', कुमाऊँनी 'कथि', यहवाली 'विधि' नेपा॰ 'आहर'

इन परतनों में ते 'क' से प्रारंग होनेवालों की स्मुत्ति हानेले तथा बीग्ट ने बं॰ कही ('कब्द' का क्षिकरता ए॰ व॰) से बानी है। 'कब्द' का क्षयं है 'बयल', काँस। कब्द>काँस, का कर्मकारक एकववन में काल कर बनेना कर कर कर कर कर हत्या उसके भी लोग ते काई, की, की, क, वे सभी कर निकक्क होंगे।

मारबाडी 'मै' तथा नेपाली 'लाइ' की व्युत्पत्ति 'लगि' ( √लग ) से . हर है। मारवाही में ल > न के और भी उदाहरण मिलते हैं: यथा - लानत ( ग्ररबी )> भार । नानत लंदन ( ग्रंभेबी )> मार । नंदन । मेवाडी ऐ र मार है।

कुमाऊँनी, क्या ८ सं॰ कर्यों; गढ़वाली, स्या ८ सं॰ संगे।

६ ७६४ इसका व्यवहार करणा एवं अपादान दोनों कारकों में होता है। हमबी जरपत्ति के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। 'बीम्व' के बानसार से ८ नमें कीर शार्तेजी के अनुसार से का संबंध पार संतो, मंतो तथा संग्राहिस से है। केलाग ने इसकी अस्पत्ति संव संगे से मानी है। परंत से का मल रूप सम प्रज है, जिससे इसकी उत्पत्ति निम्न प्रकार से हुई हैं -

सम - एन > सर्थे, सड्डें > में > से। ब्रजनाया के सों की उत्पत्ति समंसे हुई है।

### के किये

६ ७६५ संप्रदान कारक में 'को' के श्रातिरिक्त 'के लिये' का भी व्यवहार होता है। इस परसर्ग में के < कए < कृते। लिये की व्यूत्वित्त संदिग्ध है। संभयतः इसका संबंध संक लग्गी > धार लग्गी से है।

का, के, की

९ ७६६ संबंध कारक पुल्लिंग एक बचन में 'का', बहु∵चन में के' तथा स्त्रीलिंग एक बचन बहुवचन में की परसर्गों का व्यवहार होता है। संबंध कार क के इन परवर्गों का सं∘√ क धाद से संबंध है। का की उत्पत्ति सं० कृतः से इस प्रकार है— सं॰ इ.त—> म० मा॰ ग्रा॰ कन्न > हिं॰ का।

'के'— 'का' का विकासी रूप है और 'की' स्त्री प्रत्यय 'ई' युक्त रूप ।

में. पर

§ ७६७ इनका व्यवहार श्रविकरण कारक में होता है । 'में" की उत्पत्ति सं मध्य से इस प्रकार हुई--

मध्ये > म॰ भा॰ श्रा॰ मस्के > पुरा॰ हिं॰ माँहि - में। षर की ब्युत्पत्ति सं अपे अप अपे से निक्पन्न होती है।

परसर्गीय शब्दावली

§ ७६८ ऊपर विचार किए हुए परसर्ग ध्वनिपरिवर्तनों के कार**ए ऋपने मूल** रूप को स्तो चुके हैं, यद्यपि वे मूलतः स्वतंत्र शब्द ये। परंतु आरा० मा० आरा०

भाषाओं में अनेक कियावाचक विशेषशं पद (पार्टीसिपुल्स , साम भी परसर्गों के समान कारक संशंप व्यक्त करते हुए भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए हुए हैं।

हिंदी के कुछ ऐसे शब्द नीचे दिए बारहे हैं:--

श्रामे — यह अधिकरया कारक का परवर्ग है और उनंत्र कारक के परवर्ग 'का' के निकारी रूप 'के' सहित व्यवहृत होता है, यथा गाड़ी के आमे। इसकी व्युत्पत्ति संश्कारे अपने आर आर आरों से हुई है।

ऊपर, पर—ये भी संज्ञा पर के साथ अध्यान संबंध कारक के साथ अधिकरण के अध्यें में अयुक्त होते हैं; यथा सेव के ऊपर, इवेली पर । इनकी उपित सं० .उपिर म० भा० आ० उपिर से हुई है।

क्रोर्—प्रायः यह संबंध कारक के साथ श्रिकरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है; यथा—नगर की खोर, उस खोर । इस खर्थ में फारती 'तरक' सन्द का भी क्षावार होता है।

कःरख-यह संबंध कारक के साथ करण कारक के अर्थ में प्रयुक्त होता

है, यथा असके कारण, तुम्हारे कारण।

लातिर, वास्ते — ऋरती से लिए गए शब्द हैं और इनका व्यवहार संबंध कारक के साथ संप्रदान के अर्थ में होता है; यथा— मेरे लातिर या वास्ते इत्यादि।

नीचे-यह संबंध कारक के साथ ऋषिकरता के कार्य में प्रयुक्त होता है;

नीचे > संग्नी दैः।

पी ह्रें — यह भी संबंध कारक के साथ प्रविकरण के व्यर्थ में प्रयुक्त होता है; यथा उसके पी हे, इत्यादि।

यह रान्द सं॰ पृष्ठं तथा पश्चा के संयोग से लिख हुआ है।

पाम्—यह संबंध कारक के साथ प्रयुक्त होकर श्राविकरण कारक सिद्ध करता है: प्रथा—हमारे पास । इसकी उत्पत्ति सं॰ पारवें से हर्ष है ।

बाहर्— यह भी खर्यय कारक के साथ ऋषिकरख का ऋर्य देता है — यथा कमरे के बाहर।

दिना—इससे कर्म कारक संपज होता है; यथा—राम बिना मेरी सूनी अयोध्या। कभी कभी संबंध कारक के साथ भी इसका प्रशेम होता है; यथा— युग्हारे दिना। यह सं- दिना का अर्थतस्त्रम रूप है।

बीच--यह अधिकरता कारक बन 11 है स्त्रीर प्रायः संबंध कारक के साथ प्रयुक्त होता है; यथा शहर के बीच, विद्वानों के बीच्।

मीतर -- पष्ट भी ऋषिकत्या में तंत्रध के ताय व्यवद्धत होता है: यथा, पर के भीवर । मीतर < भितर < क्षव्यंतर । सारे—रहका क्रमें हैं 'कारण ते' । यह √मू के प्रेरेसार्थक रूप मार्' के अभिकरण कारक का रूप है और संबंध कारक के साथ प्रयुक्त होता है, यथा— हर के सारे ।

संग, समेत, साथ -ये संबंध कारक के साथ प्रयुक्त होकर संपर्क कोतित कारते हैं: यथा विद्वानों के संग या साथ, इन सबके समेत, इत्यादि ।

### बिशेवस

है ७६६ विशेष्य पदों के अनुसार विशेषण पदों के रूपों में परिवर्तन प्राचीन मारतीय बार्यभाषा की विशेषता रही है जो अध्य भारतीय बार्यभाषा काल में भी खाधिकांशतः सरवित रही है। संकांतिकालीन भाषा में भी हमें इसके वर्णाम उदाहरण प्राप्त है । स्त्रीलिंग विशेष्य पदों के साथ विशेषणों में स्त्रीलिंग प्रत्यय तथा विशेष्य पदों के तिर्वक रूपों के साथ विशेषणों में तिर्वक प्रत्यय (सामान्यतः यें ) का प्रयोग, बारहवीं शतान्दी के पूर्वार्थ (१११४-११६५) में रिचेत दामोदर पंडित के 'उक्ति-श्वक प्रकरण' में मिलता है; यथा 'पराइ बयुं' 'दूसरों की वस्तुएँ' 'श्रं आर्टि राति'='श्रं बेरी रातें'='सलें काठें'='सली लकडी' पर: इत्यादि । परंत स्त्राः भा वा भाषा में यह प्रशाली मृत्याय है और कहीं कहीं ही मिल सकती है। दामोदर पंडित की उपव क पस्तक में बित भाषा के उदाहरसा दिए गए है. उसी की उत्तराजिकारिया। अवनी में विशेषण पदों के रूपों में विकार की परंपरा नहीं के बराबर है। तुलसीदास की अवशी में अविलिश विशेष्य के साथ पुर्लिक विशेषस का प्रयोग मिलता है, यथा 'सुकृत संभु तन विमल विभूती, परंतु साथ ही साथ 'ऊँच नितास नीचि करतृती' का प्रयोग योतित करता है कि स्त्रीलिंग विशेष्य पदीं का भी प्रयोग होता था। इससे सिद्ध होता है कि तुनसीदास की अवधी में विशेषण का लिंग कमी विशेष्य के अपनुकृत आरेर कभी प्रतिकृत होता था।

परिचमी हिंदी ने प्रा० मार्श्व को परंपराका रख्या किया है। स्ना० मार्श्वार भाषाओं में स्नाम की साहित्यिक हिंदी की यह मनुख विद्योपता है।

- े ७७० हिंदी के तद्भव धाकारांत विशेषया पदों में विशेष्य पद के लिंग. जवन एवं कारक के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन पाट बाते हैं—
- (१) पुल्लिंग विशेष्य पर के साथ आकारांत विशेषणा पर कर्ता कारक प्रकारन में अपने सामान्य कर में रहता है। उसने कोई विकार नहीं होता।
- (२) परंतु कर्ता बहुत्वन एवं विकासी कारकों के दोनों बच्चों में झाकारांत-विरोध्या पर का परांत क > - ए; तथा 'अपके लवके सच बोलते हैं' अपके, लवके को अपवा अपके लवकों को तभी 'आर करते हैं, हसाशि ।

(३) इसीलिंग विद्योध्य पद के साथ सभी वचनी एवं कारकों में आकारांत विज्ञेदमा पद का पदांत आप > इ. यथा काली की-कियों क्रियों।

(४) बिन शिष्यच वदी का परांत स्वर 'का' होता है, उनमें ऊपर की (२) तथा (३) को स्थितियों में कमशा क्यें – एँ तथा क्यें – ईं; यथा वायें > वार्ट हाय को, ले, में, का, में: वार्ट हयेली को हयेलियों के, ले, की, में, क्यादि।

आवाकारांत विशेषन्यों के आतिरिक अन्य विशेषन्य पदों में रूप विकार

नहीं होते।

### तुलनात्मक श्रेणियाँ

६ ७७१. प्रा० भा० च्या॰ भाषा के तुलनात्मक श्रेणियों के प्रत्यन र एवं तम् . किसी भी च्या॰ भा॰ च्या॰ भाषा के तद्भव कभी में सुरिवित नहीं हैं। हिंदी में तुलना का भाष प्रकट करने के लिये विदेणणों का कोई विदेण कम नहीं है। यह कार्य तुलनीय खंडा च्यायस सर्वनाम पर के साथ 'छे' परसर्य लगाकर संपन्न किया बाता है; यथा ये फला सधु से भी मधुर हैं, स्थास मोहन से सुकुमार है, स्थासि।

, ७०२. तमवंत विशेषणा (तुपरलेटिव) का भाव विशेषणा पर के पूर्व 'खबसे' 'सबसें', 'खबरे बढ़कर' स्थारि क्यारान तथा क्यिकरण परवांगुक पर बोहकर एकट किया बाता है; यथा राम छबने क्यवना सबसें बुदिमान है, वह क्यमनी कड़ा में छबसे बढ़कर वा सबसें क्योंफ मेहनती भी है, हरवारि।

\$ ७.३. तमानता सम्बन्ध साहर्य का भाव संज्ञा स्थयन धर्यनाम पर्दों के साथ बरीखा, जैता, का स्थादि पर कोक्कर प्रकट करते हैं, और इन पर्दों में भी स्थाकारांत विशेषता पर्दों के समान क्यत्रिकार होते हैं; यथा उमा धरीखी नारियाँ, इन्या जैसे पुरुष इत्यादि।

इन पढों की ब्युत्पत्ति निम्न प्रकार से संपन्न होती है-

हि॰ सरीखा < म॰ भा॰ चा॰ सरीव्यु < पा॰ भा॰ चा॰ सहरा; जैवा < बहस < याहण; सा < सर्थ < सम ।

९ ७७४. क्षतिशयता (इनटेनसिटी) या आधिक्य का भाव प्रकट करने के लिये वशेषणा पद के साथ 'सा' प्रयुक्त होता है, और इसमें भी आकारांत विशेषणा पद के विकार होते हैं; यथा बहुत से फल, अच्छी सी पुस्तक इत्यादि। यह सा < म॰ मा॰ आ॰ सो < मा॰ आ॰ शस्ट्र दया 'बहुसः' से आया है।

सर्वनामीय विशेषणीं का उल्लेख सर्वनामीं के साथ होगा ।

## संख्याबाचक विशेषण

हिंदी के संख्यावाचक विशेषण पदों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया

## गलनात्मक संख्यावाचक विशेषस

५ अध्य नीचे हिंदी के गश्चनात्मक रिज्यानाचक त्रिशेषण, ज्युरपत्ति छहित दिस् बाते हैं। रूपक्रम में पहले हिंदी तब मन्भान और तब प्रान् आन् का रूप दिया गया है।

- (१) एक (पं॰ इक्क) < एक्क < एक
- (२) दो (इवल कें विश्व बिहिल तुह: गुजल थे; सराल दोन) (प्राल हो, (काशोल शाहल, तुनि तथा दुने)।
- (१) तीन् < तिशि < त्रीशि
- (४) बार् < चउरो, बत्तारो, चतारि < बतारि
- ( ५ ) पाँचे < पञ्च < पञ्च
- (६) छः ८ छ ६ ८ पट् (पप्)
- (७) सात् < सच < सत
- (=) बार् ८ बड ८ बड
- (८) नौ ८ नउ. नश्च. राश्च ८ नव
- (१०) दस् < दस, दह, डह, < दश
- (११) ग्यारह् इएश्रारह इएकादश
- (११) बारह < बारह, बारस < द्वादश
- (१३) तेरह < तेरह, तेरल < त्रयोदश
- (१४) चौदह ८ चउरह ८ चतुर्दश
- (१५) पंतर ८ पशार ६ ८ पखटण
- (१६) चीलह < सोलह < पोडश
- (१७) सत्रह < सत्तरह < सप्तदश
- (१८) अठारह < श्रद्धारह < श्रद्धारह
- (१६) उन्नीस < उनवीस इ < कनविंशति
- (२०) बीस् < वीसद्य, वीसइ < विश्वति
- (२१) इनकीत् < एक ब्लीत् अ < एक विश्वति
- ( २१ ) बाइस् < बाबी अं < द्वाविशति
- ( २३ ) तेश्स् < तेबीसं < त्रयोविंशति
- ( २४ ) चौशीस् < च उन्त्रीस < चतुर्विशति
- (२५) पबीस् (पंचवीसं (पञ्चविशति
- (२६) छन्त्रीत् < छन्त्रीतं < पट्विशति
- (२७) वजाईस् < वचनीसा < सप्तनिंशति
- (२८) ऋहाईम् < ऋट्ठावीसा < ऋष्टाविंशति

```
( २६ ) उंतीस् ८ ऊषाबीसा, एक्स्योबीसा ८ ऊनविशत्
(१०) तीस् < तीसम् < विश्वत
(११) एकचीस < एक्कतीसम < एकत्रिशत
(१२) बचीस् < बचीस < द्वाविंशत्
(३३) तैतीस् < तेचीसा < त्रयस्त्रिशत्
(१४) चौतीस् <चोतीसं <चतुरित्रशत्
( १५ ) पैतीस < पन्नतीसं, पग्नतीसं < पंचत्रिंशत्
(३६) इतीत् < इतीतं < पट्तिशत्
(१७) हैंतीस् < बचतीवं < सप्तत्रिशत्
(१८) अइतीत् < अष्टतीता < अष्टानिशत्
( ३६ ) उंतालीम् ( उंतालीम् ( ऊनचरवारिशत्
( ४० ) चालीस् < चत्तालीसा < चत्वारिशत्
( ४१ ) इकतालीत < एक्कचचालीसा < एकचलारिशत
( ४२ ) बयालीस् < वापालीसं < द्विचत्वारिंशत्
(४३) तितालीस् ८ ते शालीस ८ त्रि
(४४) चयालीस् <चोवाजीसा < चतुश ...
(४५) पैतालीस् < पन्नचत्तलीसा < पंच ,,
(४६) छियालीम् < छुच्चत्तालीसा < पर्,
(४७) सैतालीस < सचालीसा < सप्त
( ४८ ) ग्रहतालीस् < ग्रहचत्तालीसं < ग्रष्ट "
(४६) उंचार ८ कण्वंचार, कण्पंचारा ८ कन्पंचारात्
(५०) पचाम् < पशासा, पंचासा < पञ्चाशत्
( ५१ ) इक्यायन < एक्कायस्यं < एकपंचशत्
( ५२ ) < बावन
                               < दिपंचाशत
                  < बावगां
( ४३ ) त्रेप्पन्, तिरपन् ८ तेत्रण, त्रिप्पण ८ त्रि
( uv ) चीवन् < चडप्पस < चतुः
(१५) पचपन् ८ पंचायरा ८ पंच
( ५६ ) हप्पन् ८ हप्पम् ८ वर्षं चारात्
(५७) सत्तावन् ८ सत्तावर्ग ८ सप्त
( ५८ ) अङ्घावन् < अडवर्णं < अष्टपंचाशत्
( ५१ ) उन्सर् < एगूससाई , ग्राउसाई < कनविष्ठ
(६०) साठ् < सहि < पंष्ठ
( ११ ) इनसङ् < एकशडि < एकपध्टि
(६२) बाबद् ८ बासद्वि ८ हा
```

### विंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

```
(६३) त्रेसठ् < तेसड्डि, तिरसड्डि < त्रिपडि
(६४) चौसठ ८चउंसहि ८चतुः
(६५) पैंसठ ८ पहरुद्धि ८ पंच
(६६) छियासट < घट
(६७) सइतठ < सत्तसहि
(६८) ब्रह्सरु (ब्रह्सद्वि (ब्रष्ट
(६६) उन्हत्तर < एग्र्गुसत्तरिं < जनसप्ति
(७०) बत्तर < बत्तरे < वप्तति
( ७१ ) इकहत्तर् ८ एकवत्तरि, एकहत्तरि ८ एकवस्ति
(७२) बहत्तर् ८ विसत्तरि, वावत्तरि ८ द्वि
(७३) तिइत्तर् ८ तेवत्तरि ८ ति सप्ति
(७४) चौहचर् ८ च उइचरिं ८ चतुस्मप्तति
 ( ७३ ) पिन्हचर् < पश्चहत्तरि पत्रचरि < पञ्चसप्तति
 (७६) शियसर < छावसरि < पट
 (७७) सतत्तर् ८ सत्तहत्तरि ८ सप्त
 (७८) ग्राट्डचर < ग्राट्डचरें < ग्राप्ट
 (७६) उनास्ती < उग्रास्ती < एकोनाशीति
 ( ८० ) श्रस्ती < श्रसीइ < श्रशीति
 ( ८१ ) इक्यासी ८ एक इसीई ८ एकाशीति
 ( ८२ ) बयासी < बासीई < इयशीति
 ( ८३ ) तिरासी < तेसडि < इयशीति
 ( ८४ ) चौरासी ( चउरासीइ ( चतुरशीति
 (८५) पवासी < पसासीई < पंचाशीति
 (८६) व्यासी ८ व्रहसीई ८ वहशीति
 ( ८७ ) सतासी < सत्तासीई < सप्ताशीति
 ( ८८ ) अटासी < अट्टासि < अप्राशीति
 (ce) नवासी < एग्णनउई < नवाशीति, एकोननवति
 (६०) नब्बे < नउए, नब्बए < नबति
 (६१) इक्यान्वे ८ एक्कासाउई ८ एक्सवति
 ( ६२ ) बान्ये ८ बाराउई ८ द्वि
 (११) तिरान्वे ८तेसाउई ८ त्रि
 (६४) चौरान्वे ८ चउग्रउइं ८ चतुर्
 (६५) पचान्वे ८ पञ्च गाउई ८ पंच
 (६६) द्वियान्वे < छराग उप < परागवित
```

६ ७७६ छा। भा। छा। भा। की प्रायः सभी शास्त्राओं में, गरानासकः संख्यायानक विशेषणा-पटों की ऋत्यधिक समानता वर्त्तमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विशेषमा पटों में भारतीय आर्यभाषा की विभिन्त प्रादेशिक व्यक्तियाँ श्चापरिवर्तित रहीं । यदि ऐसा हन्ना होता तो श्चान्य शन्द रूपों के सहश इनके रूप में भी परिवर्तन अपरिडार्य सा हो जाता। इनकी इस समानता का कारण सनीति कुमार चैटनी के अनुसार इन विशेषण-परों का मध्य भारतीय आर्यभाषा की किसी विशेष बोली से सभी आर भार आर भाषाओं में एक ही रूप ग्रहशा किया बाना हो सकता है। चैटर्जी का यह मत है कि मध्य भारतीय आर्यभाषा के प्रथम पर्व में मध्यदेशंय भाषा पाली से इन संख्यावाचक विशेषण पदों का अध्यक्षिक साइश्य यह सुचित करता है कि पाली के ये रूप समस्त देश में प्रयुक्त होते ये स्त्रीर इन्होंने स्थानीय रूपों को दवा दिया था, यदापि किसी किसी संख्यावाचक विशेषण के स्थानीय रूप भी प्राप्त हो गए हैं; यथा पंजाबी बीह् ( हिं॰ बीस् ), सिंधी-वए, गु॰ बे, बॅ॰ दह (हिं दो )। परंतु इन स्थानीय रूपों की संख्या ऋत्यल्प है। पाली में भी द्वादश का रूपपरिवर्तन पाली की प्रकृति के अनुसार द्वादस या द्वादस होता चाहिए और यह रूप पाली में प्राप्त भी है। परंत इसके साथ ही पाली में दादश > बारस रूप भी मिलता है. जो संभवत: किसी खन्य बोली से पाली में श्चाया हुआ मालम होता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि गयानात्मक संख्यावाचक विशेषण पदों के रूप में भिन्न भिन्न बोलियों के ध्वनितत्वों का मिश्रण भी हुआ और स॰ भा॰ आ॰ भा॰ काल में यह सर्वत्र एक ही रूप में यहीत हुए !

दिमिनन झा॰ मा॰ झा॰ भाषाझों के ग्रावात्मक छंड्याबावक विद्येषवा पदों में न्र ह, इत्यादि परिवर्तनों की (यथा पंजाबी-बीह, वालीह, बाहठ, परंतु हिंदी, बील, चालीट, बावठ्) थे स्रवित होता है कि पाली थे दनको प्रस्तक करने के परवात् उत्तर-परिचम की भाषा में स्ट्र ह परिवर्तन हुआ होते तब यह परि-वर्तन विभिन्न प्रदिशिक भाषाओं में भी विभिन्न कंडी में यहीत हुआ। ९७७७ नीचे चटकों के आधार पर हिंदी के गणानास्मक संख्यावाची विशेषणों के मुख्य मुख्य परिवर्तनों पर विचार किया बाता है---

- (१) एक् व्यति परिवर्तन की शामान्य प्रकृषि के अनुसार मा० मा० आ० में पा० मा० आ० का परिकरण एक होना चाहिए था। परंतु व्यंवन व्यति कृष् को अरबित रक्कर हम सामान्य प्रकृषि का उक्लंपन किया, यह इटके प्रशासिक को आपान प्रमाना चाहिए। अन्य संस्थावाचक ग्रन्दों के संयोग से एक् का हिंग में ''क्' रुप हो बाता है; यथा इक्लंपन इक्क्योत, इक्क्यालीत, इक्क्याल हिंगों में ''क्' रुप हो बाता है; यथा इक्लंपन इक्क्योत, इक्क्यालीत, इक्क्याल है क्रिलेट हो काता है; यथा इक्लंपन इक्लंपन, इक्क्यालीत, इक्क्याल है क्यालित है। परंतु ग्याह में 'क' ''।' यरिवर्तन की अरबामान्य स्थित प्रदर्शित करता है। संपताः इस्पर पा० मा० आ० एक एक एक क्रअपंसामार्थ (या) का प्रमाय पड़ा हो।
- ्र सक्षी उत्पत्ति मन भान झान्दो < प्रान्धान छान 'ही' ले हैं। इस्त संवक्षण में के साथ संयुक्त होने पर दो का बा ख्रयबा व में परिवर्तन हो बाता है, यथा वादह, वाईन, घचीन, वयालीन, वावन हत्यादि। इस परिवर्तन में या, व < प्रान्धान क्यान हा। यह परिवर्तन दिख्या-पश्चिम में प्रारंग होकद अपन वोत्रों में यहीत हुखा। अपन शन्दों के खाथ समन्त होने पर दो> दुः तथा दुहरा, दुईस, दुक्तका, दुपाया, हत्यादि। परंतु 'दोषहर' इत्यादि शब्दों में यह परिवर्तन नहीं दिलाई देता।
- (१) तीन इनकी व्युत्ति मन् भान आः तिखि < प्रान्त भान आः नीखि ते हैं। नपुंतक लिंग का यह रूप मन्न भान आन्न भागत्वाल के प्रारंभ ते ही तीनों लिंगों में मुदक होने लगा था। अशोक के कालकी एवं धीली बीगव् अभिलेखी में 'रितिष्म, तिनि (कालकी) पानानि' प्रयोग मिलता है, वर्षक शिरतार प्रानिख्त के 'ति (भी) प्रासा' और साहगढ़ान विष्
- म० भा॰ आ॰ तिस्ख रूप की स्युत्तित तीचे त्रीखि ते न होकर की के रूप तीखि ते न होकर की के रूप तीखि ते हुई बान पहती है, क्योंकि कानिगरिवर्तन की सामान्य दिशा का अनुसार्य करते हुए तीख का म० भा० आ। में तीखि अयवा (मानची) टीज कर बनाना चाहिए था। अनुमानित तीचीं में अंदुत्त लंबन के समीक्त्य ताथा पितामतः पूर्व दीवं स्वर का इस्च करने से तिस्थ रूप निष्कृत हुआ; यही परिवर्तन का सामान्यतः प्राप्त रूप है। माथा में वि<िष्ठ आवा मी हिंदी 'टिकरी' (काँती का संभा) शब्द <िवक्षिक में उपलब्ध है।

श्रान्य संस्थानाचक शब्दों के साथ संयोग होने पर ीन का ते (यथा देरह < प्रयोदशः तेईस < प्रयोदिशः), तें (यथा तेंतीस्, पैतीस्), ति (यथा, रिताशीस्), अथवा तिर (तिर्वम्) रूप हो काता है। इस रूप की व्युप्पति त्रयः अयवा वि से विद्व होती है।

समस्त परों में स्वरसंगति के फलत्वरूप ते>ित; यथा तिहाई < श्रिमा-गिक; तिपाई < श्रिपादिका इत्यादि।

(४) बार्—रहक्की उत्पत्ति पुरानी-हिंदी-स्थारि < म॰ मा॰ आ॰ (या॰) चचारि, स्रय॰ चारि < प्रा॰ मा॰ क्षा॰ चत्वारि से हुई है। त्रीया के सहश मधुंबक स्त्रिंग रूप चत्वारि भी श्रन्थ स्त्रिगों में व्यवहृत होने सगा होगा।

इ.शोक के काल शी अभिलेख में पुर्लूग में 'चत्तालि' रूप मिलता है। परंदु गा∘) चतारि अध्यः चारिमें 'चू' के लोग का रपष्ट कारता नहीं देखता। संभदतः समस्त पदों के साथ चदुः —> चड — के शाहदगपर पदाँ मी चका लोग दुखा।

श्चन्य लंख्याबाचक शब्दों के साथ लंबुक होने पर इसका रूप ची, चों <चड— < चतुः— होता है; चौ चौधीन, चौंतीन इत्यादि । समस्त पदों में चार अर्थया चौका व्यवहार पाया जाता है; यथा चार्माई, चौपाया, चौराहा ।

- (५) पाँच इसकी न्युःपचि म॰ भा० छा। पंच < प्रा० भा० छा। पंच से है। संस्थाबायक शस्त्रों के साथ संयुक्त होने पर इसका रूप पन् यन् यन अन्त (यथा पंद्रह, इक्कावन् चीवन् छुप्पन्) या में (यथा पैतालिस) हो जाता है। इन रूपों की उरपचि क्रमशः म॰ भा॰ छा। पर्या पद्ध से है। पंचनेत इत्यादि समस्त पदीं में याँच > पँच् स्तरापान् के निवंत पड़ने के कारणा है।
- (६) हा; ह्वे— म० भा० झा० में इसका रूप 'छुः' मिलता है। परंतु हिंदी में सोलाइ < पोडरा इस्पादि रूपों में प> त देलकर. यह समप्तमा कठिन है कि 'छुः' में प जू हैते हो गया। चाउुरुपों ने इसकी व्याख्या के लिये प्रा० भा० आ० के सह सक्त करों की करवाना की है। चू > छु परिवर्तन भी की सामान्य दिवति से मेल ला जाता है। संस्थानाचक शब्दों के साथ संयुक्त होने पर इसका छु (यया छुतीम्, छुन्मीस्) या छुद्धा (यया-छुत्रास्ट्र) रूप होता है।
- (७) छात्—इतकी उत्पत्ति मश्माश्राश सन पर इतके ८ माश्माश्राश तत से भय है। झन्य संख्यावायक शब्दों के साथ संख्या होने पर इतके कच पात (त्रपा कचाइत ततावत्र), हैं (यथा, वैंतीत) तपा तह (यथा, वस्ट्र कु वह से हों हैं। हैं ८ वह सरतंगीते के कारण बात पढ़ता है और पैंतीत के साइदय पर इतने झन्नाविक का समावेश हुआ है। सह में

परिवर्तन का क्राप्रचलित रूप मिलता है। संभवतः यह श्रंग सठ के साहश्य पर हुआ है।

- (८) ब्राट्—हसकी जुल्पित म०भा० झा० आह ८ गा० भा० झा० इष्ट से रह है। इन्य संस्थावाचक शब्दों के साथ मिलने पर इसके झट्, झड़, या झटा रुप होते हैं, यथा—आदहस्तर, झट्ठाईस, झटारसी। झड़तीस् इस्यादि करों में झट > झड़ झसायरस्य परिवर्तन है।
- (१) नी—इसका संबंध म० भा० ह्या० नठ, नछ < प्रा॰ मा० ह्या० नव से स्पष्ट है। संयुक्त संख्यायाचक शब्दों में नी का ब्यवहार न कर, प्रा० भा० ह्या कर्य > व्यूका प्रयोग होता है; यथा उसीस < क्रनिवेशित।
- (१०) दल्—रलकी उत्पत्ति म० भा० आर० दल < प्रा० भा० आर० दश मे तिद्ध होती है। संयुक्त संख्यावाचक राज्दों में दह, रह, लह, रूप प्राप्त होते हैं: यथा—चीटह, सारह, सोलह।
- (११) बीस—पा॰ भा॰ झा॰ विश्वति > (पाली) बीसति, बीसइ, बीसइ, पाली बीसा बीस, बीस की उत्पत्ति शिरत् के साहस्य पर विश्वत् से बिद्ध प्रतीत होती है। संव्यागास्त सम्बंधिक साथ बंदुक्त होने पर बीस या हैत रूप मिलते हैं, प्रया—चौरीस, बार्यस, प्रवीस्, उसीस्।

बीस के लिये हिंदी में कोड़ी शब्द का व्यवहार मिलता है। यह शब्द संभवत: 'कोल' प्रभाव के कारण है, क्यों कि बीत को ईकाई मानकर गिनने की प्रथा कोलों' में सुप्रतिष्ठित है।

- (१२) तीत् इनकी उत्पत्ति प्रारमा । प्रार्शित से स्पर्द है। संख्या-याचक शब्दों के ताथ संग्रोग होते पर इसके रूप में विकार नहीं प्राता है; क्या-इकतीत, वतीत, इत्यादि।
- (१४) पचाल प्रा॰ भा॰ ह्या॰ पंचाशत् से इसकी ब्युरपित निष्पन्न होती है। क्रान्य संख्याक्रों से योग होने पर इसके पन्, बन् रूप सिलते हैं जो भ॰ भा॰ क्रा॰ पंषा, पन्न से सिद्ध हैं; यथा तिरपन्, चौबन् इत्यादि। उंचास में 'प' का लोप भी मिलता है।

- (१५) साठ—स्वकी उत्सति म॰ मा॰ झा॰ सट्टि<मा॰ मा॰ झा॰ विष्ठे ने निष्यन होती है। संयुक्त संख्यावाचक शब्दों में स्वरायांत के प्रधाव से इसका रूप सट्हों गया है; यथा इक्नट, बासट् आदि।
- (१६) वसर्—पा० भा० छा० वसित के पाली में वचित, बस्तरि रोनों, प्रतिक्त मिलते हैं। ल्>र्का परिवर्तनकम त्>र्>ड्>र्राहा होगा और संभवता ट्>र् परिवर्तन धसरघः उच्चरह के प्रभावित हुछा होगा। हिंदी में दिल अंजन 'स्ं' की अवश्यित पंजाबी प्रभाव का स्वक है। छंतुक संच्यावक शब्दों में वाधारखत्या चवर् >हत्तः यथा हकहतां, वहत्ता, वर्षा
- (१७) अस्ती—इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भा० आग अशीति से निष्यन्न होती है। संयुक्त संस्थाओं में इसका रूप आसी या यासी है, जो हिंदी के ध्यनि विकास के अनुकल है। 'अस्ती' में दिस्त व्यंत्रन एंजानी प्रभाव के कारणा है।
- (१८) नम्बे—प्राण भाणकाण नवति हे सकति उत्पत्ति स्थित होती है। हिल ब्लंबन पंजाबी प्रभाव के कारणा है। संयुक्त संख्याओं में इसका रूप नचे ही स्नाता है; यथा इक्शानवे, यानवे क्यादि।
- (१६) ती—इसकी उत्पत्ति सड< सब, सख्र < तृत से दुई है। इसका यही रूप संयुक्त संख्यावानी शब्दों में भी सुरक्षित है; बया एक सी, पाँच सी, स्नादि। सैकड़ा शब्द में सी < सड़, सब, सख्र।
  - (२०) इनार-यह फारती से हिंदी में आया है।
- (२१) लाख-इसकी ब्युत्पत्ति म॰ भा॰ द्या॰ लक्क < प्रा॰ भा॰ द्या॰ लक्क से स्पष्ट है। समस्त पदों मे लाज > लक्क हो बाता है, यथा लखपती ।
- (२२) करोड़—यह शब्द संभवतः सं० कोठि> कोडि, कोड को संस्कृत रूप देने की प्रदृत्ति के कारण, बन गया है। संस्कृत से अनिभन्न लोगों के सुख से भोजन, आप जैसे अशुद्ध रूप आव भी इस प्रवृत्ति के स्वक है।
- (२३) धरव—यह शब्द संस्कृत अर्जुद से ब्युल्पन्न हुआ है और स्वरव सं•सर्वकाकाश्र० त० रूप है।

### क्रमात्मक संख्याबाचक विशेषण

६ँ७७८ हिंदी के प्रारंभ के चार कमात्मक-संस्थावाचक-विशेषस्य पूरी के रूप एक तुसरे से कुछ भिन्न हैं। इनकी न्युत्पित नीचे दी वा रही है—पहला ८ (क्रप॰ पहिल, पहिलल—(यड़म + हस्ल) < इंग्प्रयम ।

दुखरा } इनकी म्युरपचि संदिग्ध है। हानंते ने सरा—की उत्पचि सं० स्त हे सानी है। इस प्रकार इनकरों की उत्पचि सं० दिस्सूत, त्रिस्सूत ने होगी।

## चौथा <च उत्य <चतुर्थ ।

६०७६ शोच क्रम-बाचक-संख्याकों के क्रागे वॉ प्रस्यय लगता है। ख्रुड् के खुठवॉ पर्स खुठा, दोनों रूप पाए बाते हैं। खुठा की ब्युयपित सं∘ षष्ठ से हैं। — बा <-व ( + खा) <-म: ( यथा सं∘ पंचम हस्यादि )।

१७८० क्रसात्मक तंख्यावाचक विद्योषण पदी के से रूपविकार होते हैं, वया-पाँचवाँ लडका, पाँचवां लड़की इत्यादि ।

## गुणात्मक-संख्यावाचक-विशेषण् ( डिमांस्ट्रेटिव्स )

५०-१ हिंदी में गुणातमक संक्यावाचक विशेषणों के रूप में वा तो बार ( <सं- वास्स्) शब्द प्रयुक्त होता है: यथा दो बार सात (= चौरह) हरवादि स्थाबा दूनी दूना, तिथा, चौका आदि शब्दों (विशेषतथा पहाड़े में) का व्यवहार होता है। बारहे में प्रयुक्त गुणात्मक-संक्यावाचक-विशोषण पद निम्मानिश्चित हैं—

- (१) इकं, या एकं: यथा एक इकं या एकं, एक ( < सं एकस्)।
- (२) दूना, दूनी; यथा दो दूना चार ( < सं द्विगुख; )।
- (३) तिया; यथा, तीन तिया नौ ( < सं व तृतीयक- )।
- (४) चौका; यथा, चार चौका सीलह (<सं व चतुष्क-(+ क->)।
- (५) पंजाः, यापचे यथा, पाँच् पंजायापचे पच्चैतः (< एंच इ.-)
- (६) छका; यथा, छह छका छत्तीस (<सं॰ पटक (+क>)। (७) सत्ता, यासते; यथासात सत्ता यासते उन्नास (<सं॰ सप्तक)।
- (६) अट्टा, या अरहे; यथा, ब्राट ब्राटरा या ग्रहे चैंसट (< e'o
- श्रष्टक>)। (६) नौ नवाँ; यथा, नौ नवाँ इकासी (<सं० नवम्-)।
- (१०) दहाम; यथा दल दहाम सी ( < सं॰ दशम-, प्रा॰ दसम-) | दूना, तिया इत्यादि शब्द तिर्यक्ष रूप में भी प्रयुक्त होते हैं; यथा, दी दुने चार, तीन तिथे नी हत्यादि ।
  - (४) समूहवाचक संख्याएँ (कलेक्टिव न्यूमरल्स)

९(७८२) हिंदी में साधारणतया निम्निलिल शब्दों का प्रयोग समृह-वाचक संख्याओं को प्रकट करने के लिये होता है—

बोड़ा, बोड़ी < उत्तरकालीन सं॰ यह ( मिला॰ सं॰ युटक )।

रंडा 'चार का समूह' < भुंडा एवं संपाली शब्द गंडा । चौक् 'चार का समूह; < म० मा० श्रा० च उक्क < चतुरंप ! पत्ता पांच का संग्रह < पञ्चश्र < पञ्चक । कोडी 'गीस का सग्रह'।

कादी 'बास का समूह'।

सैकड़ा 'सी का समूड्' < सं॰ शत्-कृत । सखा, सक्खा: (यथा, नीलखा हार ) < सं॰ सख (+ क)

कला, कन्ता; (वया, नाकला हार ) ८०० कच्च (४५) इनके स्रतिरिक्त गणुनात्मक-छंख्यावाचक-विशेषणों में ह्या ऋयवा ई प्रत्यव

इनक आतारक गयुनात्मक प्रश्नावक नवस्य । अश्र अपवा इ अत्यव के योग से भी समूह का अर्थ प्रकट होता है; बीसा, चालीसा, वचीसी, हवारा, सतसई इत्यादि ।

६ (७८३) इक्का, दुग्गा, तिगा, चौका, पंका, श्रवका, सचा, क्रद्रका, सचा, क्रद्रका, दला एवंद ताथ के पची के नाम के रूप में प्रदुक्त होते हैं। इनकी उत्पीच संदित्य है। इनकी द्वार्याची की स्थिति ते अनुमान किया बाता है कि कदा-चित्र ये पंकाशी ले खाए हैं।

## समानुपाती-संख्याबाचक-विशेषस् (श्रीपोजिशनक न्यूमरल्स)

६(७८४) शावारखतया लंख्यात्रों में 'गुना' (८ वं॰ गुखा (+क) प्रा॰ गुखा शाब्द के योग ले अमानुपाती-संख्यावाचक-पद बनाय काते हैं। इनके योग ले शाखातासक-संख्यावाचक-शब्द के कर्ष में थोड़ा परिवर्तन ही साता है; बचा दुना-दुना-दुना (= ≥ो+गुना), तियुना तिसुना, चौगुना पंचगुना झाहि।— 'गुना' के स्थान पर कुछ, संख्यावाचक शब्दों में 'हरा' भी कोड़ा साता है। इस 'हरा' की उत्पत्ति संब हर-'भाग' ले बताई साती है।

# भिन्नात्मक-संख्याचा चक-विशेषण्

## फ्रैकशनल न्यूमरल्स

्र७८५ हिंदी की भिन्नात्मक संख्याएँ नीचे व्युत्पचिसहित दी बाती हैं। सभी झा॰ भा० झा० भाषाझों में वे वर्तमान हैं:

रेपीवा, पान ८ म॰ भा॰ शा॰ पाउश्रा (पाउ+उका) पाग्र ८ ई० पाद।

है पौन, पौना < पाउठा < पादोन, है तिहाई < तिहाइश्च < त्रिमागिक; है श्रदा, स्नामा < श्रदश्च < सर्देक;

२ दाई, अवाई < अदरहम < मर्द त्तीय (क); १३ सवा ८ सवाम्र ८ सपादः

(तिर्यकरूप) + ! साढे ८ सडढ ८ साढी।

# ऋगात्मक-संख्याचा चक-विशेषमा

८ ७८६ हिंदी में ऋगात्मक संख्या 'कम' ( < फा॰ कम ) के योग से बनती है: यथा-एक कम् सी (= निन्यान्वे )। प्रायः ऋपद-लोगों के व्यवहार में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

## प्रयेक बाची संख्यात्राचक बिशेषण

S ७८७ प्रत्येक वाची संख्याएँ किसी ग्रामात्मक संख्यावाचक शब्द की क्षक्राने से प्रकट की जाती हैं: यथा एक एक, सौ सौ इत्यादि ।

# निश्चित संस्थाबाचक विशेषमा

६ ध्दः निश्चित भाव प्रकट करने के लिये गणनात्मक संब्यावाचक शब्दों में क्रो प्रत्यय लगाया बाता है; यथा, दोनों ( 'तीनों' के साहत्रय पर यहाँ 'तो' लगाया गया है, तंनी, चारी पाँची, इत्यादि ।

## श्चनिश्चित संख्याबाचक विशेषक

६ ७८६ अनिश्चय का भाव प्रस्ट करने के लिये दस्, बीतू, तीस्, सैकडा, इक्षार आदि दस के गुखित संक्यावाचक शब्द में क्यो प्रस्पय लगाया जाता है: यथा दसी, बीसी, पचासी इत्यादि ।

६ ७६० श्रनिश्चय का भाव प्रकट करने के लिये संख्याओं के साथ ध्रकः शब्द लगाने की भी प्रथा है; यथा पाँच एक, दस एक। 'एक' के साथ 'ब्राध्' बोडकर बना हुआ 'एकावृ' शब्द भी अनिश्चय का भाव प्रकट करता है। इसी प्रकार दो संख्यावाचक शब्दों के योग से भी अतिश्चय व्यक्त किया जाता है; थया दस पाँच, दस बीस्, बीस्तीस्, दस ग्यारह, दो चार, पाँच सात इस्यादि ।

### 'मर्चनाम'

६१६ १ वैदिक तथा बौकिक संस्कृत में सर्वनाम के रूपों का बहुत कुछ स्थिरी-करणा हो चुका था। इनहीं निष्पल रूपों से हिंदी सर्वनाओं की उत्पत्ति हुई, किंदु, प्राकृत अपभ्रंश तथा आधुनिक माधाओं तक आते आते इनमें पर्याप्त विपर्यथ लचित होता है। कई ऋाधुनिक ऋार्यभाषाक्रों में, सर्वनामों के विकल्प से, अस्त्रेक रूप मिलते हैं, किंतु वे सभी कतिवय मूल रूपों के अंतर्गत का सकते हैं।

र्वज्ञापदों की माँति ही, विकासकम के साथ साथ सर्वनाम के विकारी रूप लत होते गए. एवं उनका स्थान संबंध तथा ऋषिकरख कारक ने ले लिया।

संस्कृत में केवल अन्य पुरुष के ही वर्षनाम में लिंगमेद या, किंतु आधुनिक आपंत्रामाओं के विकास के शाय तथा यह भी तुत्र हो गया। आधुनिक आपं-भाषाओं के वंधर कार के कप बस्तुता लिंग वचन में तहत् होने के कारया विशेष्त्रा पर ही निर्मेर हैं। प्राहृत, आपन्नंग की यही गतिविधि रही। हिंदी में यह कम आज भी अधुन्या है। जैसे, मेरा नौकर, मेरी गाय।

## ै ७६२ सर्वनाम के कई मेद हैं; यथा---(१) व्यक्तियाचक या पुरुषवाचक

(१) व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक (परस्त्रल)। (२) उल्लेखसूचक (डिमान्स्ट्रेटिव)।

(क) प्रस्यच उल्लेखसूचक ( नीवर डिमान्स्ट्रेटिव )।

( ख ) परोच्च या दूरत्व उल्लेख्यस्त्वक (रिमोट डिमान्स्ट्रेटिव )।

(३) साबस्यवाचक (इनक्सूसिव)।

(४) संबंधवाजक (रिलेटिव)।

( ५. ) पारस्परिक संबंधवाच ह (को-रिलेटिव ) ।

(६) प्रश्नव्यक (इंट्रोगेटिव)।

(७) ग्रनिश्चयस्यक (इनडेफिनिट)।

( = ) श्रात्मवाचक (रीपलेक्सिव )।

(६) पारस्परिक (रीमलाक्सव)।

### 'पुरुषवाचक सर्वनाम'

ै ७६३ इत तर्वनाम के हिंदी में केवल उत्तम तथा मध्यम पुरुष के रूप मिलते हैं। अन्य पुरुष में परोख वा दूरल उक्तेस्व-स्वक-सर्वनाम के ही रूप पाद वाते हैं।

## 'खत्तम पुरुष'

## हिंदी में इसके श्रधोलिखित कप हैं:

ए॰ व॰ व॰ व॰ व॰ कर्ता मैं इस् कर्म गुक्ते इसें (इस+को) विर्यक्ता गुक्त इस्

रंबंध (पु॰) मेरा हमारा ,, (स्त्री॰ लि॰) मेरी हमारी

न्युत्पत्ति — हिंदी 'मैं' की उत्पत्ति तं मना + एन ते हुई है। यह रूप हिंदी की स॰ बो॰, बॉ॰, न॰, कनी॰, बुंदै॰, पं॰, को॰, खुदी॰, म॰ पूरु रारु, मेर, कुसार, गढ्र, में प्राप्त है। बुंदेर, खतीर, मैर, मोरु पुर, श्रीर बीरु में इचका 'में' रूप भी प्रमुक्त होता है। प्राकृत के करण कारक में समा > सप्ता अपभाग में इचके 'मैं' तथा 'गहें' रूप मिलते हैं। अपभाग तथा दियी के अनुनाशिक का कारण बच्छाः 'पूज' है (बैरु लैरु ६ ५५३६)। यह अनुनाशिक पंर में, गुरु में तथा भोरु पुरु में, अबरु में, लिरु तथा उरु मुँर, प्रार सरार स्वाप्त स्व

'इम' की उत्पत्ति संस्कृत वयम् के स्थान पर वैदिक 'ऋस्मे' से निम्नरूपेण परिनिष्पन्न हर्द---

श्रस्में > श्रस्य > इस्य > इस । अवसावा में उ० पु०, एकवचन का रूप हों मी मिलता है । इसकी उत्पत्ति श्राहमू से निम्नलिखित रूप में हुई है :

क्राइम् > कहकं > हकं > हवं > हों। 'हम' शब्द हिंदी की क्षान्य बोलियों में 'खल तोज, बंज, मज, जुंदेज, कोज, खुचीज, मेंज, कुमाज, गढ़ में में मी मिलता है। बचेज में हमहून, मैंज में हमलम्, भोज पुज में 'हमरन', 'हमनी' एवं 'हमनी का,' लियन में 'हममें,' 'होमें', कुमाज में 'हमरन', पर्या शुरूक होते हैं।

मुक्त तथा म॰ पु॰ के दुक्त्की उदयचि क्रमशः र्ग॰ महाम् तथा तुन्यम् से दुई है—महाम् > मा॰ भा॰ चा॰ मच्क > मुक्तः। भा में उकार का खाराम् दुक्त के साहर्य पर हुआ।

तुम्यम् > म॰ मा॰ स्ना॰ तुम्क > तुक्तः । प्रो॰ लायेन ने झा > एक्त के लिये सं॰ √लिइ॰—प्रा॰ लिच्मा उदाहरसा उपस्थित किया है ।

'युक्त' राज्य दिंदी की कान्य वोलियों में हे लाग बोग में ही शास है। का में इसका प्रकृत पूर्व मेग भी मुक्त का मिलते हैं। 'युक्त' राज्य हिंदी की कान्य बोलियों में हे लाग बोग ही पाया बाता है। का में दुर्वूट्वं उब पूर् राज तमा को में मी दुर्वूट्वं प्राप्त है। 'मेरा' की उत्पत्ति 'सम केर' हे निम्निलिखत रूप में हुई है—

मम-केर (<कार्य ) > ममेर > मेर आ > मेरा।

यह शब्द हिंदी की लब्बों ने, बॉंग, पंत्र विरःत, तथा कुल में प्रयुक्त होता है। जन में हसका 'मेरी'; मेर्यी; का में 'मेरो', ब्रेंच में 'मेरो; मोरी', को क में 'मोर' कुत्तील तथा मैंन में 'मोर, मन में 'मोर', 'मोरा', मेंन कोर नेच में 'मेरो' रूप मिलता है। यद्वतथा जीन में भी 'मेरो' रूप मिलता है।

'इमारा' की उरपत्ति 'ऋस्मकर' से निम्नरूपेश हुई-ग्रस्मकर >इमारा ।

यद राज्य दिंदी के सान बी० में दी प्राप्त दे। इसका बाँ०, मैं पहारा, ब्र० में इमारी, इमार्यी, का में इमारी। की। खत्ती। में 'इमार', ने० से हामरो, गढ़- में इमारी रूप भी मिलते हैं।

श्चवधी तथा मोबपुरी 'मोर' की उत्पत्ति 'मम-कर' से हुई है-

समकर > सोग्रर > मोर ।

'मेरी' 'इमारी' में 'ई' वस्तुतः स्त्रीपत्यय है।

## 'मध्यम पुरुष'

### ६ ७६४ हिंदी में इसके निम्नलिखित रूप है-

| ए• व∘            |             | ৰ ০ ব০          |
|------------------|-------------|-----------------|
| कर्चा            | ব্          | तुम             |
| कर्म             | <b>उ</b> भे | तुम्हें         |
| तिर्यक्या विकारी | <b>उ</b> ¥् | तुम्ह-तुम       |
| संबं• (पुं•)     | तेरा        | तुम्हारा        |
| (स्री॰ लिं॰)     | तेरो        | <b>तुम्हारी</b> |

च्युप्पचि – तुकी उत्पचि वैदिक तु (जैता कि तुक्रम् में मिलता है) तथालमम् = प्रा॰ तु, से हुई है। सं॰ शुष्ये कारूप प्रा॰ में 'तुन्हें' हो गया, यथा शुष्य कारूप प्रा॰ में तुम्ह वन गया। इसी से तुम भी बना।

यह 'तू' राज्द हिंदी की ख॰ बो॰, क॰, पं॰, स॰ पू॰ रा॰, उ॰ पू॰ रा॰, मे॰, गद॰, जी॰, विर॰, किऊँ॰, तथा कु॰ में बोला खाता है। बाँ॰, बुंदे॰, को॰, भो॰ पु॰, सार०, सा॰ में इसका तुँ रूप मिलता है।

'दुमं सन्द हिंदी की ला० को०, त्र०, क०, खुंदै०, को०, छती०, उ० पूर रा०, मे कुत्ता०, त्रद०, जी०, किर. तथा कु० में जयबुदा होता है। बचे० में दुस्क, मे कुत्रा०, त्राद०, जी०, किर. तथा कु० में जपदा होता है। बचे० में उद्धार कि. में अनुत्यचि दुष्टम्प्र से पहले दी वा चुकी है। तेरा की उत्पित तवकेर ( < कार्य) से दुर्हे। यह सन्द हिंदी की ला० को०, बाँ०, सिर०, कि.जॅं, तथा कु० में मिलता है। तथा में ततेते, तेरथी, क०, उ० पूर रा०, में ०, ने०, कुमार, गव्ह०, सिर०, में इसका होरी के मिलता है।

'कुम्हारा' की उरपित तुम्ह < शुष्म + केर ( < कार्य ) से हुई। यह शब्द हिंदी की सब बो॰, लिर०, किउँ में बोला स्नाता है। वाँ में 'धारा' तब में द्रमहारी, तुम्हारयी, तिहारी, तिहारयो, क॰ में दुम्हारी, वचे० श्रीर झची० में दुम्हार कप मिलते हैं।

## 'श्रत्यच उल्लेखपूचक सर्वनाम'

५ ७६५ हिंदी में इसके निम्न रूप हैं—

ছ৹ৰ৹ ৰ৹ৰ∙

कर्ली यह ये

तिर्यक् इस इन्ह्

स्युत्पत्ति - यह की उत्पत्ति सं । एषः से इस प्रकार हुई है --एषः > पा । एस प्रा । एसो > अप । एहो > यह । बहुवजन (वे'

की उत्पत्ति सं ए एते से निम्नलिखित रूप से हुई है—

एते > प्रा॰ एर, एवे (य श्रुति से ) > खप॰ एइ > ये। 'यह' हिंदी की ल॰ बो॰, प्र॰, क॰ में व्यवहत होता है। पं॰ में इड् एइ मो॰ पु॰ में 'ई', 'इहे' ब्रीर कु॰ में इसका 'यह' रूप मिलता है।

तिर्यक् इस् की उत्पत्ति एतस्य से निम्न रूप से निष्यन्न हुई है --

एतस्य > पा॰ एतस्य > प्रा॰ एअस्य > इत्। यह शब्द हिंदी की ख॰ बो॰, प्र॰, में पाया खाता है। क० में 'दिहे' मैं॰ में 'येहि' कप इसके मिलते हैं।

इन्ड्की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है-

एतापाम् > सं॰ एतेषाम् > एतानाम् > एकार्थं > एरह > एन्ह् > इन्ह ।

येह राज्य दिंदी की ख॰ वो ॰, को ॰, खुली ॰, मे ॰, ने ॰, में मिलता है। छुली ॰, म ॰, भो ॰ पु ॰, में इसका 'इन्ह' रूप मिलता है।

# परोच्च अथवा दूरत्व उल्लेखसूवक

६ ७६६ हिंदी में इसके निम्न रूप हैं —

ए० व० - च० व

ब्युत्पत्ति—नह की ब्युत्पत्ति सं० 'ग्रदस्' शब्द के रूप, 'ग्रसी' (प्र० ए० व०) से इस प्रकार हुई —

संश्रमी > पाश्रमु, प्राश्रमो > ग्रहो, श्रोह, वह ।

हिंदी की ला॰ बो॰, ब॰, बचे॰, में यह रूप प्रयुक्त होता है। क॰ में बहु, इहि, बहु आदि रूप भी उपलब्ध हैं।

'वे' का पूर्व कप श्रपभंश में 'श्रोह' मिलता है; यथा—वह पुच्छहु घर बड् उर्ए हों बहुा घर 'बोह' (हे॰ च॰, घद ४६) बदि तुम बड़े घर की पूछते हो तो बड़े घर वे हैं'। श्रविकारी ए० व० के रूप 'वह' में करता काश्क व० व० की विभिक्त सं० एभिः > श्रप० श्रहि >—

छ ह > हिं∘ — ए जोड़ कर 'वे' कप निष्यन्त हुआ। प्रतीस होता है। यह हिंदी की न०, कः, सार०, उ० पू० रा०, और गद्ध० में व्यवहार में आता है। खा बो॰ में 'वह', 'वोह', 'तुह', न०, कः, स० पू०रा०, उ० पू०रा०, में कें में हतका 'वे' कर मिलता है।

'उस्' की उत्पत्ति सं० श्रमुष्य से निम्नलिखित रूप में हुई--

सं॰ श्रमुख > पा॰ श्रमुस्त, प्रा॰ श्राउस्त > हिं॰ उत्। यह शब्द हिंदी की ख॰ बो॰, पं॰, सा॰, ने॰ में प्राप्त है। सार॰ से उन्, सा॰ से उना। श्रादि रूप भी मिलते हैं।

**'**उन्ह' की ब्युत्पित इस प्रकार है -

सं श्रेमुण्याम् > श्रम्नाम् > श्राउतं > उन्ह्, उन्ह्। चाहुन्थां ने इत सभी को मंद्रत सर्वेताम 'श्राव' से निष्यन माना है। यह श्रव-वेद में केवल एक स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। गांचीन कारणी में भी इस श्रव के कुछ कर शास है। परंगु भा० श्रा० भा० से स्वके केवल एक श्रात प्राचीन उदाहरणा को देख- कर यह कहना कि श्रा० भा० श्रा० भागश्री तक में इसके रूप जीवित है, कुछ किन प्रतीत होता है। टर्गर ने भी 'श्रव' से इन सर्वनाम करों की ब्युत्पत्ति श्रवंत्रय बताई है।

हिंदी की खब्बोर, कः, तर, कोर, ववेर, कुत्तीन, उरु पूरु रार, मेर, मार कुमार, में 'उन्, राज्द प्रयुक्त होता है। मर, भोरु पुरु श्रीर वर्षेर में इसका 'उन्हें' कर भी मिलता है।

#### साफल्यवाचक

६ ७६ ७ उभय, सकल तथा तब इसके खंतर्गन खाते हैं। इनमें हिंदी में सर्वाधिक प्रचलित शन्द 'सब' ही है, जिसका प्रयोग भी पुराने पदों में मिलता है; यथा—

सकल पदारय यहि जग माही। 'सब'की उत्पत्ति संस्कृत सर्वे से हुई है— सर्वे > पा∘सक्तो, प्रा०सक्व > सब।

### संबंधवाचक

\$ ७६= हिंदी में इसके निम्नलिखित रूप हैं —

ए० व ः व ः कर्ता को : जो १–३५ तिर्यक् बिस जिन् , जिन्ह । 'को'की उत्पत्ति सं-यः, यो से निम्नरूपेण हुई है—

यः, यो > पा०यो, ऋशो० प्रा०यो, ये > प्रा० जो > जो।

यह हिंदी ही ला० बो॰, क॰, पं॰, मार॰, म॰ पू॰ रा॰, उ॰ पू॰ रा॰, से॰, सा॰, से॰, कुमा॰, गद॰, बी॰, श्रीर किउँ॰ में बोला जाता है। को॰, इन्दी॰, सै॰, स॰, सो॰ पु॰ श्रीर कु॰ में यह सर्वनाम 'के' कर में विद्यमान है।

तियंक् रूप 'जिस' की व्युत्पत्ति सं 'यस्य' से निम्नलिखित रूप में हुई है -

यस्य > पा० वस्स, प्रा० जस्स > हिं॰ जिस्।

यह शब्द हिंदी की ला० बो०, ज०, पं०, श्रीर मा० में प्रयुक्त होता है। पं॰ में 'जिह', को० में 'जे', मै० में 'जाहि', म० में 'जेह' श्रीर मो॰ पु॰ में 'जेह' कराभी मिलते हैं।

बिन्, बिन्ह की उत्पत्ति जार्यो = येगां से हुई है। इसपर करणा के पुराने सहुबबन के रुप येगि: > विदि का भी प्रमाव है। हिंदी की बोलियों में यह प्रदाद ला थो रु, बर, कर, कुचीर, उठ पूर रार, मेर और मा में 'बिन्' रूप में मिलता है। इसका 'बिन्ह' रूप खुचीर, मर, मीर पुर में मिलता है।

श्रवधी तथा शिहारी बोलियों में. संबंधवायक सर्वनाम के, जीन्, जबन् रूप भी प्राप्त होते हैं। ये कौन्, कबन् की सहस्य रखते हैं। जीन्, जबन् की सरस्य र भ पुनः > जपु > जिन्, जबन् की

# पारस्परिक संबंधवाचक

९ ४६६ हिंदी में इसके निम्नलिखित रूप हैं— ए० व० व० व

तिर्यक् तिस तिन, तिन्ह्

खुरुचि—टर्नर के श्रद्धनार सो उस्तित सं सो = (- सं '-3) से हुई  $\xi$   $^{*}$  (दें -3, ने कि -5, १० १२२)। यह 'सो' प्राचीन तथा सध्ययुतीन बँगला के वैष्णव पदों में मिलता है। जुलवीदासकृत 'रामचित्तामस' में साई (= बही) कोर देकर उच्चारण के कारण है तथा इनको खुरुचि स ; + पत्र है। 'सो' की उत्तिच तापुर्ण निमासचेश थिद्ध मानते हैं—

प्रा॰ पा॰ था॰ सः, सङः ('सः', का विस्तृत रूप) — > शौ॰ प्रा॰ सको स्वां) - अस्त्रो सउ < सो। यह सक्तर हिंदी की ला॰ बो॰, ब॰, क॰, पं॰, पारः, ने॰, गद॰, श्रीर बो॰ से बोला चाता है। को॰, से॰, स॰, सो॰ पु० सें इसका भी रूप मी मिलता है। तिर्यक् रूप तिस्की उत्पत्ति संस्कृत तस्य से निम्म-रूपेय हुई है—

छं तस्य < पा॰ तस्य प्रा॰ तस्य > दिं तित् में 'ध्र' का आगम बस्तुत: कित् के सादरव पर हुआ। यह सन्द दिदी की अप्य बोलियों में से सन् बो॰, म॰, पं॰, में बर्तमान है। क॰ में 'तोष्ट', को॰ में 'ते', खुली॰ में 'ते', 'तोल्', 'तोल्', 'तील्', 'तुमा॰ में 'ते', 'ते' 'सीर गढ़॰ में 'हक 'ते' तै रूप मिलते हैं।

बहुबबन रूप तिन् की उत्पत्ति, सं श्तेष से निम्मिलित रूप में हुई है—
सं श्तेष > तानां ( बाकारांत पुल्लिन के क्यों विभक्तिप्रत्य नां के योग
से ) > मा भाव बावा तावां - तावं > तिन्द - तिद् ( तिन्दू पर करण कारक
बहुबबन तिमि: > तेदि - तेदि का भी प्रमाव है )। हिंदी की खल बोव, मन,
कुत्तीव, कीर ते ने में इसका नित्य रूप मिलता है। हुत्तीव, मन, भोव पुर में
हसका 'तिन्य' रूप मिलता है।

भो॰ पु॰ में पारस्परिक संबंधवाचक रूप से, ते, तीन, तबन् हैं। 'से' की स्मुत्यित डा॰ चादुवर्ष के अनुसार प्रा॰ भा॰ आर॰ 'सा' से इस प्रकार हुई है—
प्रा॰ भा॰ आर॰ सा, सकः > अपनेमानधी, मानपी सके, शके >सेने, शने
>स्प, शद् >सइ, शद >से-(= से; अस॰ में-श->-ख होकर 'सें' रूप 'पारा किया है)।

'ते' की उत्पत्ति 'खकः' > हे के झादर्श पर 'तत् + क' हे प्रतीत होती है इप के तेहं (< संक तेवां ) हे भी इसकी उत्पत्ति संभव है।

तीन, तबन की उत्पत्ति 'कीन' 'कबन' के समान 'तत्' से हुई है।

### प्रश्नस् चक

६ ८०० हिंदी में इसके निम्नलिखित रूप है-

ए॰ व॰ व॰ व॰ कतां कीन् हतां कीन् कीन् तिर्वक् किन् स्यु:पवि—कीन् की उत्पवि कः, पुनः से इत प्रकार हुई है— कः—पनः > करवा > करवा > कीवा > कीता ।

"कीन' हिंदी की ला बो०, त०, क०, को०, ख्रची०, त० में प्रयुक्त होता हैं। पं०, उ० पू० रा० और ते० में 'कीया' को० में कतन, बवे० में कजन, मो० पु० में के 'कबन, कीन रूप मिलते हैं। बोलियों में यह 'कीन' कबन रूप में निलता है। इस 'कबन' की ख्रुपचि भी कः—पुवा ही है। मो० पु० तथा बेंगला में अभिकारी रूप के मिलता है। इसकी उत्पचि निम्म प्रकार से हाई है—

ककः > कके > कगे > कप > के > के । तिर्यक्, कित् की उत्पत्ति सं० कस्य से इस प्रकार हुई है--- कस्य > स॰ सा॰ आरा॰ कस्स , किस्म > किम् । यह शब्द हिंदी की मोलियों में सा॰ मो∘, स॰, पं∘, में मोला जाता है ।

क को 'के हि', 'का', पंक्में 'किह' को को 'के', मैंकों 'का हि' मक्में

'केह' भी • पु • में 'केह', 'कीना' श्रादि रूप पाए जाते हैं।

बादवन के रूप फिन् की उत्पत्ति केशान्, कार्यों से दुंहि। यह कार्यों बाद में कार्या में परिवर्तित हो गया, किंतु पाली फिस्स <कस्य तथा किया के प्रभाव से यह किया हो गया है और हवी ते किन्द रूप शिख हुआ। इस किन् में ही कस्या की विमक्ति-इ. -िह बोड़कर शीलों के किन्द, किन्दि, क्प निस्थन्त दुए। हिंदी की बोलियों में किन्दें चल बोल, तल, कल, उल पूर राल और मेल में बर्तमान है। इसका फिन्टें कर मल और गोल पुल में पाया बाता है।

### अनिश्चयस्य क

८ =०१ बिंटी में बसके जिल्लानियत क्या है-

| 2 1 16  | all at Korb travellett an en |         |
|---------|------------------------------|---------|
|         | ए० वर                        | য়৽ য়৽ |
| कर्ता   | कोई                          | कोई     |
| तिर्थक् | किसी                         | किन्ह   |

ब्युपिंच—'कोई' की उत्पत्ति का ध्विंग, कोषि ये इस प्रकार संपन्त हुई है— का इयि, को' पि-> को' ति> कोइन होई । दिवें की बोलियों में 'कोई' रूप सन बोन, कन, पंन, ड्यार मन में ब्युद्धत होता है। भैन में इसके के च्यो, मोन पुन में के उत्तर मन में के उत्तर मिलते हैं। केन, केन्न तथा के हों करों की उत्पत्ति का इर्षि से निम्मलिशित रूप में वह हैं—

कः श्रपि> मार्गाक के पि> के वि> के व > के - उ, के उ, के उत्तराया केट. वेड । श्रीतम दो रूप वस्तुतः 'हुं श्रव्यम की सहायता से संपन्न हुए हैं।

, कहू। धातम दो रूप वस्तुतः 'हु श्रव्यय को सहायता स सपन्न हुए हु तिर्यक् रूप 'किसी' की उत्पत्ति 'कत्यापि' से इस प्रकार हुई है —

ातयक् रूप पक्षा का उत्पास करवाप स इस प्रकार हुइ हु— करवापि>म० भा० श्रा० करत-वि>करसइ>हि० किसी, ने० करसी ।

यह रूप हिंदी की ख॰ बो॰ में पाया जाता है। क॰ में इसका 'कीनी'; 'किस' पं॰ में 'किसे' छुत्ती॰ कोनो रूप मिलता है।

व ॰ व ॰ रूप फिन्हीं की उत्पत्ति केषामपि से इस प्रकार हुई है -

केवामपि>कानामपि>म॰ भा॰ हा॰ कार्वापि, कार्याव>काय-इ [किन्हीं बस्तुतः करण विभक्ति भिः>हि के संयोग तथा पालि किस्स के प्रभाव से संपन्न हुआ है।]

हिंदी में निर्वात पदार्थ के लिये अनिहरचयपुरुक सर्वनाम 'कुछ' का प्रयोग होता है। मै॰, भो॰ पु॰, श्रव॰, में 'किंद्रु' तथा उ० में यह 'किंद्रि' रूप में वर्तमान् है। 'किंद्रु' की उत्पत्ति संस्कृत किंचिद् से हुई है। अशोक के मध्य तथा पूर्वी शिलालेओं में 'किंडि' रूप मिलते हैं। 'किंडु' में 'उ' वस्तुतः 'डु' क्रव्यय के कारण है। हिंदी के कुछ रूप में 'उ' या तो स्थानपरिवर्तन कर गया है क्रयवा स्वरतंगति से कुछ रूप से कुछ हो गया है।

### **चात्मसूचक**

६००२ हिंदी भाषा में झात्मसूचक अधवा निववाचक 'स्वयं' के अर्थ में 'आप' का प्रयोग पाया जाता है। हसका प्रयोग झादरप्रदर्शनायं तथा कभी कभी अन्यपुरुष के रूप में भी उपलच्य होता है। हसकी व्युत्पित संहत 'आत्मस्' शुक्द के संपन्न होती है। 'आत्मस्' राम्द का प्राहृत में 'श्रव' तथा 'श्रप' से रूप प्रात हैं। ये रोनों असिम्या में झाता, पिता एवं आप्, पितामह अर्थ में वर्तमान है। चयांपरों में, क्लों में, अपा, क्ला में अपसी एवं कमें तथा संबंध में 'स्वयां।' रूप मिलते हैं (वै० लैं० १ ५६१)। इस अप्य वे हिंदी 'आप' का स्वरूप संवरन हुआ है।

भो ॰ पु॰ श्रापन्, बँ॰ श्रापनि, श्रसः श्रापोन् का संबंध बस्तुतः प्रा॰ श्रापना श्रश्च < सं॰ श्रापनक से डैं।

### पारस्परिक

्र ८०३ पारस्परिक सर्वनाम के रूप में 'खाव' तथा 'स्वयं' इन दो राज्यों का प्राय: ययोग होता है। 'खाव' की ज्युत्यन्ति ऊपर दी गई है। 'स्वयं' तस्तम शब्द है। बँगला तथा भो∘ पु∘ में 'निव' शब्द का भी प्रयोग मिलता है।

# सर्वनामजात विशेषण्

्र ८०४ हिंदी में सुख्य सर्वनामवात विशेषण निम्न हैं—(क) परिमाशु-वाचक (व) इत्ता, इता (क० हतनी, त० इतनी, हती, मार० इतरो, शकु-इतना, इपाा, ने० वति, श्रव० एतना, एतिक, भो० श्रतेक म०, मै० एचेक, श्रव० एतेक् उदि० ऐते, वॅ० एते)।

हिंदी इतना, इत्ता की ब्युत्पत्ति प्रा० भा० था० 'इयत्तक' से इस प्रकार हुई है---

प्रा॰ मा॰ श्रा॰ इयत्तक>म॰ भा॰ श्रा॰ एतिश्र, एत्तश्र>हिं॰ इता, इत्ना ('ना' को बीम्स ने लघुतावाचक प्रत्यय माना है परंतु यह श्रपना ऋषें स्रो तुका है)।

श्रन्य विभाषाओं तथा भाषाओं के रूपों की ब्युत्पित भी सं॰ 'इयत्' या 'इयत्तक' से स्वी प्रकार हुई है। अब, भी० पु०, म०, मै, इयत्तक-का-क प्रत्यय बुरिबित है। मार० इतरों में से-रो-्प्रा० मा० झा०-र (ल्युतावाचक प्रत्यय)। से० 'विटो' में सर्वनाम आंग (थी) का प्रमाव है।

- (१) उतना-उत्ता (६० उतनो, म० उतनो, मार० उतरो, गद० उत्ना, उद्गा-उदि (संक्याशब्द ), ने० उति, अव० छोतना,—श्रोतिक, भो० पु॰ श्रोतेक, छोतिना, म० छोतेक छोतना, मै० छोतना ) इन रूर्तों की व्युरपि भी इत्ना आदि के समान सर्वनाम-अंग 'उ' भे-तक> चित्र > चत्र > ता,—तना (— 'ना' अस्य लगाकर) छादि लगाकर हुई है।
- (३) जितना-जित्ता (६० जितन), प्रण्डितनी, प्रार० जतरो, गट० जत्ना-चय्ता-जति, ने० जति०, श्रव० जेतना-जेतिक, भो० पुरु जतेक, जितना-म० जेत्तेक जेतना, मैठ जेतना, श्रव० जेतेक उद्दिर जेते, वँ० जेतेक।

ये रूप भी 'श्त्ना' ब्रादि के समान मण्याश 'जेत्तिक्य' से उत्पत्न इस्हैं।

(४) कित्ना-किता तक कितनो, मं हितनो, मारं करोरो, गढ कत्-ना, क्या, कित, ने कित, अव केतना केतक, मो पु कतेक्-कितना, मं केतेक-केतना मैं केतना-करेक, अव केतेंक्, वें कत, उड़ि केते )।

इनकी उत्पत्ति 'इतना' आदि के समान प्रान्भां शां कियलक > म । भा । आ विकस्त से संपन्त होती है ।

(ख) गुज्जवाचक—(१) ऐसी (क॰ ऐसी, म॰ ऐसी, मार० इस्वो-ऐरो, सढ़ इनी यनी, ने॰ ऋषी, स्रव॰ श्रव-यस, भो॰ प॰, म॰ श्रवनत, मै॰ ऐसन)।

इसकी उत्पत्ति सं॰ एताहश्च (गढ॰ इतो, सं॰ ईहश से इत प्रकार हुई है— सं॰ एताहश्च>म॰ भा॰ श्वा॰ एदिस प्रहस > श्वा॰ भा॰ श्वा॰ ऐस ( + स्वासें—श्वा 'ऐसा' > श्वहस + - 'न' 'श्वहसत' — ऐसत' )।

(२) वैसा ( क॰ वैसो, ब॰ वैसी, मार॰ उस्पी-वैरो, गढ॰ उनो-वनो, ने॰ उस्पी, अव॰ श्रोस, भो॰ पु॰, स॰ श्रोहसन, सै॰ वैसन-श्रोसन )।

इनकी उत्पत्ति 'ऐसा' क्रादि के समान प्रा० भा० क्रा० 'क्रोताहश' से निष्यत्न हुई है।

(१) जैता (फ॰ जैसो, म॰ जैसो, मार॰ जिस्यो-जेरो, गढ० बनो, ने॰ बसो, इव॰ बस, भो॰ पु॰, म॰ जहसन, मैं॰ जैसन )।

इनकी ब्युरपत्ति 'ऐसा' के समान प्रा॰ भा॰ श्रा॰ 'बाहश' से हुई है।

(४) कैसा (क कैसो, तर कैसो, मारर किस्यो-केरो, बादर कनो, ने क कसो, ऋवर कस, भोरु पुर, मरु 'कहसुन' मैरु कैसन )।

इनकी उत्पत्ति 'ऐसा' मादि के सहश सं॰ 'कीहश' से हुई है।

(५) तैसा ( क॰ तैसो, म॰ तैसो, मार॰ तिस्थो नैरो, गर्० तनो, ने॰ तसी अव॰ ततः, मो॰ दु॰ म॰ तहसन, मैं ।

इनकी उत्पत्ति भी 'ऐता' आदि के समान सं० ताहश से हुई है !

\$ ८०५ थातु तथा प्रत्यय के वंशेय से शब्दछि होती है और बन एक से स्विक शब्दों का समूह मिलकर दृश्त यन्द की खिए करते हैं तब उसे समास कहते हैं। इस दृश्त राज्य का निर्माया विभक्ति को पर से उस्तर करते हैं तब हुस प्रक्रिया को विसह की संख्या दी बाती है। उदाहरणा के लिये द्यासामार राज्य किया बा सकता है। यह सामाधिक शब्द है। इसका निर्माया द्या तथा सामार इन दो शब्दों के संयोग से हुआ है। इन दोनों शब्दों के संयोगवाला अनुसर्ग 'का' है। इस समस्य पद का विमाद द्या का सामार है। बहाँ समासनद्व होने पर भी विभक्ति केंगला का 'सामार बाह्य' क्यांत प्रामा का अर।

आरोपीय परिवार की तभी भाषाखों में तमाव विद्यमान हैं। यह इस हुक की सूरण, रूडी, इंशन तथा भारत की प्राचीन एवं ख्रवांचीन भाषाखों में वर्तमान हैं। छत्य आधुनिक ख्रायंभाषाओं —केंगला, ख्रविभिया, उदिया, सराठी एवं गुकराती —की मौति ही हिंदी प्रदेश की सभी बोलियों में तब प्रकार के एक्से के संयोग के समस्त परों की रचना होती है। इन शर्टों के खंतरीत प्राष्ट्रतक, देशी, तस्तम, ख्रयंत्तसम तथा विदेशी, ख्रासि, सभी शब्द खाते हैं।

्रे ८०६ सभारस्तत्या समास के निम्नलिखित तीन विभाग किए का सकते हैं—

१ संवोगमूलक वा इंदसमास—इन प्रकार के समास में समस्यमान-पदसमूह द्वारा दो वा उससे श्रिषक पदार्थ (बस्तु वा भाव) का संवोग प्रका-शित होता है। इनमें संवोगी पद पूर्णतवा स्वतंत्र होते हैं।

२ व्याक्यानमूलक या आश्रयमूलक समास — इस प्रकार के समास में प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की सीमाबद्ध कर देता है आरथा विशेषणा रूप में होता है।

व्याख्यानमूलक समास के निम्नलिखित मेद ै :---

- [क] तस्युरुष उपपद. ऋलुक् तस्युरुष, नञ् तस्युरुष, प्रादि समास नित्य समास, ऋन्ययीपान, सुप सुपा।
  - [ख] कर्मधारय रूपक, उपमित, उपमान, मध्यपदलोपी।
  - [ग] द्विगु

३--- वर्षांनामूलक समास -- इस प्रकार के समास में समस्यमान पद मिलकर को ऋषें प्रकाशित करते हैं, उसके द्वारा किसी खन्य पदार्थ का बोच होता है। वर्णनामूलक समान को बहुत्रीहि समास कहते हैं। इसके चार मेद हैं— व्याचिकारण बहुत्रीहि, समानाधिकरण बहुत्रीहि, व्यतिहार बहुत्रीहि, तथा मध्यपद-स्रोपी बहुत्रीहि।

# संयोगमूलक समास

### दंद समाप्त

६०० द्वंद्र शन्द का श्रयं है, बोड़ा। इसमें समस्यमान पद के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनका विग्रह 'श्रो', 'श्रारं', 'एवं' तथा संयोजक ख्रव्यों के द्वारा ही संपत्र होता है। समस्यमान पदों में जो रुप ख्रयया उच्चारखा में छोटा होता है वहा प्राय: पहले होता है, किंद्र इस नियम का ख्रययाद भी है श्रीर भीरवशिष्ठ सम्बद्ध वहां होने पर भी पहले क्या बता है।

(१) द्वंद्व समास के उदाहरख-

गाय-त्रेल; वेटा-पेटी; भाई-बहिन; घटी-च्ही, नाक-कान; गाँ-गाप; दाल-भात; दुध-रोटी; विज्ञी-पाती, घी-गुङ; दाल रोटी; खान-पान; हुक्का-पःनी।

देव-द्वित्र; गो-त्राक्षस्य; गुरु-पुरोहितः माता-पिताः; दास-दासीः राजा-प्रजाः लाभालामः दीन-द्वत्वीः इष्ट-मित्रः सूर्य-चंद्रः प्रज-रुलत्र ।

र।बा-वजीर, लाभ-नुकसान, वकील-पुल्तार, याना-पुलिस, डाक्टर-बैद्य, पीर-पैरांबर, नका-नुकसान ।

- ्र) कविषय ढंढ समास संस्कृत से खाए हैं खीर ये संस्कृत व्याकरणा के नियमों का अनुसंस्था भी करते हैं। यथा -- माता-पिता < नातृ-पितृ, इसी प्रकार पितापुत्र <िपतुपुत्र ।
- (३) कुछ दंद समासें में. दो से ऋषिक पदों की समासरवना होती है, यथा हाथ-पैर-नाक-कान; हाथी-बोड़ा-पालकी; तन-मन धन; नून-तेल-सकड़ी।

ল. খলক ৱাঁৱ ---

बँगाला, मो॰ पु॰, मैथिली, मगही द्वादि मागधी प्रतृत आयाश्रों में इसके कई उदाहरल मिलते हैं; यया हाडे बाटे (बाबार में राहते में ) दूचे-माते (दूच में-मात में )।

किंतु ज्ञलुक इंद्र का हिंदों में प्रायः अप्रभाव है। 'आगो-पोछे' तथा 'आमने-सामने' में अवस्य यह वर्तभान है।

ग. इत्यादि अर्थवाची दंद समास -

सङ्गर शब्दों के साथ समान द्वारा ऋतुरूप वस्तुओं के भावप्रकाशन के लिये एक प्रकार का दाँद समान ऋाधुनिक आर्यभाषाओं में मिलता है। हिंदी में इसके निम्मलिखित उदाहरणा हैं, यथा— १ (प्कार्यक) सहचर-शब्द-शिंहत समात-कामकातः, सीवजंतः भूत-चूकः लेन देनः साग पातः; चमक दमकः भला चंगाः कृका कचरा कील काँटाः कंकड परवरः

२—प्रमुचर-राज्द-प्रदित समात्र—चोरी चमारी; ब्राव पास; माल ससाता ब्रम्स चल; ब्राचार विचार; पर द्वार; नाच रंग; लाना पीत्रा; पान तमा दूः, बंगल; भादी; जैता तैता; साँप विच्छ नृत तेल ।

२—प्रेतिचर-शब्द-सहित समास —दिन रात; रावा मंत्री; हिंदू मुसलमान; राजा प्रवा; राजा रानी; पाप पुण्य; श्रामा पीछा; चढ़ा उतरी; लेन देन; कहा सुनी ।

४ — विकार-राब्द-सहित समास — जला जुला (जलाकर); फूँक फाँक; स्वारक (खाकर): ठीक ठाक: घन घात।

५ — श्रतुकार या ष्वन्थात्मक-शब्द-सहित समात--तेल नेल (तेल हरवादि); पाली वाली: घोड़ा श्रोड़ा; उलटा सुनटा; मिटाई सिटाई; पान बान; खत बत; कामज वामज ।

#### घ. समार्थक बंद --

कई दं समास के समस्त परों में दो बिभिन्न भाषाओं के शब्दों के संयोग उपलब्ध होते हैं। ये दोनों राज्य एक ही अर्थ के बोधक होते हैं; यथा--हाट-बजार; कागज पत्र; राजा पादशाह; सेठ साहकार; खादि।

## व्याख्यानमूलक अथवा बाशयमृत्तक समास

### तत्पुरुष

\$ ८०० तरपुरक में दो पर परस्पर अन्तित होते हैं। ये दोनों विशेष्ण होते हैं, किनमें प्रथम पर दिलीय के अर्थ को लीमित करता है। प्रथम पद का अन्त्यय दितीय पद के साथ कमें, करणा, संज्यान, अपादान, संबंध, तथा अधिकस्या रूप में होता है। इसमें दितीय पद का हो अर्थ प्रथम होता है।

तत्पुरुष का धर्म होता है उत्तरे संबंध रखनेवाला पुरुष । यह समस्त पद के प्रतीक ध्रयवा नामस्वरूप होता है। हिंदी में भी द्वितीया, तृतीया, चतुर्षी पंचमी, षष्ठी, सतमी तत्पुरुष भिलते हैं। इनके उदाहरण निम्मलिखित हैं।

- (i) कर्मवाचक द्वितीया तत्पुरुग--रवके हिंदी में बहुत उदाहरख मिलते हैं, यथा--चिडीमार; कठफोड़वा थादि। संस्कृत के भी द्वितीया तत्पुरुष संबंधी श्चनेक शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए हैं; यथा - स्वर्गप्रात; बलपिवासु; ग्राशातीत; देश-गय; ग्रादि।
- (ii) करगुवाचक तृतीयाः तत्युवय-यथा---श्राग्अलाः तुलसीकृत रामायखः; मनमानाः दर्शगराः भुँदगाँगाः मदमाता, श्रादि ।

संस्कृत शब्दों के उदाहरण--ईश्वरदत्त; मिलवश; मदांघ; कश्वाध्य; गुण-

(iii) उद्देश्यवाचक चतुर्थी तरपुरष-मालगोदाम रसोईघर; ठकुरसुहाती;

रोकड्बही; डाक महत्त् ।

( उर्दू शब्द )-राइलर्चः शहरपनाइ ।

(संस्कृत शब्द ) — कृष्णापंगु; देशभक्ति; बलिपशु: रणनिमंत्रण; विद्यायह; ब्रादि ।

 $(i \nabla)$  श्चपादान कारक : पंचमी तत्पुरुष—देशनिकाला; गुरुमाई; कामचोर; श्चादि ।

( संस्कृत शब्द )—জন্মায়; ऋरागुक्त; पदच्युत; बातिश्रष्ट; धर्मविद्युख श्रादि । ( v ) संबंधवाचक पद्यी-तस्पुरुष—रामक्या; हायधड़ी; कनमानुष; श्रुड्-

दोइ; बेलगाड़ी; राजपूत; पनचकी; मृगक्कीना; राजदरबार; आदि। ( संस्कृत सन्द )— प्रजापति; देवालय; नरेश: विचान्यास; सेनानायक; लक्ष्मीपति;

( vi ) स्थान काल-पाचक सप्तमी तत्पुरुष; यथा—मनमौजी; श्रापशीती; कानाकृती; श्रादि ।

( संस्कृत এভং ) प्रामधास, निशावर; कलाप्रवीया, कविश्रेष्ठ; यहप्रवेश; यचन-चातुरी; दानवीर; श्रादि ।

### कर्मकारक

्र⊂०६ इल तमात का पहला पर विशेषणा होता है, किंदु तूतरे पर का अर्थ प्रभान होता है। कर्मभारत का अर्थ है कर्म अपना वृत्ति भारणा करतेवाला। यह विशेषणा विशेष्त, विशेष विशेषणा, विशेषणा तथा विशेषणा विशेषणा विशेषणा विशेषणा विशेषणा विशेषणा विशेषणा विशेषणा इरारा संयन होता है।

- (१) साधारण कर्मधारय समास को निम्नलिखित आगों में विभाजित किया जा सकता है—
- (i) बहाँ पूर्वपद विशेषसा हो; यथा-जीलगाय; कालीमिर्च; पुञ्छलतारा कालापानी; भलामानसः श्रुटमैया; ऋादि।

( संस्कृत शब्द ) -महाजन, पूर्वकाल; पोतांवरः शुपागमन; जीलकमल; परमानंद; श्रादि ।

(ii) बहाँ उत्तरपद विशेषण हो; यथा--वनश्याम; प्रमुदयाल; शिवदीन; रामदहिन; क्रादि।

(संस्कृत शब्द )-पुरुषोत्तमः नराधमः मुनिवरः श्चादि ।

(iii) नहाँ दोनों पर विशेषण हों; यथा - अला बुरा; जैंच नीच; झोटा बदा; मोटा ताबा; आदि ।

( संस्कृत शन्द )-नीलपीत; शीतोष्णः शुद्धाशुद्धः मृदुमंद, स्रादि ।

(iv) चहाँ दोनों पद विशेषग्रा हो; यथा राजावहादुर।

- ( v ) अवधारत्य पूर्वपद-विश्व कर्मधारय समात में पहले पद के आर्थ के तंबंध में विशेष बल दिया बाप, वहाँ अवधारत्य पूर्वपद कर्मधारय होता है; यथा-कालसर्थ ( बो तथं कालरूप होकर आया हो ), गुक्देव ( गुद्ध ही देव अथवा गुरू रूपी देव ); पुरुषरत्न; धर्मतेतु: बुद्धिवल, आहि ।
- (vi) अहाँ प्रथम पद सर्वनाम, उपसर्ग, या अन्ययवाची हों; यया— अधमरा, दुकाल।

( संस्कृत शन्द )- दुवैचन; निराशा; सुयोग; स्वदेश; आदि ।

- (२) उपमान कमेंशारय-जहाँ समान गुख्वाचक शब्द हो स्त्रीर उपमेय में वही गुख हो; यथा-धनस्याम ।
- (३) मध्यपदलोपी कमेंबारय—जिस कमेंबारय समास के विमह में मध्य-स्थित व्याख्यानमूलक पर का लोप होता है; यथा—दूच मिला-मात > दूवमात हत्यादि।

( संस्कृत राज्द )— घुतान्न ( घृतमिश्रित श्रन्न ); पर्याशाला ( पर्यानिमित शाला ) ।

(४) रूपक कर्मधारय—जहाँ उपमान उपसेय के बीच साहदय स्पष्ट न हो; यथा मुख्यचंद्र, नरसिंह।

## द्विगु

\$ ८६० जिसमें प्रथम पद संख्यानाचक होता है तथा समस्त पद द्वारा समिष्ठ का बोध होता है, वहाँ द्विग्र समास होता है;—पया चौराहा; दोपहर; चौमासा; सतसई; दुपहा; दुक्षनी; कहारदीनारी; आदि । ( संदक्त सम्ब ) नदरम; शियुनन, नैकोहन, आदि ।

## वर्णनाम्लक अथवा बहुत्रोहि समास

१८११ इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और इसका समस्त पद किसी अन्य पदार्थका बोध कराता है।

इसके विग्रह में जो, जिसके, जिसका आदि शन्दों का प्रयोग मिलता है। इसके निम्नलिखित भेद हैं—

(i) व्यथिकरण बहुबीहि - इसका पूर्वपद विशेषण न हो; यथा — बज़देह,
 शूलपाणि ।

- (ii) समानाधिकरण बहुनीहि विश्वका पहला पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष्य हो; यथा नीलकमल, बृहदोदर।
- (iii) व्यतिहार बहुबीहि—जिसमें परस्पर सामेच किया को प्रकट करने के लिये एक ही शब्द इहराया गया हो; यथा—चूँसा चूँसी, मुक्का मुक्की।
- (iv) अध्यपदलोपी बहुवीहि—चहाँ विश्वह वाक्य में आगत पद लुस हो: यथा—डेडगजा (डेडगजा लंबाई हो विसकी )।

### चन्ययीमाव समास

्रे⊏१२ इसका प्रथम पद साधारखतः द्यव्यय होता है; यथा हर रोज हिल अर्थ

अपनेक स्थलों में शब्द को द्वित्व कर वीप्सा श्रयोत् पीनः पुन्यका भाव भी इसके द्वाराप्रकट होता है; यथा खाते खाते; सोते सोते।

# क्रियापद

### धातुएँ

्रदश् संस्कृत वैयाकरखों ने चातुओं को दस गयों में बाँटा है। प्रत्येक गया के धातुओं के रूप तीन बचनों, 'तीन पुरुपों', विभिन्न कालों और प्रकारों में एक दूसरे से भिन्न भाए जाते हैं। इसके अलावा धातुओं के कुर्दत रूप बनते हैं। इस प्रकार एक एक धातु के अरोक रूपों ने प्रा० भा० आ० भा० की चातुप्रक्रिया को रूपकटला एवं दरुक बना दिया था।

सं । आं । आं । आं । काल के आरंभ में हो इस प्रक्रिया के सरलीकरया की प्रकृति सांत्रत होने लगी श्रीर इसके फलस्वरूप विभिन्न गर्यों के धातुरूमों में साइयर स्थापित हुआ ! इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अपभाव काल में पटते पटते प्रस्तुविभाग का लोप हो गया श्रीर प्राया न्यों भागता हो औं के रूप स्वादिगया के समान बनने लगे ! आसमनेपद परस्पैयद के मेद का लोप हुआ; द्वियवन समास हो गया श्रीर कालों एवं प्रकारों के विभिन्न रूपों की संख्या कम हो गई !

सर्वाकरण की यह महत्ति कार्यों एवं कार्येतर कारियों के संयोग से विक-चित हुई; क्योंकि धायुक्तिक्या की दुरूदता कार्येतर कारियों के लिये दुवींचे थी। करा: उनके मुक्त से सन्दों तथा धायुक्तों का करकरण स्वामिक धानिस्वाकी कार्ये सनकर सर्वाकरण की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। क्यायेतर सनियों के संवर्ष से धायुक्तों में सरलता के साथ कुई कार्य नई महत्त्वियों भी उत्पक्ष हुईं। स॰ मा॰ शा॰ भाषा में तिङ्त रूपों के व्यवहार की प्रवृत्ति पाई काती है, को स्पृषिक सरस थी।

पातुरूपों से ही सभी कालों एवं प्रकारों का अर्थयोतन कराने के लिये नए नए उत्पाय काम में लाए गए। संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग भी हसी युग में प्रारंभ हुआ। इस प्रकार क्रियापर प्रकिया संशोपायस्था से विश्लोपायस्था की श्रोर अप्रसर हुई।

भारतीय आर्थभाषा के मध्य एवं आधुनिक काल के संक्राविकाल में किया विश्वेषायस्था की और पर्यात वह जुकी थी। क्षा॰ मा॰ आ॰ भाषाओं ते किया- पर मिन्ना को सरलतर बना दिया। इस प्रकार मा॰ भा॰ आ॰ भा॰ के अस्थक्ष तिहुंत रूप आ॰ भा॰ के अस्थक्ष तिहुंत रूप आ॰ भा॰ के अस्थक्ष तिहुंत रूप आ॰ भा॰ आ॰ भाषाओं में अवशिष्ठ हैं। नीचे दिदी की पातुमक्षिय पर विस्तार से विचार किया बाता है। मियसंन, हानंते, सुनीतिकुमार चाडुक्यों ने आ॰ भा॰ आ॰ भाषा की क्रियाओं पर पूर्णत्या विचार किया है। चाडुक्यों के विवेचन के आभार पर नीचे हिंदी कियायदों के विवेच तथों को स्थाह किया या है।

५ ८१४ चाटुच्या के वर्गीकरण के अनुसार हिंदी की चातुओं को दो भागों में विभावित किया जा सकता है—

१— चिद्ध घातुएँ (प्राइमरी रूट्ल) — वे घातुएँ जो मूल रूप में सुर-चित हैं; यथा, कर् (ना), काँष् (ना), गूँव (ना), पिस् (ना) इत्यादि।

२— साधित धातुएँ ( वेकंडरी रूट्स )— वे धातुएँ वो मूल प्रस्य के बोग से बनी हैं यथा कराना—करवाना ( $\sqrt{x_{\zeta}}+x_{I}$ ,—वा प्रेरखार्थक प्रत्यय), बैठाना ( $\sqrt{3}$ ट+क्रा), लिखाना (लिख+क्रा) इत्यादि।

इन दोनों भेटों को निम्नलिखित शीर्षकों में बाँटा वा सकता है— १—सिक्ट वातएँ

- (१) संस्कृत से बाई हुई तद्भव सिद्ध धातुएँ :
- ( क ) साधारण घातुएँ, ( ख ) उपसर्गयुक्त घातुएँ
- (२) संस्कृत शिवंत से बाई हुई सिद्ध भातुएँ;
- ( १ ) संस्कृत से पुन : व्यवद्वत तत्सम एवं अर्थतत्सम शिद्ध भातुर्ये;
- ( v ) संदिग्ध ज्युत्वत्तिवाली देशी धातुएँ ।

### २--साचित चातुर्दे



नीचे प्रत्येक शीर्षक पर विचार किया जाता है— ६ ८१५ तद्वय सिद्ध-धाताँ—

प्रा० भा० आ। भाग से आई हुई तक्ष्य सिद्ध धातुएँ ऐसी भी हैं, को पहले पहल म० भा० आ। काल में दिखाई देनेवाली धातुओं का तक्ष्य रूप हैं। हानंति के अनुसार हिंदी में तक्ष्य सिद्ध धातुओं को संस्था १६२ हैं। इन तक्षय-धातुओं में कुछ ऐसी भी हैं, बिजमें संस्कृत गर्यों के विकरण् वर्तमान हैं।

ु ७६६(क) साधारण घातुएँ—हिंदी की कतिपय प्रसिद्ध साधारण घातुएँ उदाहरसार्थ नीचे दी जाती है :--

हि॰ √श्रकह् (ता), पं॰ श्रोकहर्ता, गु॰ श्रकहर्ते, म॰ श्रकहर्ते, विदृ॰ श्रकृतर्तु, ने॰ श्रकतृ । हि॰ श्रेव प्र(ना), म॰ श्रेवर्ग्यु, पं॰ श्रीचान, ने॰ श्रवावतः पं॰ श्रावामति √श्राच्यत्। हि॰ √श्रत्त् (ता), पं॰ उग्तक्ता, कु॰ श्रत्त्यों, ल॰ शतल्या, वि॰ श्रीराहं, म॰ शुलक्षे चे॰ उदगलति पा॰ उगालति, पा॰ उमालद, ने॰ उगेल्नु। हिं॰ √उपाइ (ना), पं उत्तह्ना, कु॰ उत्तहस्सी, वं॰ उत्हान, छि॰ उदाहस्सु, सु॰ उद्मादहुँ, म॰ उपत्रसुँ, ने॰ उत्तनुँ, छं॰ उद्माद्यति, पा॰ उग्मादेति, प्रा॰ उण्यादद्दः दि॰ √उछाल् (ना १, पं॰ उछाल्सा, वँ॰ उख्रलान, ल॰ उच्छाल्, सु॰ उछाल्युँ, ने॰ उछानं, प्रा॰ उच्छालेद्द, सं॰ उच्छलति। दि॰ √वतार ( ना ), पं॰ उतार्णा, कु॰ उतार्णो, वँ॰ उतरान, गु॰ उतारवुँ, म॰ उतर्गं,ने॰ उतार्नं,मं॰ उत्तारयति, पा॰ उत्तारति, पा॰ उत्तारेश । हि॰√ऐट (ना), पं॰ ऐठगा, कु॰ ऐठगो, ने॰ पॅठनु, सं॰ आवेष्टते। हिं॰√उसर् (ना), गु॰ श्रीषा-र्वुं, म॰ श्रोतर्णां, ने॰ श्रोतार्नु, सं॰ श्रपतारयति, श्रवतारयति, पा० श्रोतावेति, प्रा॰ क्रोसरह। हिं० √कह् (ना), पं० कहिया, कु० कडगी, दँ० कहा, उ० कहिया, सि॰ कहमा गु० कहेत्र, म० कह्या, ने० कहन, सं० कथयति, पा० कथेति. प्रा॰ करेद । हिं० र्काट् (ता), पं॰ कट्टणां, का॰ कटुन् , कु॰ काटणों, द्या॰ काटिय, बंग्काटा, उंकटिया, लग्कट सिंग्कटगु, गु॰काट्युँ, संग्काट्युँ, संग्कतीत, पाग्कचति, प्राग्कट्टद। किंग्√कच्(ना), काग्सानुन्, कुःग् खरायी, श्रव खनाइव, तिव खराया गुव खरायुँ, मव खरायों, संव खनति, पाव लनि प्रा॰ खग्रह । हि॰ √लप् (ना ), कु० खपोग्रो, ख्र० खपिन, नै॰ खप्न, स॰ चप्यते । हिं० √खेल् ( ना ), ग्र॰ खेलिब, बँ० खेला, उ० खेलिबा, पं० खेल्या, गु॰ खेलो, म॰ खेल्यों, ने॰ खेलनु छं॰ खेलति । हिं॰ √लोल् (ना ); कां खोलुन् , खुल्ह्या, कुं खोल्गो, बं खोला, उ खोलिंबा, पं शोल्ह्या, ल॰ खोलया, वि॰ खोलगु, गु॰ खोल्डुँ, म॰ खोल्गों, ने॰ खोल्नु। हिं∘ √गल् (ना), का॰ गलुन्, दुः॰ गल्यो, श्रं॰ गलिव, वँ॰ गला, उ॰ गलिया, पं॰ गल्या, ने॰ गल्यु, सं॰ गत्रति, पा॰ गलति, पा॰ गलहा । डिं॰ √भौँय (ना), कु॰ गन्हुन् , छ० गाँथिय, बँ० गाँथान, गाँथा, उ० गंधिया, गु॰ गाँधतुँ, म॰ गाँध्णों, सिंह॰ गोतनु, ने॰ गाँउनु, तं॰ ग्रंथयति, पा॰ गैंपेति, प्रा॰ गेंथइ । हि॰ √शूम् (ना), प्रा॰ घुम्मइ, कु॰ धुम्गो, ऋ० घुमाइब, बं॰ धुमा। उ॰ धुमाइबा, पं शुम्मशा, सि॰ शुम्मगु, गु॰ शुम् बुँ, म॰ धुम्गों, ने॰ पुन्तुः हिं॰ √घोल् (ना), प्रा॰ घोलेइ कु॰ घोल्यो , श्र॰ घोलिव, बँ॰ घुलान, उ॰ वोरिया, पं॰ धोल्या, ल॰ घोलख , धि॰ घोरसु, गु॰ घोलख , म॰ घोलखा, ने पोल्नु । हिं० √चमक् ( ना ), कु० चमक्षो, श्र० समरिम, बँ० चम्कान, उ॰ चमिकवा, पं॰ चमक्शा, सि॰ चमक, गु॰ चमक्तुँ, म॰ चमक्गी, पा॰ वसक्ते इ. ने वस्कृत । इं √वल् (ना), का वल्त्, कु वल्गो, झ व वसक्ते इ. ने वस्कृत । इं √वल् (ना), का वल्ल्, कु वल्गो, झ व् वित्त इं वला, उ वित्ता, पं चल्गा, गु वल्लुं, स वल्गों, ने चल्तु, सं॰ चलति, पा॰ चलति, पा॰ चलइ । हिं॰ √चिन् ( ना ), पं॰ चिण्ना, गु॰ विग्तु, म॰ विग्तुणां, ने॰ विन्तु, हं॰ विनाति, पा॰ विनति, प्रा॰ चिड़ेह । हिं॰ √चून् (ना), कु॰ चून्छो, श्र॰ सोहिन, बँ॰ सुसा, उ चुित्रा, चोथिश, पं व चूलगा, ति चुहगु, गु चुत्रु, ते चुत्रु । दिं √खल ( ना ), कु० खलगो, श्र० सातिब, बँ० छला, पं० छल्ना, ने० छल्नु, मं क छलयति, पा व छले हा हिंव √ छापू (ना), स्रव छापित, बंव छापा, उंव छापिता, पं∘ छापणा; ति॰ छापणु, गु॰ छापुतुँ ने॰ छाप्तु। दिं० √ जाग् (ना), री॰ जंगेल, का॰ जागुन, कु॰ जागुणी, श्र॰ चागिन, बं॰ जागा, उ० जागिना, पं बाग्या, ल वाग्या, पि बाग्या, गु बाग्या, म बाग्या, न बाग्या, ने बाग्या, सं बागति, पा व जगाति, पा व जगाइ। हिं ् ्वार् ( ना , का व जालन , अ बालिब, उ॰ जालिबा, पं॰ चाल्या, म॰ चाल्यों, ने॰ जानुं, छं॰ ज्वालयति, पा जालेति, पा अलेह । हिं जीत (ना), कु जीत्यों, बँ जिता, उ जितिया, पं वित्त था. गु बीत्त , म वित्यों , ने वित्र , सं जित , पा जिस । हिं० / जोत् ( ना ), तु० जोत्यो, वँ० जोता, त० जोतिशा, वि० जोतव, पं॰ बोत्या, गु॰ बोतर्वुँ, ने॰ बोलु, सं॰ योक्त्रम् , योक्पयति । हिं॰ √भटक् ( ना ), बॅ॰ भटकान, उ॰ भटकिया, पं॰ भटकना, सि॰ भटको, ग॰ भाँटकव , म॰ भटकर्ष, ने॰ भङ्कन्। हि॰ ४/भपट (ना) कु॰ भपटगो, उ॰ भपट. पं • अत्पद्दा, अत्पद्या, गु • अत्पादो, अत्पाद्युँ, म • अत्पाद्युँ, ने • अत्यत् । हि ० √ मूल ( ना ), कु॰ मुल्यो, थँ॰ मुला, उ॰ मुलिया, पं॰ मुल्लया, सि॰ भूलागु गु॰ भूलाई, म॰ भूलागुँ, ने॰ भूलनु, मा॰ भूललाई; हि॰ ४/टपक (ना), उ॰ टपिना, पं॰ टप्पसा, सि॰ ट्रपसा, म॰ टाप्, संभवतः संस्कृत तपंयति । हिं० √टल् ( ना ),श्र० टलिब, बँ० टलन् , उ० डालिबा, ल० टलखा. थिं॰ टारशु, गु॰ टल्बुँ, म॰ टल्खेँ, ने॰ टर्नुं। हि॰ √टहल् (ना), कु॰ टहल , में टहला, उ॰ टहलिया, ति॰ टहलगु. गु॰ टेहेलबुँ, म॰ टेहेलगुँ, ने॰ टइल्तु । हिं॰ √टाल् (ना), का॰ टालुन् , कु॰ टाल्गों, श्र॰ टालिक, बँ॰ टाला, उ॰ टालिब, पं॰ टाल्या, ल॰ टाल्या, थि॰ टारसा, सु॰ टाल्या, म॰ टाल्युँ, ने॰ टानुँ। ६० √ ठोक् (ना) का॰ टुकुन् , कु॰ टोक्गो, वँ० ठोका, पं ठोक्षा, ल॰ ठोक्षा, सि॰ ठाक्षा, गु॰ ठोक्षा, म॰ ठोक्षा, ने॰ ठाक्ना। हिं• √डॉट् ( ना ), वें• डॉटा, उ॰ डॉस्सिना, ल॰ डहा, सिं० डटसा गु॰ ढाटो, डाट्युँ, म॰ डाट्युँ, ने डाँट्नु । हिं० √तर् (ना ), का ॰ तस्न्, कु० तर्गो म॰ तारिव, वँ॰ तरा, उ॰ तरिवा, पं॰ तर्ना, ल॰ तरग् । सिं॰ तरगु, गु॰ तर्ह्युँ, म॰ तर्गुँ, ने॰ तर्नुँ, मो॰ पु॰ तरल, सं॰ तरावि आरे तरित, प्रा॰ तरह। हिं० √ताक् (ना). कु० ताक्गो, बँ० ताकान, ल० तक्कण, सि० तक्खा, गु॰ ताक्तुँ, सिंह॰ तकतु, ने॰ ताक्तु, भो॰ पु॰ ताकल, सं॰ तक्ष्यति, पा॰ तक्केति, पा॰ तक्केति, पा॰ तक्केइ। हिं∘ √तान् (ना) का॰ तादन्, कु॰ तार्यो, श्रव तारिन, उव तारिना, पंव तार्या, लव तार्या, विव तार्या, गुव

तार्बुँ, म॰ तार्खुँ, ने॰ तार्बुं, भो॰ पु॰ तारल, बं॰ तारयति, पा॰ तारेति: हिं• √तान् (ना), पं• तास्ता, ल• तस्त्रन्, ति• तास्त्रुः गु• तास्तु, म• ताख्याँ, सं तनोति, पा॰ तनोति, ने वान्तु, भो॰ पु॰ तानल: दिं० √तोल् (ना) का वोलुन्, ने वौलनु, भी पु तत्रलल, सं तोलयति; हिं √पॉक् (ना). कु० याक्गो, का० यकुन्, अ० थाकित, बॅ० याका, उ० यकिया, पं वयकत्त्वा, ला वयकत्वा, पि व्यकत्व, गु व्यक्तुँ, म व्यक्तिं, ने यास्तु, मो० पु॰ यक्त, प्रा० यक्क, यक्कइ; हि॰ √याप् (ना), कु॰ थाप्यो, यापित्रा, प० थाप्या, वि० थाप्या, तु० याप्तु, म० थाप्या, ते० थाप्तु, वं० स्थाप्यते, पा॰ वाष्पिम्नः; हिं॰ √थाम्ह् ( ना ), का॰ थमुन् , कु॰ थाम्गो, बँ० यामा, उ॰ यमाइवा, पं॰ थम्ह्णा, पि॰ यम्भणु, गु॰ धँम्तुँ, म॰ याँव्याँ, ने॰ थान्तु, मो० पु० यान्ह्ल, सं० स्तम्भते, पा० थम्मति प्रा० थम्महः हि० √थूक् ( ना ), कु शुक्यो, बें शुका, पं शुक्क्या, ब शुक्क्या, सि शुक्या, गु धुँ क्षुँ, म॰ धुक्सें. धुँ क्सीं, ने॰ धुक्तु, भी॰ पु॰ धूकल. प्रा॰ धुक्कइ; हिं० √दल् (ना) का॰ दलुन्, कु॰ दल्यो, म॰ दलिय, ४० दला, उ० दलिया, पं॰ दल्या, सिंग्दरसु, गु॰ दलदुँ, म॰ दल्युँ, ने॰ दल्नु भो॰ पु॰ दरल सं॰ दलति, पा॰ दलति पा॰, दलइ: हिं॰ √देख् ( ना ), कु॰ देख्यो, म॰ देखिब, मँ॰ देखा, उ॰ देखिबा, पं॰ देख्या, ल॰ देखया, गु॰ देख्डाँ, म॰ देख्याँ, ने देख्नु, भो पु वेखल, सं इस्पति, पा दक्खति; हि प्षर् ( ना ) का॰ दरन्, कु॰ धर्गो, झ॰ भारिव, बँ॰ धरा, उ॰ धरिव, पं॰ धर्ना, सिं॰ धरशु, गु॰ घरहुँ, म॰ धरशुँ, सिंइ॰ दरशु, ने॰ धर्नु, भी॰ पु॰ घइल, तं॰ घरति, पा॰ घरति, पा॰ घरदः हिं०√धाव् (ना), श्र॰ घादव, वें० घाउया, उ० धाइबा, पं॰ धाउख, गु॰ धाउँ, म॰ धात्रखें, ने॰ धाउनु, भो॰ पु॰ धावल, सं॰ धावति, पा॰ धावति, पा॰ धावदः; द्विं० √धुन् (ना), ऋ० धुनिव, वँ० घुना, पं धुराक्ता, ति धूरामा, गु धूरावुँ, म धुराक्तां, ने धुन्तु, मो पु धूनल, सं• धुनोति, पा॰ धुनाति, पा॰ धुन इः हिं०√नाच् (ना), कु॰ नाच्यो, श्चर नासिन, बँ० नाचा उ० नाचिना, पं० नवणा, स० नवण्, सि० नचणु, गु॰ नाच्हाँ, म॰ नाच्छाँ, ने॰ नाच्तु, भो० पु॰ नाचल, सं॰ नृत्यित, पा॰ नक्यति, प्रा॰ सक्चइ; हिं∘√नाप् (ना ) कु॰ नाप्सो, पं॰ नाप्स ने॰ नाप्तु, भो । पु॰ नापल, सं॰ ज्ञाप्यते, ज्ञापयति, पा॰ नापेति, पा॰ गापदः हि॰ 🗸 निकाल् ( না ), ক্তু০ নিশ্বাল্যা, ত০ নিশ্বালিষ, पं০ নিশ্বাল্যা, ল০ নিশ্বলযা্, রি০ निकारगु, गु॰ निकाल्बुँ, म॰ निखल्गों, रो॰ इ॰ निक्लवेल् , ने॰ निकालनु, भी • पु॰ निकारल, सं॰ निष्कास्य, निष्करोति, प्रा॰ निक्कालेइ; हिं०√पोस् ( ना ), कु॰ पोत्तगो, श्र॰ पोहिब, बँ॰ पोला, उ० पोलिबा, पं० पोहणा, गु०

पोस्तुँ, म॰ पोस्यों, ले॰ पोस्तु, भो॰ पु॰ पोसल, सं॰ पोषयति, पा॰ पोसेति, प्रा॰ पोसेइ; हि॰ \ पहेंच ( ना ), बँ॰ पहेंचा, उ॰ पहेंचिवा, पं॰ पहेंचशा, सिं० पहुच्छा, म॰ पोहुँच्छों, ने॰ पौंच्नु, भो॰ पु॰ पहुँचल, प्रा॰ परुक्तह; हिं०√फाँद् ( ना ), कु ॰ फाँद्शो, बँ० फाँदा, म० फाद्शों, ने० फाँद्नु, सं० स्पन्दते पा०, फन्दति, प्रा॰ फन्दरः; हिं०√विसर ( ना ), रो० विंहरेल् , कु० विसर्गो, पं० विस्तर्ता, विस्तर्णा, ल० विस्तर्ण , गु० वितिरण, म० वित्तरणों, ने० वित्तर् सं॰ विस्मरति, पा॰ विस्मरति, पा॰ विस्तद्दः हिं•√भाज् ( ना ), पं॰ भजाउगा, सि॰ भजाइनु, का॰ वजुन्, ल॰ मन्त्रस्यु, ने॰ भजाउनु सं० भल्यतेः हिं॰ भन् (ना) री॰ इ॰ फेनेल, श्र॰ भनिव, उ॰ भणीवा, उ॰ भाणीवा गु॰ भणाउँ, सं॰ भनति. पा॰ मराति, पा॰ मराह: हि॰ मनक् ( ना ), पं॰ भनक् , सि॰ ममक् , सु॰ मध्को, म॰ भवकर्षों, ने॰ भवाउनु, भो॰ पु॰ भम्कलः हिं॰√भय् (ना), का॰ मधुन् श्च॰ मथिव, बँ॰ मथा, पं॰ मध्या, सि॰ मथ्या, गु॰ मध्युँ, म॰ मथ्याँ, ने॰ मध्य, भी े पुरु सथल, सं मध्याति, पारु सत्यति; हिं ० √माँग् ( ना ), कारु माँगुन्, पं माग्या, गु माँग्डुँ, म माग्या, ने माग्नु, भी पु माँगल, सं अ मागिति, पा॰ समाति, पा॰ समाइ; हिं०√रम् (ना ) का॰ रमुन्, श्र॰ रमिव पं रम्या, वि रमग्र, गु रम्युँ, म रमग्रों, ने रमाउन, सं रम्खाति; हि॰, रो (ना), कु॰ रूखो, वँ॰ रोया, ५० रोखा, ल॰ रोवस् , सि॰ बँश्रणु, गु॰ रोबुँ, म॰ रुण, ने॰ रुनु, भो॰ पु॰ रोयल, सं॰ रोदति, पा॰ रोदिति, पा॰ रोदद्द; हिं० √लड़् (ना), का॰ लड़न्, बु॰ लड़गो, वँ॰ लड़ां उ॰ लड़िया पं लह् गा, ल ॰ लह्या, गु॰ लह्बुँ, ने ॰ लह्नु, भो । पु॰ लह्ला, हिं ० √ ललकार् (না), पं । ललकार्या, गु॰ लल्कारखुँ, म॰ ललकार्यों, ने॰ लल्कार्, भो । पु॰ ललकारल, प्रा॰ लललक्क; हिं॰ ्र लीप् (ना), श्र० लिपिया, बँ० लेपा, उ० लिपिया, पं॰ लिप्पर्या गु॰ लिपतुँ, ने॰ लिप्तु, भो॰ पु॰ लीपल, सं॰ लिप्यते, पा॰ लिप्पति प्ता∘ लिप्पइ; हिं० √श्रोक् (ना), कु० श्रोकासो बोकासो, बँ० श्रोधाक् सु० श्रोक्डुँ, म० श्रोक्णों, ने० वाक्तु; हि०√तक्(ना). कु० सक्गो, पं० सक्कृत, गु॰ शक्तुँ, म॰ सक्त्यों, ने॰ सक्तु, भो॰ पु॰ सकल सं० शक्नोति, शक्यते, पा॰ सक्कोति, पा॰ नक्केंद्रः सक्कद्दः हिं०√समेट् ( ना ), कु॰ समेट्णो, पं॰ समेट्णा, गु॰ समेट्युँ, म॰ समेट्नां, सं॰ सम्वर्तगति, पा॰ सम्वर्ततवति, पा॰ सम्बत्तेह, ने॰ समेट्नु, भो॰ पु॰ समेट्न; हिं० √हॅस (ना), गु॰ हस्तुँ, म॰ हसर्गों कु॰ हँसर्गो, उ० इतिवा, ने० हाँस्नु, भो० पु॰ इसल, सं० इसति, पा० इसति, पा० इसह; हिं० √हार (ना), कु॰ हार्गो, श्र॰ हारिब, बँ० हारा, उ० हारिबा, पं० हार्ना, ल॰ हारख, सि॰ हारखु, गु॰ हारखुँ, म॰ हार्खों, ने॰ हार्च, भो॰ पु॰ हारख, सं वहारवति, मा वहारेति, मा वहारह ।

## ५ ८१६ ( ख ) उपसर्गसंयुक्त धातुएँ —

हि॰ उक्तान, पं॰ उकात्या, गु॰ उकाँतवुँ, म॰ उक्तयों, सिंह॰ उकनु, कु॰ उकासची, सं॰ उत्कर्षति; हि॰ उलहना, कु॰ उत्तेलची, बँ॰ उ खहान, उ॰ उला-हिना, पं व उक्लह्मा, ल व उल्लाह्मा, सि व उल्लाह्मा, ग् वलहामाँ, म उल्लाह्मां, प्रा॰ उक्खलिश्च < उत् - स्कृत ( मि॰ सं॰ उत्करोति ); उग ( ना ) ( < मं॰ उत् √गम् ); हिं॰ उगल्ना, पं• उग्गल्या, ल॰ उगल्या, सि॰ उगिराइ, म• उगल्गों, सं उद्गलति, पा अगलति, पा अगलति, पा अगलहः हैं। उगाहना सं • उद्प्राहयति, प्रा • उगाहेशः हि • उक्कल्ना, उक्कर्ना, वं • उक्कला, उ॰ उछलिया, ल॰ उच्छलङ, सि॰ उछिलसु, गु॰ उछल्डु, म॰ उसल्सी, सं॰ उच्छलति, प्रा॰ उच्छलदः हि॰ उबाह्ना, पं॰ उबाह्या, कु॰ उबाह्यां, उ॰ उजाहिया, ल ॰ उजाह्या, सि ॰ उजाह्या, गु ॰ उजाह्याँ, सं ॰ उज्जाटयति, पा ॰ उण्बाडेह: हिं व उठाना, कु॰ उठ्यो, बं॰ उठान, उ॰ उठाइबा, पं॰ उठाउगा, गु॰ उठान्तुँ, म॰ उठविगों<अष्ठापय√सं॰ उत्थापयति, पा॰ उत्थापेति, प्रा॰ उट्डावेदि; हि॰ उड़ाना, पं॰ उडाउगा, ल॰ उडावण, सि॰ उडाह्णु, गु॰ उडान्तुँ, म॰ उडविगों, बँ० उड़ान, सं० उड्डापयति, प्रा॰ उड्डावद्द; हिं० उतार्ना, कु॰ उतार्खो, बँ॰ उतरान, पं॰ उतार्खा, गु॰ उतारवुँ, म॰ उतर्खों, सं उत्तारयति पा उत्तारेति, प्रा उत्तारेह, हिं उपब्ना, कु उपब्यो, श्र श्रोपितन, बँ० उपना, पं० उपन्या, ति० उपन्या, गु० उपन्युँ, म० उपन्या; सिद्द्रुं उपदिनु, सं० उत्पद्मते, पा० उप्पव्यति, प्रा० उप्पव्यवहः हि०√उमह्ना, थ्र उभित्व, त॰ उन्मरण, सि॰ उभिरण, गु॰ उभरावुँ, म॰ उमर्गों, सं॰ उदभारयति; हिं०√उलट्ना, का॰ बुल्टाबुन, ऋ॰ ऋोल्टिश, बँ० उल्टा, पं० उलट्गा, गु॰ उलट्बुँ, म॰ उलट्गाँ उ॰ उल्टिया, सं॰ उल्लाटयति:हिं॰√ निरख ( ना ) < सं∘ निर्√ईस्त् 'देखना', भरख् ( ना ) <( सं∘ परि - √ईस् ्); √निहार् (ना) <( सं∘ नि—√भाल्, पा॰ निहालेह (—ल्)—र्); √निबाह (ना) ( <प्रा० नि -√वड् -प्रा० मा० द्या० नि√वड् 'ले काना'); √पहिर् (ना )<सं॰ परिधा—, प्रा॰ पहिरेद्द ; √पखार (ना )<सं॰ प्र √ चाल्- ; √पा (ना) (<सं॰ प्र√श्राप् 'प्राप्नोति', पाता है ); √भीग् (ना) <(स॰ म्रभि—√त्रञ्ज्—>; सँभल् (ना ) <स॰ सम्—√माल्—सौंप (ना)<(सं∘सम्√श्चर्ष)।

्रे ८१७ स॰ मा॰ झा॰ भाषाकाल के जनगात्मक तथा रूपात्मक परिवर्तन द्वारा, संस्कृत से. हिंदी की तद्भविद्ध बातुओं का रूप बदलता रहा। ऋता म॰ भा॰ आ॰ भाषाकाल में बातुरूपों में अनेक परिवर्तन हुए। गर्यों का वर्षीकर्या समाह हुआ, प्रायः सभी बातुरूपों के रूप आदि गया की तरह होने लये। स॰ भा॰ आता भाषा में संस्कृत की झनेक धातुओं के विकरणायुक रूप, धातुरूप में ग्राहीत हुए कीर ये हिंदी में भी उती रूप में चले खाए। इसीकिये हिंदी की कितपय धातुओं में प्राण्याण आप आप के विभिन्न गर्यों के विकरणों के चिह्न मिल बाते हैं। ऐसी कुछ धातुर्पे उराहरणार्थ नीचे दी बाती हैं—

- (१) —य विकरसा सुक्त √नाच् (ना)<( सं॰ तृत् –य ~ित, प्रा॰ स्व्वइ, —रव>च्च; √जूक् (ना)<(सं॰ युक्—य ~ित, प्रा॰ सुक्कह, —ध्य> —क्क, ), √बुक् (ना)<सं॰ वुष्—य —ते, प्रा॰ सम्बुष्कह )।
- (२)—नो विकरण-युक्त —√युन् (ना)<(सं०√ वि —, 'वि'—नो ति', म∘ मा॰ घा० विषाद, युषाद, √सन् ं (ना)<(सं०√ ग्ट—, ग्ट्यो-ति, म० मा॰ धा० सुषाद )√ धुन् (ना)<(सं० धुन्नो ति )।
- (३) ना विकरश्युक्त — $\sqrt{s}$ ।न (ना) <(र्सं ॰ $\sqrt{s}$ ा —'जा ना ति')।
- (4)—ज्ञ विकरसायुक्त—( मारो०—रकोजो ); संस्कृत वैदाकरसों ने इस विकरसा का उल्लेख नहीं किया है, परंतु निम्मिलिखित धातुस्त्री में यह स्पष्ट तथा वर्तमान है पूर्व (ना) < (भारो॰ भ्रो मु—स्के-ति> धभु-स्कृति> पहुँ-स्त्रुह, वि -। वृङ्क्यह, वृङ

६ ८१८ ध्वन्यासम् तथा श्रीपम्य वंबंधी परिवर्तनों के श्रातिरिक्त, म० मा० झा० मावा की धारुशों में झन्य प्रकार के परिवर्तन भी परिलक्षित होते हैं। उदाइरखा— स्वरूप म० मा० आ० मा० की कर्तनिष्ठ पायुशों की खुलानी, संस्कृत के कर्त्वाच्य के रूपों ने न होकर कर्मावल्य के रूपों ने हैं और इनमें ने श्रानेक बर्तमान काल के रूप न होकर मनिष्यत् काल के हैं। वंस्कृत-श्विबन्त ने भी म० मा० झा० तथा आ० मा० झा० भाषाओं की श्रानेक वाचारखी विद्या धारुप्रें आई हैं।

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि संस्कृत कर्मनाच्य के रूप जब कर्तृवाच्य में लिए गए, तो उनके अर्थ में भी योड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। उदाहरण से हैं—

(१) तं क कमंत्राच्य > म० मा० आ० कर्तृबाच्य > आ० मा० आ० कर्तृ बाच्य : यथा—तं ० अरम्ब्य ते 'बहबाया अयवा जेपन किवा जाता है' > म० आ० आ० 'यथ-भंगर' 'रायं को तेपन करता है > हिं॰ सीगे बोलियों से 'शीवे' 'शीवता है' हैं, तं ० तपने पेपाया जाता है > , स० मा० आ० तप्पद्द 'स्वयं को तपाता है' > हिं॰ तपे 'तप्ता है यस होता है'। (१) तं • भविष्यत् काल > म • भा • था • तथा आ । भा • श्रा • वर्तमान काल यथा तं • आ — कक्ष्यति (√कृष्—) > म • भा • श्रा • श्राकच्छह् > श्राञ्च-च्छह् । श्रायंच्छह्, श्रायंच्छ् > हिं • ऐंचे (√ऍच्—ा)।

ें मरह संस्कृत के हिंदी को सिद्ध भातुओं के रूप में कुछ विजंत भातुएँ सिली हैं। यदापि इनमें प्रेरवा का अर्थ नहीं रह गया है, तथापि वे अन्य सकर्मक कियाओं की मौति प्रयुक्त होती हैं। इनके संस्कृत के शुद्धरूप हिंदी में अकर्मक किया के रूप में हैं। प्रेरवायंक रूप निभन्न करने के लिये पुनः 'आ' या 'श' कोकृत पद्धता है; यथा— $\sqrt{x}$  (ता)—(अक्सेक) 'जो पैदा होता है वह अवश्य मरता हैं  $<(6 \circ \sqrt{x}, -), \sqrt{x}$  (ता)  $<6 \circ$  मारयति, त्याजंत'— सकर्मक, 'वह सॉप को सारा है।

इसका दिंदी में प्रेरणार्थ रूप्/भरवाना' होगा । हिंदी की इस प्रकार की कतियब धावखों के उदाहरणा नीचे दिये वाते हैं —

्रंडलाङ् (ना)< ( छं॰ उद्य खाटयित)  $\sqrt{g}$ श (ना) 'दक्नग'< (छं॰ छादयित)  $\sqrt{g}$ ह्म (ना)< (छं॰ छादयित),  $\sqrt{g}$ ह्म (ना)< (छं॰ छादयित),  $\sqrt{g}$ हम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हिम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हिम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हिम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हिम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हिम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हिम्पत्ति ।  $\sqrt{g}$ हम्पत्ति ।  $\sqrt{g$ 

\$ = २० संस्कृत से पुनाः ज्यबहृत तस्तम तथा धर्य तस्तम धातुएँ—
ध्यम्भंश वे निकतकर वन हिंदी के स्थतंत्र विकास का तमय आया, तन उचरआरत घामिक एवं लिहितिक आंदोलनों का प्रदेश या विक्रते प्रभाव वे लोगों का
रंक्षत अप्यथन की और भुकान हुआ। प्रचारकों की भागा का जनभागा पर भी
अधिकाषिक प्रमान पदा। इस प्रकार संस्कृत की ध्यनेक तस्तम धातुओं के कर हिंदी में आने लगे। इनके साथ धनेक तस्तम, अध्येतस्य राज्य भी आए।
उदाहरखा के लिने कुछ कियापद नीचे दिए बाते हैं, यथा अरप ( <√आपं-)
आर्थित करना; अरच् (<√ अर्थे—) अर्थेन करना; तर्ज् (<√ गर्थे—); संचन करना, गरवना; वर्ष ( <√वद्), कहना; तम् (<√स्व्), कोचना; सोम (<√योग –), बुंदर कराना, तेम् (<√वेण –)) तथा करना; रस्तिहि।

## साधित घातुएँ

\$ ८२१ खिजांत (प्रेरणार्थक) — जपर इच बात का विवेचन किया वा जुका है कि संस्तृत की खिजत धातुओं से प्राह्तजाल में भैरवा का अर्थ हुई होने लागा था, और संभवतः इसका प्रयोग, रीम्केसियन अर्थ में जल पढ़ा था। दिर्दी तक काते आहे से प्रेरणा का अर्थ को इकर सकर्मक धातु है वन गई, यथा ते ० √र्म- 'मरता' धातु के भैरणार्थक कर्य 'मार्यति' से ब्युत्वन हिंदी कर्य √मार् (ना) में भैरया का अर्थ नहीं रह गया है, अपितु यह सकर्मक धातु है। इस प्रकार प्राव्साव मार आह का भाव की खिजंत प्रक्रिया को देने पर हिंदी ने निम्नलिखित प्रक्रिया खायाई—

(क) मूल धातुश्रों में —वा —के योग से; यथा —√कर्वा (ना); (√कर्ना);
 √गह्वा (ना); (√गढ़) ्ना); √वढ़्वा (ना); (√गढ़) (ना); इत्यादि ।

ि शिवंत रूप बनाने में एकाव्यरीय (मोनोशिलेबिक ) दीर्घ-लर-वुक-धातुओं का दीर्घ स्वर हस्त में बदल बाता है (पेंट), जी का छोत्कर) और ऐसी स्वरांत धातुओं में धातु एवं - वा के मध्य में — ल् — का खागम होता है। उदाहरण कमाश है है

√भूम् (ना) -√श्वम्वा (ना); √श्राम् (ना) -√श्राम् (ना); परंतु— √तेर् (ना) --तेर्वा (ना); √शैङ् (ना) -√शैङ्वा (ना);

  $\sqrt{\text{Tagn}} \; (\pi) \; - \sqrt{\text{Tagan}} \; (\pi) \; \cdot \sqrt{\text{spq}} \; (\pi) \; - \sqrt{\text{spq}} \; (\pi) \; \cdot \sqrt{\text{spq}} \; (\pi) \; \cdot$ 

(ल बा - प्रत्यव की उरपि दिगुणित - शिच् प्रत्य - ज्ञाप्+ज्ञाप्
-> - ज्ञावाप -> वा - है। संस्कृत में ज्ञाप प्रत्य प्राक्षातं वातुक्षों में लगका
था; यथा - √ स्ता - 'स्तापविति √दा - , 'दापविति । परंतु प्राकृत काल में
यद्य प्रत्य आतुक्षों में भी बुदने लगा। वंस्कृत का दूसरा प्रेर्ते प्राकृत में न ए - ये
परिश्वत हुआ, परंतु ऋषिक प्रयोग - ज्ञाप - प्राच - का हुआ और
आ० भा० ज्ञा० भाषाओं में प्रेरिण्यंक क्व बनाने के लिये यह (यथा - भो०
पु०√बहर थैटना' - √बहराष् ) अथवा स्वका दिगुणित क्व - वाच् - ज्ञायवात हुआ। भो० पु० में वाच् के योग से भी खिकंत क्य बनते हैं।
असिभा में भी - अभेवा - , - उवा - के क्य में दिगुणित विष्यू प्रत्यय
वर्तमान है।

\$ ८२२ हिंदी प्रेरणार्थक रूप में - ल्- की उत्पत्ति के विषय में कैलोंग का विचार है कि संस्कृत में  $\sqrt{4}$  पानु के साथ - प्राप् - के स्थान पर ऋाल् जोड़कर  $\sqrt{4}$  पाल्य खिश्वत रूप कराता है। संभ्यतः प्राकृत ने इस प्रणाली का ऋषिक उपयोग किया है। द्वीर हिंदी में प्रेरणार्थक रूपय से साथ यह भी स्वरात प्रानुष्ठों में यहीत हुआ हो। यथा  $\sqrt{4}$  ला (-1)  $\sqrt{4}$  ना) के साइरय पर  $\sqrt{4}$  ला (-1) ते  $\sqrt{4}$  लिल् ्या (-1) रूप बन गया। प्रायः सभी सिद्ध तथा नाम- चातुष्ठों के प्रेरणार्थक रूप बनते हैं।

्रे-२३ नासघातु— एं शायत तथा किवामूलक विशेषण (पार्टिषणल पेट लेकिटव) जब किवायर बनाने के लिये धातुरुव में प्रयुक्त होते हैं, तब उन्हें नामघातु कहते हैं। नामघातु की प्रथा अरथंत प्राचीन है। प्रा० भा० आर० भा० में भी यह बतेसान है। तथा एक विश्व धातु खों में आतेक मूलता नामघातु हैं। प्रा० भा० आर० भाक्ष की आतेक नामघातुर्ये खा० भा० आर० भाषाओं को उचरायिकार में भास हुई हैं।

\$ ८२१ मा भा आा भाषाकाल में संस्कृत के भूतकालिक इन्देत क्यों से खनेक नामशाद्वार्थ निष्णन हुई। इस तरह नामशाद्वार्थ की संस्था में खभिन्दित हुई। इस प्रकार के उदासरणा वे हैं सं उपितिहा (भ का कि कि) से प्राः 'वरहरूद' (हिं, वेंट् (ना); सं क्ष्म से प्राः 'कहरूद' (हिं क्षाव्ना कियास्त्र बने। परंतु ऐसे खिकांस कियाबद आा भा आा भाषाओं में तिक्क धातुओं के प्रतीत होते हैं, यथा—पा विद्वह (सं विष—'पीता हुआ')> हिं ० , पीट (ना)।

्रेट्र झा० मा० झा० भाषाकाल में भी झा लगाकर झनेक नाम-षातुओं का निर्माण हुआ है। यह झा प्रत्यय<्रा० भा० झा०—काय। झा० मा० झा० भा० के खिल् (प्रेरलाप्यंक) प्रत्यय तथा झा <√<्रा० मा० झा — झाप के ताथ क्यताहर्य होने के कारण्य नामयस्तु प्रत्यय एवं प्रेरलाप्यंक प्रत्यय में कोई खेतर नहीं रक्ष गया है।

्र २६ श्रमेक विदेशी - संहा तथा विशेषणा शन्दों में श्राकोइकर हिंदी में साम — धानुष्टें बना ली नाई है, यथा फारु नामं (मिलार तर्रु समं, हिर पाम, प्रवेर नर्रम, लैर फोर्मस, सीर पमंत्र, खर वार्म्) हे√गर्मा (ना) कुद्रहीता; फारु नामं के√शर्मा (ना) 'लब्ला करना' इत्तादि।

्रे ८२० संस्कृत के कतिया संज्ञा तथा विश्वेषस्य के तस्तम या अर्थतस्तम रूप से भी हिंशी में नामधानुष् वनी हैं, यथा√ऋकुला (ना )<(सं॰ ऋाकुल ) √ऋलाप् (ना ) (सं॰ 'ब्रालाप');√लुमा (ना )<सं॰ लोभ )।

५ ८२८ हिंदी की प्रामीण गोलियों यथा, ब्रज, कनीजी, खुंदेललंडी, क्रवनी, क्षेत्री, छ्त्रीवगड़ी एवं विहार प्रदेश की गोलियों. भैपिली, मगद्दी तथा मोजदुरी में नामगतुआं का अरुपिक प्रयोग होता है। ६घर जनते हिंदी में आभालिक उपन्याव लिखे जाने लगे हैं, तक्षेत्र हम प्रामीण गोलियों में उपलब्ध नामगतुआं का परिनिद्धित हिंदी में मी प्रयोग होने लगा है। नीचे हिंदी तथा अपन्य गोलियों की नामचातुआं का नामचातुआं का परिनिद्धत हिंदी में मी प्रयोग होने लगा है। नीचे हिंदी तथा अपन्य गोलियों की नामचातुआं उदाहरत्यावक्षत दी जाती हैं :—

 $\sqrt{3}$ कुर (  $\pi$  ) < (  $\dot{\theta}$   $\dot{\theta}$  '  $\dot{\theta}$ कुर ')  $/\dot{\theta}$  ज्व्  $\dot{\theta}$  (  $\pi$  ) < (  $\dot{\theta}$   $\dot{\theta$ 

<(सं॰ ग्रंथि); √चुरा (ना)<(सं॰ चौर--); ंचीन्ह् (ना)<(सं॰ चिह्नं'; बो॰ चित्र, चितियाना; चौला (देशी; चोक्ला, पवित्र, बँ० चोला=तेव करना ). चोखाना; चीची (ध्वनि से ), चिविश्वाना; √छीन (ना)<,सं० छिन्न-); खगरा ( खाग-छागर, पा॰ तथा बँ॰ खागल, बकरा ), बकरी का 'ख़गरामा'; √जोत् (ना)<( सं० युक्त-प्रा० जुल ); √जम् (ना)<( सं० बन्म ); बो० विद्वा, विभिन्नाना, जुता सारने से, जुतियाना; /अताह (ना)<(स॰ भा॰ मा॰ भाइ भगइ ); √ताकृ (ना)<( सं० तक-तकंपति, म० मा आ० तक्क ) बो० तिच. तिताना: √थाम (ना)<( सं० स्तंम. म० भा० आ० थंम ); बो० स्थिर: थिरथिरानाः√दला ना थिर <(तं ॰ तुःल) (म० मा॰ आ ॰ तुक्ल); दुईल, तुक्रानाः टंक्सा, टॉक्ना: टीका, टीक्ना: ठंढा, ठंढाना: नाक, निकयाना: नाँश, नाँसना: √पक् (ना) ( सं० पक्व, म० मा० छ।० पक्क ); √पतिछा (ना) (<पा० पतिछा < सं ० प्रत्यय) म • भा • श्रा • पच्चय:पच्चश्र, प्रः इत का पति श्र शब्द प्राचीन काल में ही संस्कृत से उधार लिया प्रतीत होता है 'विश्वास करना'। र्पैठ (ना) < (सं० प्रविद्ध प्रा॰ पइड); √पीट् (ना)<( तं॰ पिष्ट, म॰ मा॰ ऋा पिट ; बो॰ पागल, पगलाना: पातर, पतराना: पानी से सीचने से, पनियाना: पीतर, पितराना: पीठ, (98), पिठियाना ( पीछा करना): बो॰ फल, फरिश्राना: √फाँस (ना) फँस (ना) <(सं॰ पाश-पा॰ फंस ); फल, फलाना; फफकार (फ्रस्कार), फफकारना; फिल्म, फिल्माना ( यह प्रयोग नवीन लेखकों द्वारा हो रहा है); 🗸 बीरा (ना) <(सं वातुल-, प्रा वाउल ), पागल होना; वतिश्रा (ना)<(सं वाती, म • भा • मा • वता, वता); बलान (ना) < (तं • व्याख्यान, प • बस्लागा); बो॰ उगल देना. बोकरना: बीर. बीराना: वादा बजाना: बरधा (बलह. बलिबर्द-) वर्षाना, बदाना, भूख ( बुभुक्ता, बुभुक्ता ), भुखाना, √माँग् (ना)<( सं० मार्ग-मार्गयति 'स्रोजता है', म० भा । मगाइ ); \/ मृत् (ना) (सं । मूत्र -, प्रा । मुत्त ); बो॰ मोइ, मोहाना; मीठा, मिठाना; मिटी, मदियाना; (मिट्टी से हाथ साफ करना ): मोटा, मोटाना: मंबरी, मोबरियाना: रिस, रिसाना, रिसियाना: √लतिया (ना)<(स॰ मा॰ श्रा॰ लचा, लच ); बो॰ लट लटियाना; लासा, लिस्यानाः लोभः लोभानाः साञ्चन, सञ्चनानाः /सूखः ना) < (सं । शुण्क ->प्रा० सक्स ), शीत, सितियाना; √हथिया (ना)<। सं० इस्त, म० भा० छा० इत्थ): बो॰ हरा, हरियाना !

५ ८२६ मिश्रित अथवा संयुक्त एवं प्रत्यय्युक्त बातुएँ—मिश्रित अथवा संयुक्त वातुएँ या तो बातुओं के योग ने अथवा किसी बातु से पूर्व कोई संझा, कियाबात विरोध्य अथवा इत्यंत पर बोड़कर बनती हैं। पहले प्रकार की बातुओं में आ॰ मा॰ आ॰ माषाओं में बिरले ही उदाहरण मिलते हैं। हिंदी ब्याकरणों में में पुक्त भाइंकों के नाम से क्राभिद्दित परों में दूसरी सेवा के (शाइकों के पूर्व कर्दत, क्रियाबात रिग्रेप्य क्रायबा संज्ञापद बोड़कर बने हुए) ही ट्याइरवा मिलते हैं: वया – 'बीट देना', 'कह सकना', 'जान सेना', 'जाने देना', 'उठ बैटना', 'कर काना', इरवारि।

\$ ८६० विद्व श्रथवा नामधानु में, किसी प्रत्यव के योग ने प्रत्यव-युक्त धानुएँ तिश्यन हुई हैं। इस प्रकार की धानुएँ तभी झाल आल आल आला मानाओं में मिलती हैं। मूल श्रथवा नामधानु ने दनके श्रथ में कुछ झंतर भी झा काता है। हिंदी की इस प्रकार की कतियथ धानुएँ नीचे दो आती हैं—

(१) क् (सं० √क -) मध्यय-मुक्तः √श्चटक् (ना) < (पा॰ श्वद्दो, प्रा॰ श्वद्द < तं॰ श्वत्ति + √क), 'श्वक् (ना) < (पा॰ भाः० श्वाः सुक्क — ८सं० श्वद्धात् + √क; √श्वरक् (ना), 'हित्वक् (ना) < (हिट्ट सं० श्वित्र —); √भत्यक् (ना) ('श्वर्य — श्वाव्यक्रियक तथा तिरंतर क्रियां'); √यवक् (ना), (प्रताः ने० टप्कनु < स॰ भाः० श्वाः० टय्य — 'स्थय—(रतां १); √श्वक् (ना) < सं० श्वर्य अनु राष्ट्र

 $\sqrt{2} (\sqrt{5} - ); \sqrt{4} \xi \phi ( ना ) ( < 4 \xi \sqrt{5} \circ ) : \sqrt{4} \xi \phi ( ना ); \sqrt{1} \phi ( ना ) ( \sqrt{4} \psi / 5 - ) ।$ 

- (२) ट्< सं॰ बु॰√(म॰ मा॰ झा॰ वहः) प्रत्यत्वुक्त /निसट (ता) (सं॰ वर्ष+इनः)ः/चिषट् (ना) < (प्रा॰ चिष्प+वहः)√क्षपट(ना < (सं०) (क्षम्य इनः); ंडपट् ना) < (सं॰ दर्ष+इसः)।
- ( ४ ) र-युक्त √ंटहर (ना) (मिला॰ ने॰ टहनुँ ८ ग्रा॰ मा॰ क्रा॰ स्तिभिर दे॰ सं॰ स्तिभितः स्थिर किया हुवा', 'स्त्रमयिति' = स्थिर करता है').√पुकार (ना) <ग्रा॰ पुक्कारेड: पुष्करेड, पोश्काइ पोश्करेड )।
- (५) ल-युक -- \'टर्स्ण् (ना \, मिला॰ ने॰ टर्स्लु < टर्स्लु < टर्स्ल् < ट्रस्ल यह तं॰ भरति 'बाता है' का विस्तृत रूप है): < पुसला (ना)(मिला॰ गुन॰ फोक्लाब्दे, मरा॰ फुसलावियो, उ॰ फुसलाइबा, ने॰ फुसल्याउन, गुन॰ फोक्लाब्दे, भरा॰

५ ( ५२१ ) ध्वन्यात्मक अपना अनुकार ध्वनिज वासुएँ — इट प्रकार की बातुर्यं भी नामवातुर्कों के अंतर्गत आती हैं। इन्हें दो मागों में बाँठा बा कतता है — सुरुव अनुकरत्यात्मक तथा द्विल अनुकरत्यात्मक । गुरुव अनुकरत्यात्मक भारत्यं भी दो प्रकार की हैं — साधारत्य तथा दिल ।

स्तुक्त स्थास्त्रक पातुर वैदिक तथा संस्कृत में भी प्राप्य हैं, किंद्र उनकी संस्था स्वरंश हैं। मः भाः श्राः भाषाकाल में इनकी संस्था सद्द्र कर मार्थ। भाः भाः श्राः भाषाकाल में इनकी संस्था सद्द्र कर भदे। भाः भाः श्राः भाषाकाल में इनकी संस्था सद्द्र कर ४-१६१ ) 'वहक्त हाना', 'वरप्यरह' कीचना: 'वमक्यह' थ्या थम स्वनि करना', 'प्रस्करावि । भाः भाः भाः भाः सी से से भाः श्राः भाः भाः की से स्था श्राः स्था के के कारण प्राकृत वैपाकरणी ने मः भाः श्राः भाषाकी ऐसी धातुओं को देशी के स्वतंत रखा है। फिर भी कतियय अनुकरणासकः श्राः संस्कृत में तर्मा कार्यक्र स्थाप्त भावत्व में स्वतं भावत्व से वर्तमान हैं यथा, भावत्व न, पुत्रन —, कृतन —; इनते प्राकृत के — 'मंकतरेह', 'गुंजर', 'कृतर' — क्रियायरों की निक्यति दुई है। संस्कृत में दिश्च स्वतुकरणासकः कियायरों के कुळ उदाहरणा ये हैं—सटलटायते, मड-

६ ८३२ प्रायः सभी द्या० भा० द्या० भाषात्रों में क्रुनुकरणात्मक---धातुर्षे वर्तमान हैं। नीचे हिंदी की कतिषय द्यनुकरणात्मक धातुर्षे दी जाती हैं---

(१) सुख्य — अनुकरणात्मक — धानुष्टें; क) वाधारण —  $\sqrt{2}$  प् (ना) । ( प्रा॰ कुरुकह, छं॰ कुरुकोतिः  $\sqrt{8}$  ्ता) ( प्रा॰ कुरुकह, छं॰ कुरुकोतिः  $\sqrt{8}$  (ना) ( प्रा॰ कुरुकह, पं॰ कुरुकह, एं॰ कुरुकोतिः  $\sqrt{8}$  कुरुकहा (ना);  $\sqrt{8}$  एंश हे । सिला॰ छं॰ को॰ जिङ्गका —) (ख) दिल्य —  $\sqrt{4}$  हे एकहा (ना);  $\sqrt{8}$  स्वन्धना (ना);  $\sqrt{8}$  कुर्ताता।

ण्ठापुनिक दिंदी किनियों के साहित्य में, संस्कृत शब्दों एवं थातुओं के तस्तम कर, पर्यात मात्रा में मिलते हैं। इस प्रकार संस्कृत की ऋनेक पातुर्ये तद्भव कर के साथ साथ तस्तम तथा प्रधंतसम क्य में भी दिंदी में आ गई हैं। ऐसी कुळू थातुर्ये उदाहरखनकप नीचे दी लाती हैं —

्राक् (ता) < (तस्यम् तं॰ गर्क् );  $\sqrt{n}$ रक् (ता) ( धर्ष-तस्यम्),  $\sqrt{n}$ र्यात् (ता);  $\sqrt{n}$ क् (ता) 'छोड्ना' (कं॰  $\sqrt{n}$ क् );  $\sqrt{n}$ द्व (ता) 'रोक्ता' (कं॰  $\sqrt{n}$ के );  $\sqrt{n}$ त्ता) सं॰  $\sqrt{n}$ ने;  $\sqrt{n}$ िका' (कं॰  $\sqrt{n}$ के );  $\sqrt{n}$ ता) सं॰  $\sqrt{n}$ ने;  $\sqrt{n}$ के (कं॰  $\sqrt{n}$ के );  $\sqrt{n}$ के (ता) सं॰  $\sqrt{n}$ के (कं॰  $\sqrt{n}$ के );  $\sqrt{n}$ के (ता) सं॰  $\sqrt$ 

६ ८२१ संविग्ध व्युत्पत्तिवाली धातुएँ, दिंदी में श्रनेक धातुएँ ऐसी हैं किन तो प्रा॰ मा॰ झा॰ भा॰ की किसी धातु से उनकी व्युत्पत्ति सिद्ध होती है श्रीर न यह खाधित थालुर्से (वेकंडरी ब्ट्ब ) ही प्रतीत होती हैं। प्राकृत वैवाकर्त्यों ने ऐसी थालुर्से को देवी नाम दिया था। परंतु वर्तमान काल में, व्यविक स्वार अर की भाषाओं ते माथायिशन के विदेतों का परिवय हो जुका है। शार मार काल को ऐसी तमी थालुर्से को 'दिरी' नाम के स्विति का परिवय हो जुका है। शार मार काल काल करता, क्योंकि इनमें श्रानेक थालुर्से किसी विदेशी भाषा की बातु से कर एवं अर्थ में साहर य रखती हैं। उदाहरता के लिये हिंदी की √कुद् ( मा ) धातु लें लें। यवार संस्कृत कोषों में एक बातु √कुद् भी है और उतके √कुद् ( मा ) का संबंध तथ पर है, तथायि √कुद् थातु संस्कृत में बहुत वाप में अपनाई गई खात वहुत हैं और बहुत संपय है कि तकालीन कृष्य भाषा ( प्राकृत ) ते संस्कृत ने हकते प्रवृत्ती है और बहुत संपय है कि तकालीन कृष्य भाषा ( प्राकृत ) ते संस्कृत ने हकते प्रवृत्ती किया है।

तमिल मापा में √कृद् की तरूप एवं समानार्थक घातु मिलती है। इतने क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह घातु झा० मा० झा० में तमिल से ली गई' इत प्रकार की दियी की कविषय घातुएँ ये हैं—

 $\sqrt{\tilde{\pi}}\xi_{\xi}(\pi)$  'समान';  $\sqrt{3}\tilde{c}_{1}(\pi)$  'पड़ना' सोना;  $\sqrt{\text{ed}}\tilde{g}_{\xi}(\pi)$ ;  $\sqrt{\tilde{\pi}}\tilde{g}_{\xi}(\pi)$ ;  $\sqrt{\tilde{\pi}}\tilde{g}_{\xi}(\pi)}$ ;  $\sqrt{\tilde{\pi}}\tilde{g}_{\xi}(\pi)$ ;  $\sqrt{\tilde{\pi}}\tilde{g}_{\xi}(\pi)$ ;  $\sqrt{\tilde{\pi}}\tilde{g}_{\xi}(\pi)$ ;  $\sqrt{\tilde{\pi}}\tilde{g}_{\xi}(\pi)}$ ;  $\sqrt{\tilde{\pi}}\tilde{g}_{\xi}(\pi)$ ;  $\sqrt{\tilde{\pi}}\tilde{g}_{\xi}(\pi)}$ ;  $\sqrt{\tilde{\pi}}\tilde{g}_{\xi}$ 

(२) पुनवक अनुकरणात्मक धातुर्ये—(क) पूर्णपुनकक √टन्-टना(ना)ः √धुक् पुकाना। (ल) अपूर्ण पुनवक—किनमें एक ध्वनिक धन्य-का सन्य पातु के संयोग संमिश्रण होता है: यथा—√हद्दबद्दा (ना)ः √उक्क्का (ना) हत्वादि।

हिंदी की घातुएँ तथा कियाविशेष्य पद (रूट्स ऐंड वर्षल नाउंड )

\$ ८ १४ वयिष घातुर् वैयाकरणों की दृष्टि हैं तथापि संस्केपासमक मापाओं (विवेदिक लेकिक) में अशिवित लोगों में भी घातुमाय वर्तमान रहता है। बोलते तमय उनको हरका खामारा ऋषरय होता रहता है कि जो बाक्य में बोल रहे हैं, उनमें अशुक्क शिवापद हैं और वे अशुक्क धातुओं ते निषक दुर्प है। परंतु कभी कभी आप्यंत संस्केपासमक भाषाओं तक में चातुर्प विवेष्य परं के रूप में व्यवहृत होती हैं; यथा - एंट हर्ग, भुन, भू, पृच्यू आदि राज्य- चंडा तथा किया, रोनों रुपों में प्रयुक्त होते हैं।

इतका कारण यह है कि शब्दों के मूल रूप वातुएँ ही. होती हैं। संस्कृत में शब्दों के रूप चलाते समय उनमें निभक्ति अत्ययों का चोड़ना स्नावश्यक होता है। परंतु जनशासक परिवर्तन के कारण, बाद में कता के एकवचन में प्राय: शब्द के मूल रूप ही रह गया। स्नायुनिक सारोपीय माणाओं—स्नेमेशी, फ्रेंच, समैन, हिंदी, बेंगला, ख्रादि—में, यह परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के पादा-रोहा-पदी के ख़नेक रूप हिंदी में वर्तमान हैं। ये पद या तो कड़ेले ख़पवा समानायंक चाह्यपदी के साथ कोड़कर प्रयोग में लाय जाते हैं और प्रायः कर्ता ख़यवा कर्म कारक में होते हैं। इनके कुछ उदाहरयों थे हैं—

काट खाँट, हार् बीत्, धर् पकड़, डाँट् खपट्, इत्यादि ।

क्रिया विद्याषया पद का प्रयोग सं₃क क्रियाओं की रचना में होता है। आयो यथास्थान इनपर विचार किया बाएगा।

# बकर्मक तथा सकर्मक घातुएँ

\$ ८१५ हिंदी की पातुर्दे या तो सकर्मक (द्रांबिदिव) होती है या सकर्मक इनद्रांबिटिव। प्रायः तिद्ध पातुर्दे—प्राइसरी रूट्स—स्रकर्मक होती हैं। किंद्र स्रनेक साधित पातुर्दे—सेकेंडरी रूटस-भी स्रकर्मक होती हैं। यथा—

 $\sqrt{-ag}(\pi)$ ,  $\sqrt{-ag}(\pi)$ ,  $\sqrt{-nag}(\pi)$ ,  $\sqrt{-ag}(\pi)$ ,  $\sqrt{-g}(\pi)$ ,  $\sqrt{-g}(\pi)$ ,  $\sqrt{-g}(\pi)$ ) हत्यादि। इसी प्रकार कुछ, नामधाद्वपँभी आकर्मक है,  $\sqrt{-g}(\pi)$  (सं) ६८ । (सं) वह प्राण्यह से सिंपण ),  $\sqrt{-3}$ सं (सं) इस्यादि।

ें ८ ८६ विद्ध अपनमंत्र भातुओं को सन्तर्भक में परिवर्तित करने के किये या तो (१) शिक्— मिरतार्थक) प्रत्यय — आग्रू> — आग्रू> — आग्रू दिया जाता है, अथवा मूल — अफर्गक — भातु के इस्त स्वर को दीर्थ कर दिवा जाता है। उदाहरणा करवा: वे हैं —

 $\sqrt{\pi z}$  (  $\pi i$  ), (  $\pi \pi \hat{\pi}^{\pi}$  ),  $\sqrt{\pi i z}$  (  $\pi i$  ), (  $\pi \pi \hat{\pi}^{\pi}$  );  $\sqrt{\pi z}$  (  $\pi i$  ),  $\pi i z$  (  $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$  ),  $\pi i z$  ( $\pi i z$ 

्रे ८३७ तकर्मक घातुर वस्तुतः क्रमंतुक होती है। अन्य आ० भा० आ० भाषाओं के समान हिंदी में भी केवल अप्राधिवावक वंडापद ही कर्मकारक में प्रयुक्त होते हैं अर्थात् हरको बाद चंप्रदान का परवर्ग 'की' नहीं आता, बया—'श्राम बुतो', 'भात खाओ', 'खाटी दो', हरवादि। वक प्राधिवावक वंडापद कर्मकारक में प्रयुक्त होते हैं तथा वे निरच्यात्मक क्रमं का बोच करते हैं, तब उनके खाय वंप्रदान कारक के परवर्ग 'की' का व्यवहार किया बाता है; यथा—'घोड़े की ले चली'। परंतु वब वे खाधारण कर में प्रयुक्त होते हैं तथा निरच्यात्मक आरं के बोधक होते हैं, तब अप्राधिवावक वंजापदों के कमान ही उनका व्यवहार होता है और उब दशा में परवर्ग 'को' का प्रयोग नहीं होता यथा—'यह पोड़ा दौड़ा रहा है संप्रदान कारफ के परसर्ग 'को' का कर्म कारफ में प्रशेग वस्तुत: आधुनिक भारतीय व्यायंभायाओं की एक विशेषता है। सक्तंक कि काव्यों के मूत व्यायम क्षतीत काल में कमिंग प्रशेग—ंउतने रोडी लाई' के स्थान पर भावें प्रशेग उतने रोडी को खाया के कारण भी हर परसर्ग का प्रशेग आधुनिक भारतीय ब्रायंभायाओं में प्रचलित हुआ। वास्तव में संप्रदान के परसर्ग का कर्म में हरिक्षियं भी प्रशेग बढ़ा कि कर्म की विभक्ति का लोग हो बाने के कारण उसका निश्चय करना कठित हो गया तथा कुदंतीय रूप मी उसे प्रकट करने में क्षतम्यं रहा।

### धात-रूप-प्रशाली

्रे ८-१८ हिंदी की प्रायः सभी चातुओं के रूप एक ही प्रकार से निष्णक होते हैं। देवल पॉन्ड घातुर्पें एंसी हैं जिनके शातार्थक प्रकार के आदर इसक रूप तथा भूतकालिक इन्देत और उससे जननेवाले कालों के रूप कुछ भिन्न होते हैं। हमारी भिन्नता केवल हतनी ही है कि उपर्युक्त रूपों में घातु का रूप कुछ परियर्तित हैं। ये चातुर्पें निम्नलिशित हैं—-

 $\sqrt{\hat{\mathbf{g}}}$  (ना),  $\sqrt{\mathbf{g}}$  (ना),  $\sqrt{\hat{\mathbf{g}}}$  (ना), तथा  $\sqrt{\mathbf{g}}$  (ना), तथा

क्षादरसूचक क्षात्रार्थक प्रकार एवं भूतकालिक इन्दंत में इन चानुक्षी के कम क्रमशः  $\sqrt{g}$ —( यथा—हुक्षा—हुक्ष ),  $\sqrt{h}$ —( यथा—किया—),  $\sqrt{h}$ —( यथा—लिया) नथा  $\sqrt{n}$  यथा— यथा—। शे जाते हैं।

### इसके श्रविरिक्त धातुश्रों में श्रन्य कोई श्रसगानता नहीं है ।

\$ = १६ धानुष्ठों के रुत, लिंग, नचन, पुरुष, प्रकार, वाहा एवं कालमेर है मिल मिल होते हैं। धातुरुषों में नियमेर हिंदी की एक दिशेषता है। इसका कारण इन्देत रुपों में लिंगमेद होता है। यातुरुषों में नियमेद हिंदी की एक दिशेषता है। इसका कारण इन्देत रुपों में लिंगमेद होता है, यथा डा गताः 'बह गया' 'सा गता' 'बह गई'। हिंदी ने जब इन्देत रूप अपाडा गताः कि मिल होता है। हिंदी में दिवचन समास हो जाने ते देवल एक वचन, बहुबबन में ही धातुरुष अनते हैं तथा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उचम पुरुष में बातुर्कों के रुपों में मिलता होती है। प्रययमंत्रीयोग मिलिया एवं साझायंक में प्रययों की मिलता ते पुरुषमेद दबस होता है। साम्यप्रवेगी मिलिया एवं साझायंक में प्रययों की मिलता ते पुरुषमेद दबस होता है। साम्यप्रवेगी मिलता ते पुरुषमेद दबस होता है।

प्रकट नहीं किया खाता। अस्य रूपीं में पुरुषमेद सहायक कियाओं में रूप मिलता द्वारा प्रकट होता है।

#### 23.15

६ ८४० हिंदी में केवल तीन प्रकार है— निर्देशक (इंटिकेटिव ), खाका (इंपिटेव ) पूर्व पटनांतरांपीबृत अधवा संवीचक ( सन्वीस्टक ) प्रकार । हममें के केवल आवा के रूप, हिंदी की प्रा० मां० छा० भाषा से परंपरा प्रात हुए हैं। अपन प्रकार के क्या हिंदी की प्रा० मां० छा० भाषा से परंपरा प्रात हुए हैं। अपन प्रकारों के रूप कानों में हिंदी ने नई पहली अपनाई है।

ई ८५१ हिंदी के आशार्यक प्रकार के रूप, प्राचीन भारतीय आर्थभाप के वर्तमान-निर्देशक-प्रकार ( मर्बेट इंडिकेटिय ) तथा अनुशा अथया शाश्चार्यक प्रकार (संपेटिय ) के रूपों के संभिष्ठा हैं। संमिश्रा का अर्थ यह है कि हिंदी का आशार्यक मण्यम पुरव एकचन का रूप प्राच्या का अर्थ अर्थ के शाश्यक—निरुष्ठ ए. युक्त वे बात हुआ है तथा अन्य पुरुषों एवं बचनों के रूप, प्राच्या आशार्थ भा के वर्तमान निर्देशक प्रकार के रूपों से आप हैं। नीचे हिंदी के आशार्यक प्रकार की ज्युत्वचि दी आती है। इवसे ऊपर का कथन स्पष्ट हो आशार्थ

उत्त पुरु प्र• वर (मैं) चलूँ < मर्ग मार झार ( श्रवः ) चलाँ < ग्रार भार झार चलामि ( वर्तमान-निवेदक-उरु पुरु प्र• वर का रूप )। परंतु ग्रार भार झार – इं > ( श्रवः ),— मैं का कारण स्थय नहीं है। वीम से दे पत्रका कारण उरु पर प्रमुचन पर्वं वर वर के रूपों का प्रथम वर्ताया है। इत प्रकार संग्वामाः ( उरु प्रग्वं वरु वरु के हिरु चलाँ ( श्रवः ) चलाँ > हिरु चलाँ ( एर वरु ) श्रीर संग्वामां > चलाई > हिरु चलाँ ( वर्गकः ): वर्ग्य वर्षे ( श्रवः ) चलाँ , चलामः। इसकी व्याख्या जनर दी गई है।

মধ্যত দুও দ্ওৰত, (বু) বল < মত মাত স্থাত বল < ঘাত মাত স্থাত বল— (বৰ্ণনান— স্থায়াৰ্যক সকাৰে— মত দুও দুও বত)।

ब॰ यः, (तुम ) चलो < चलह, चलहु, चलउ < चलय (वर्तमान निर्देश मः प॰ वः व॰ )।

द्यान्य पुरु ए० वर, (यह) चले <चलहि, चलह <च तीति (वर्तर्शनिर्देश्वरुप्र)।

बगव॰, (वे) चलें < चलहें, चल हें < चलंति (वर्तक निर्देश प्राप्त बगव॰)!

्रे ८४२ हिंदी में खादरसूचक ग्राज्ञायंक ग्रकार के रूप मध्यम पुरुष बहुबचन में मिलते हैं, यथा—( थाप ) कीजिए, दीजिए, इत्यादि। हनकी उत्पत्ति प्रा॰ भा॰ छा॰ के — विधितिंग ( यथा — कुपौत् — दखात्) हे हैं। यह प्रा॰ भा॰ छा॰ या प्रयम, म॰ मा॰ छा॰ काल में — प्रस्य तथा वाद में — एज — एक में परिवृत्ति हो गया और इचके साथ निर्देशक — प्रकार के प्रस्यों — मि — ि — ति > इ में मिल गया। इस प्रकार म॰ मा॰ छा॰ मैं किजह, दिजह खादि रूप बने, चिनसे हिंदी के की निष्, दीनिष्, इस्पादि छादर-सुषक रूपों की उत्पत्ति हुई।

\$ ८५३ घटनांतरापेवित क्षयवा संयोजक प्रकार ( सन्वेदिटव मूड) का वैदिक माधा में बहुत महत्वपूर्वा स्थान था। परंतु दूवरे रूप लीकिक विद्यांत में मीन क्षान के। दियों में रहा प्रकार का भाव वर्तमानकातिक इन्देत तथा 'ओ', 'यदि' सन्दों के योग से प्रकट फिरा खाता है, यथा— को मैं ऐसा जानता । इत प्रकार का भाव प्रकट करने के लिये क्षाप्तांश में भी 'आइ' वेयोजक का प्रयोग मिलता है, यथा— परंद इर इक वह पांविड विचा? 'यदि एक केर घी पाता?' (प्राकृत फैक्कल, प्रन १९१९)।

निर्देशक प्रकार की रूपस्चनाका विचार द्यागे 'कालस्चना' के प्रसंग में किया गया है।

#### वाच्य

्ष्रपंत्र प्रा॰ भा॰ आ॰ मापा में कर्मवाच्य इंश्लेशासक रूप से (अर्थात् घाद्र में प्रस्थां के संवीत से) प्रकट किया जाता था। परंतु आ॰ भा॰ आ॰ भाषाओं में कर्मवाच्य के रूप विश्तेपात्मक करें से वाताय जाता था। स्टक्त में धातु के साथ—य— जोड़क कर्मयाच्य का रूप बनाया जाता था। सम्ब आहे आ॰ भाष आ॰ भाष भाष के प्रथम पर्व में —य>—इर—इर्य—इर्य तथा दितीय पर्व में इच्च बन गया। कियप आ। भाष आ। भाषाओं में यह —इर्य > इ्ब् (विधी)—दंब (मारवाई))—इर्य (नेपाली)—ई (पंचाची) रूप में सुरावित हैं। यथा—विधी—दिजे दिए जाने दो' मारवाई)—पदीओ, नेपाली—पदिज हैं। सुराव्य मिलता है, अन्यत्र इर्यक्ष लोग हो गया है।

६ ८४ ६ दिंदी में कमंबाच्य के रूप भूतकालिक छुदंत के लाय 'बाना' किया के रूपों के मंबीग के बनते हैं: यथा—मारा बाता है; मारा गया इस्यादि। उद्देश के लिंग पूर्व बचन के ख्रतुकार मृतकालिक छुदंत के रूप में परिवर्तन कर दिया बाता है। इस प्रकार पुलिंग बहुवचन में आकारांत कुदंत का छा> प्रत्या खीलिंग में > दे हो बाता है।

\$ द्र १६ हिंदी में 'राम ने पुस्तक पढ़ी' बैसे रूपों में संस्कृत का 'कर्माख' प्रयोग सुराखित है श्रीर इस प्रकार हिंद्री की सकर्मक चातुओं के भूतनिर्देशक रूप संस्कृत के कर्मबाच्य से संबद्ध हैं।

\$ < >> वाच्य क्रिया के उस क्यांतर को कहते हैं जिससे बाना जाता है कि बाक्य में कतों के विषय में विचान किया गया है, या कमें के विषय में, अध्वा केवल माय के विषय में; जैते, घोषों कपदे धोता हैं? (कतों), "कपदा घोषा जाता हैं" (कां), "यहाँ इसा नहीं जाता" (माव )।

(क) कर्तृवाच्य किया के उस रूपांतर को कहते हैं विससे काना काता है - कि वाक्य का उद्देश्य किया का कर्ता है; जैसे 'घोड़ा दौड़ता है''।

क्रिया के उस रूप के कर्मनाश्य कहते हैं क्षिससे जाता जाता है कि नाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है जैसे पुरुषक पदी गई, रोटी लाई गई; इस्यादि।

्रे⊏४८ कर्नृताच्य का प्रयोग श्रवकांक श्रीर सकांक दोनों प्रकार की क्रियाशों में होता है। कर्मगाच्य का केवल सकांक क्रियाशों में श्रीर भाववाच्य केवल श्रवकांक क्रियाशों में होता है।

( श्र.) यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य कियाओं में कर्ता को लिखने की खावर्यकता हो तो उने करणा कारक में रवते हैं, "जैसे लक्के से दूथ नहीं पिया गरा"। कर्मवाच्य में कर्ता कभी कभी हारा शब्द के साथ खाता है; जैसे, "मेरे हारा सर्प मारा गया।"

( आ ) कर्मवाच्य में उट्ट्य कभी अग्रत्य कर्मकारक में ( जो रूप में अप्रत्यय कर्ताकारक के समान होता है ) और कभी सप्रत्यय कर्मकारक में आता है: यथा 'भीना एक नदी के फिनारे रोकी गई' ।

्र⊏४६ हिंटी में कर्मवाच्य कियाका प्रयोग बहुधा सर्वत्र न होकर नीचे लिखे स्थानों में होता है ---

- (१) जब किया का कर्ता श्रज्ञात हो स्त्रवा उसके व्यक्त करने की स्त्रावस्थकतान हो; जैते, ''कोर पकड़ा गया है'' ''झाब हुक्स सुनाया जाएगा'' न दुसारे जैहें सब राजा (रामः)।
- (२)कानूनी भाषा में प्रश्रुता बताने के लिये. यथा—''इत्तला दी बाती है''।
  - (३) म्रावश्यकता के म्रर्थ में; यथा-'रोगी है ग्रन्न नहीं खाया जाता'।
  - ( ४ ) किंचित श्राभिमान में; यथा 'यह फिर सुना बाएगा'। २—३६

कर्मवाच्य के बदले हिंदी में बहुधा नीचे लिखी रचनाएँ आती हैं-

(१) कभी कभी सामान्य वर्तमान काल की अन्यपुरुष बहुवचन क्रिया का उपयोग कर कर्ता का अध्याहार करते हैं। यथा—ऐसा कहते हैं (=ऐसा कहा काता है । ऐसा सनते हैं (=ऐसा सना आता है)।

(२) कभी कभी कर्मवाच्य की समानाधिनी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है; यथा—वाँच वनता हैं (बनाया बाता हैं) खेन सिंच रहा है (= सींचा बारहा है)।

(१) कुछ सकर्मक कियार्यक संशाझों के श्रविकरण कारक के साथ (आता) किया के खिबित्तत काल का उपयोग काते हैं, यया—देखने में आया है (देखा गया है), सुनने में आया है (सुना गया है)।

(४) किसी किसी सकर्मक बातु के साथ 'पड़ना' किया का इच्छित काल लगाते हैं; यथा—'भ्ये सब बातें देख पढ़ेंगी छागे।'' जान पढ़ता है; मुन पढ़ता है।

(५) कभी कभी पूर्ति (संज्ञाया त्रिशेषणा) के साथ ''होना' क्रिया के विवक्षित कालों का प्रयोग होता है; यथा - वे विश्वविद्यालय के उपकुलवित हुए (बनाए गए.)। यह रीति प्रचलित हुई (की गई)।

(६) भूत कालिक इन्दंत (विशेषण के साथ संबंध कारक और 'होना' क्रिया के कालों का प्रयोग होता है; यथा—'यह बात मेरी जानी हुई है (मेरे द्वारा कानी गई है)। यह पुस्तक मोहन की लिखी होगी (मोहन से लिखी गई होगी)।

ु भावयाचक किया बहुया श्रशकता के श्रर्थ में श्राती है; यथा—'वहाँ कैसे रहा जायगा'। ''उसके कान से सुना नहीं जाता''।

(ऋ) ऋशकता के अधं में सकर्मक और श्रक्मक टोनों प्रकार की क्रियाओं के अधूर्य कियाधोलक इन्दर्त के साथ "बनना" क्रिया के कालों का भी उपयोग होता है; यथा "काम करते नहीं बनता"।

६८५० दिक्संक कियाओं में कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है श्रीर गीयाकमें च्यों का त्यों रहता है; यथा — "ब्राइत्य को राज दिया गया।" "विद्यार्थी को न्याय पदाया वायता।"

( श्र.) श्रपूर्ण सकर्मक कियाओं के कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है: परंतु वह कभी कभी कर्म कारक ही में खाता है; यथा—

"ऋष्यापक प्रधानाच्यापक बनाया गया" । "राजकुमार को जेल के औदर न रखा बाता।"

#### कालरचना

े ५ ६१ हिंदी की काल-रचना-प्रयाली प्राचीन भारतीय आयंभाषा की पदिले हैं बहुत दूर चली गई है। प्रा॰ भा॰ आ॰ भागा में भूतकाल के तीन रूप प्रात है, लह-, लिट पर्य लुक लकार में । इटके उदाहरण कम्मच थे हैं— (च) आपक्कार, (च) क्यामम, (च) क्यामम, । मज्य भारतीय आयंभाषा में ये तीनों रूप छोड़े बाने लगे और पात के भूतकालिक इदंत रूप से भूतकाल फक्ट किया बाने लगा। इस प्रकार प्राकृत ने प्रा॰ भाग पाषा के इन तीनों रूपों के बदले इन्देतीय रूप (च) गत: अपनाया। वह गत:> म॰ भा॰ क्या॰ माया के इन तीनों रूपों के बदले इन्देतीय रूप (च) गत: अपनाया। वह गत:> म॰ भा॰ क्या॰ माया के इत रूपीय रूपों चे पहीत हुआ। यथा से परंत (√पट्+पान्—प्रथय इतंत )> हिंदी पदन। इन इन्देतीय रूपों के प्रति रूपों के अतिरिक्त प्रा॰ भा॰ का॰ भा॰ का॰ पटं >िहंदी पदन। इन इन्देतीय रूपों के प्रति प्रकृत। इन इन्देतीय रूपों के प्रति प्रकृत। इन प्रकृत क्यों के क्यापा यथा—सं॰ पठते > पट तिइन प्रकृत क्यों के क्यापा यथा—सं॰ पठते नि प्रकृत परंत हो इतंत ) हिंदी की काल स्वना-प्रवाली का निमांच हुआ है।

- ्रू ८५२ रचनाय्याली के आधार पर दिंदी कालों का विभाजन निम्निकिलित प्रकार से किया जा सकता है—
- (१) सरल या मौलिक काल (सिंपुल टेसेब )— किनमें घातुका तिकन्त इययना कुदंत रूप विना किसी सहायक किया की सहायता से प्रयुक्त होता है। तिकृत भेद से इसके भी दो प्रकार हुए.—
  - (क, तिङ त ---
  - (१) मूनात्मक-काल (१) वर्तमान इच्छार्यक
  - (२ वर्तमान, आशार्यक (त्) चल
  - (रैडिकल टेन्स ); यथा (मैं चल्ँ), (तुम) चलो, (वह) चले ।
- (ii) प्रत्यय एवं कृदन्त संयोगी-मिवश्यत्-यथा (मैं) चल्ँगा, (द्वम) चलोगे
   (वह) चलेगा।
  - (ख) कृदन्तीय-काल ( पार्टीसिपल टेन्स )-
  - (i) साधारख या नित्य-म्रतीत-( विपुष्त पास्ट ); यथा--
  - (मैं) चला, (तुम) चले, (वह) चला।
  - (ii) कारगात्मक-- अतीत ( पास्ट कनजंक्टिक ); यथा--
  - (मैं) चलता, (त्म) चलते. (वह) चलता ।
  - (iii) भविष्यत् आकार्यक्, यथा-(तुम) पदना ।

(ग) मिश्र वा वौगिक कालवानुह—(कंपाउंड टेंत) इसमें घातु के क्रदेत रूप के साथ किसी सहायक किया का प्रयोग होता है। इस कालवानुह के दो मेद किस बाते हैं (क्र)—घटमान-काल-वगृह ( ग्रोग्रेसिव टेन्स ) तथा (क्रा) पुरायटित-कालसाहर ( एएफेक्ट टेन्सेब )।

्रेट्य हे (अ) पटमान कालसमूह में वर्तभानकालिक कृदंत के साथ सहायक क्रिया प्रयक्त होती है। इसके खेतगत जिम्मलिखित काल आएँगे—

(१) घटमान वर्तमान ( प्रेजेंट प्रोग्नेसिव ) - यथा—(मैं) पढ़ता हूँ; (तुम)

पढ़ते हो; (वह) पढ़ता है।

(२) घटमान भूत (पास्ट प्रोग्नेसिय) - यथा--(मैं) पढ़ता था; (तुम) पढते थे. (वड) पढता था।

(1) घटमान भविष्यत् ( फ्यूचर प्रोग्रेसिव )-यथा-(में) पढ्ता हुँगा,

(तुम) पढ़ते होगे, (वह) पढ़ता होगा ।

(४) घटमान संभाव्य वर्तमान ( प्रेजेंट ग्रोधे सिव-कनर्जाद्व ), यथा-(मैं) पढता होजें, (तम, पढते (होबो), (बह, पढता (होबे)।

(५) भटमान संभाव्य—इतीत—( पास्ट प्रोग्नोसिव कदलक्टीन, यथा—(में) पढता होता, (तुम) पढते (होते ', (बह्र) पढता (होता )।

्रेट्स ४ पुरायटित कालसमूह — इसमें भूतकालिक कृदंत के साथ सहायक किया प्रयुक्त होती है। इसके अंतर्गत निम्नक्षित्रित काल हैं।

(१) पुराघटित वर्तमान ( प्रेजेंट परफेक्ट ) यथा (में) पढ़ा हूँ. (तुम) पढे हो. (बह) पढ़ा है।

(२) पुराबटित भृत (पास्ट परफेक्ट) - यथा — (में) पद्म था, (दुम) पढ़े थे, (बह्र) पढ़ा था।

(३) पुरवटित-भविष्यत ( प्यूचर परफेक्ट ) यथा-(मैं) पढ़ा हूँगा,

(र) पुरवाटत-सावच्यत ( स्यूचर परकश्ट) यद्या-(म) पढ़ा हूगा (तुम) पढ़े होगे, (वह) पढ़ा होगा।

(४) पुरायटित संमान्य वर्तमान—( प्रेचेंट परफेस्ट क्वेंश्टिब ); यथा---(मैं, पदा होऊँ, (तम) पढे होवो, (वह) पढा होवे-हो।

(1) पुरायटित संमान्य भूत- ( पास्ट परफेक्ट कंजनिटन ) यथा---

नीचे प्रत्येक-काल पर विस्तार से विचार किया जाता है।

सरत या मौतिक काल (radical tense)

(क) तिस्त्त-

्र ८५५ म्लात्मक काल ( वर्तमान इच्डार्यक ) के हिंदी में निम्नलिखित रूप बनते हैं— उत्तम—पुरुष—एकथचन (मैं) पढ्ँ, व॰ व॰ (इम), पढ़ें मध्यम पुरुष—एक ,,--(त्) पढ़ें, व॰ व॰ (तुम) पढ़ों स्नम्य पुरुष— ,,,--(वह) पढ़ें व॰ व॰ (ते) पढ़ें

इन रूपों की ब्युस्पत्ति पा॰ भा॰ ऋा॰ भाषा के वर्तमान निर्देशक से हुई है। नीचे दिए इए तलनात्मक कोष्ठक से इनकी ब्युस्पत्ति श्पष्ट हो बायगी :

| मध्य मा० श्रा०           | हिंद                               |
|--------------------------|------------------------------------|
| पठानि                    | पढ़                                |
| पढ़िह                    | पढ़े                               |
| पढ़िह, पढ़इ              | पढ़े                               |
|                          |                                    |
|                          | पढ़े                               |
|                          | पढ़ें                              |
| पढ़ेन्ति ( श्रप० ) पढ़िह | पढ़े                               |
|                          | पटानि<br>पढ़िष्ट<br>पढ़िष्ट्, पढ़द |

जपर के क्यों पर ध्यान देने से विदित होगा—िक हिंदी के कप अपभंश से आप हैं परंतु उत्तम पुरुष बहुवचन के अपभंश कप पढ़ें तथा प्रा० मा० आ।० पटामः क्यों से पढ़े की च्युपलि नहीं मानी जा सकती और अपभंश में उत्तम पुरुष एक वचन गठऊँ की च्युपलि भी प्रा० भाग आ।० प्रा० पटामि > प्रा० पटामि पन्नामि से संभव नहीं है।

इस प्रकार दिंदी के उत्तम पुरुष के रूपों की ज्युपित संदिग्ध है। बीम्ल महोदय का विचार है कि इस पुरुष के एकक्चन एवं बहुबचन रूपों में व्यवस्य के कारण हिंदी के रूप प्राप्त आत आत आत के रूपों से मिल हो गए हैं। इस प्रकार हिंदी के उत्तम पुरुष एक्वयन की ज्युपित प्राप्त भाग खाग उत्तम पुरुष, वग बन के रूप से निम्म प्रकार से संपन्त हुई होगी।

प्रा॰ भा॰ ऋग पटामः: >प्रा॰ पटासु, पटाऊँ, (ऋप॰) पटऊँ >हिंदी, पर्दें,। इसी तरह हिंदी उत्तम पुरुष ब॰ व॰ के रूप पढ़े की व्युत्पत्ति प्रा॰ भा॰ ऋगः पटामि > म॰ भा॰ ऋगः पटाई से हुई होगी।

प्रा॰ मा॰ क्या॰ के वर्तमान निर्देशक के प्राप्त रूपों का प्रयोग क्षवभ्रंद्य में वर्तमान कंमावनायं (प्रेडेंट कनवंदिटवं) के रूप में निभव्य हुक्या है; येषा 'बह झायह तो क्षाणिश्रह' (हेम॰ ८-४) 'यदि वह झाए तो उके लावा काय'। हिंदी में भी इन रूपों का प्रयोग इस झर्य में होता है; यथा—यदि 'बह पढ़े' इस्पादि।

### विंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

५ ८.६ वर्तमात आह्याधेक में वर्तमान इच्छार्थक रूप ही प्रयुक्त होते हैं, केवल सम्बस-पुरुष, एक वचन में, (त्) पढ़े के स्थान पर (त्) पढ़ रूप स्थवहत होता है।

वर्तमान काश्चर्यक के रूपों की प्राण्माण्याण तथा मण्माण का के रूपों से तलाम नीचे दी बाती है—

| মা <b>৽ মা</b> ০ ৠা০ | <b>য</b> ০ মা <b>০ স্থা</b> ০ | हिंदी |
|----------------------|-------------------------------|-------|
| एकवचन                |                               |       |
| षठानि                | षटामु                         | पढ़्ै |
| पठ                   | षड                            | पढ़   |
| षठतु                 | पठहु, पठउ                     | पढ़े  |
| बहुवचन               |                               |       |
| षठाम                 | पटामी                         | पढ़ें |
| पठत                  | पटह                           | पढ़ो  |
| पठन्तु               | पटन्तु                        | पढ़े  |

जबर के रुपों को देखने है विदित होगा कि हिंदी के केवल मध्यम पुरुष एकश्वन के रुप (तू) पढ़ की ही खुश्यनियाल आल्डाल माल के आशार्थक रूप पढ़ 'हे सेमर है। सन्य रुपों की जुश्यनियाल माल आल्के आशार्थक रुपों है ने होकर बरीमान, निर्देशक के रुपों है हुई बान पहती हैं।

दिशों में मानायंक का आदरस्वक रूप केश्ल मण्या पुरुष व व व व में मिलता है। यथा—चिलट, दीबिट, इस्थादि। इनकी व्युत्पत्ति प्रा० भा० आर भाग के आशीर्तिय के —या—( यथा दथात्, ऊर्यात् ) वे निम्मलिलित प्रकार वे मानी काती है:

या>म॰ भा॰ ग्रा॰ इय्यः इजः>हि॰ इय, इए, ईनिए।

्र = ५ = ५ = ५ व्यव्य-संयोगी-सिवध्यत् के हिंदी में निश्मलिखित कर मिलते हैं-उत्तम पुरुष ए॰ १० (मैं) चलुँगा व॰ १० (हम) चलेंगे सध्यम पुरुष ,,, (र्) चलेंगा ,,, (र्म) चलोंगे इन्स्य पुरुष ,,,, (वह चलेंगा व॰ १०) चलेंगे

ृ ८.६८ प्राचीन मारतीय आर्थमाणा में एक मविष्यत् काला के कप – इच्य स्रधवा – स्य विकरणा के योग वे निष्यक्ष होते थे। यथा√पट्, पठिष्यति,√इन्, हिरिष्यति, इत्यादि । यह इंध्य स्रथना स्थ>म० मा० स्ना० इस्ट आयवा स्थ> स्ना० मा० स्ना० इद यादि । इस विद्यायुक्त मविष्य के कव, स्वत्नी बोली हिंदी में नहीं आ पाए, परंतु त्रवानापा, कन्नीकी, रावस्थानी, गुवसाती, पूर्वी हिंदी तथा
मागवीयवृत मायाकों में विचयान हैं। खड़ी बोली हिंदी में बब वे न का
पाए तो प्रा॰ मा॰ का॰ मा॰ के वर्तमान निर्देशक के रूपों ने पहों भी स्थान
पाया। पीछ तिकाश का चुका है कि प्रा॰ मा॰ माण के वर्तमान निर्देशक
के रूपों ते हिंदी के वर्तमान स्क्लुपंक, ब्राज्ञायंक एवं संभावनायंक—रूपों की
उत्पाच हुई है। इसके स्पष्टतवा विदित होता है कि प्रा॰ मा॰ का॰ भाषा के
वर्तमान निर्देशक के रूपों का मूलभाव पुंचला पह गया था, विससे उनका उपयोग
स्वनेक कालों के रूप कनाने के लिये किया बाने सागा। प्रा॰ मा॰ का॰ भाषा के
वर्तमान निर्देशक रूपों में/गम् धानु के भूतकासिक इर्तत का रूप मा० मा० आ। आ। का। आ। का। मा॰ मा॰ का।

्रेट्य. हिंदी में भविष्यत् आजार्यकः (प्यूचर इंपरेटिव) का केवल एक मौलिक रूप (तुम) पढ़ना मिलता है। यह स्पष्ट है कि धातु के असमापिका (इनफिनिटिव) रूप से इसका निर्माण हुआ है।

मौतिक कुरंतीय काल (रैडिक्ल पार्टिसिपुल टेंसेज)

्र⊏६० साधारया या नित्य द्यातीत (सिंपुल पास्ट)के हिंदी में निम्न-सिंसित रूप होते हैं—

उत्तम पुरुष ए० वर्श (मैं) पढ़ावर्ग्य (इस) पढ़े मध्यम पुरुष ,,(तू) पढ़ावर्ग्य (तुम) पढ़े इतन्य पुरुष ...(वह) पढ़ावर्ग्य (वे) पढे

'पढ़ां की उत्पत्ति प्रा॰ भा॰ ग्रा॰ भाषा के भूतकालिक कृदंत रूप पठितः>स॰ भा॰ ग्रा॰ पठिदो, पठिग्रो, पटिग्र से हुई है। बहुवचन में का>ए।

्रदश् कारवास्त्रक श्रतीत (पास्ट कनजंत्रिटवः) के रूपों (पद्ना, पद्नते) की स्तुप्पचि प्रा०भा० श्रा०भापा के वर्तमानकालिक इन्दंत रूपों से इस प्रकार हुई है—

प्रा॰ भा॰ श्रा॰ पर्टत (√षठ्+श्रंत 'शतृ'—प्रस्पय )>स॰ भा॰ श्रा॰ षर्टतो, पर्टत>हिंदी पढ़ना। बहुयचन में श्रा>ए के कारण पढ़ते रूप बना।

मिश्र या यौगिक कालसमृह ( कंपाउंड टॅबेन )

्रे ८६२ जैटा पहिले लिखा वा जुका है, मिश्र वा बीगिक कालसमूह के रूप छहायक क्रिया के रूपों के बीग से निष्मत्र होते हैं। अन्तः महले सहायक क्रियाओं के रूपों पर विचार करना आवहयक है।

६८६३ हिंदी में मुख्यतया सद्वायक क्रिया√हो (ना) <सं०√भू—का सहायक किया के रूप में प्रयोग होता है। परंतु वर्तमान एवं भूत में कमशः प्रा॰ मा• आ।∘√श्रह 'होना' तथा√स्या से उत्पन्न रूपों का प्रथोग होता है। विभिन्न कालों में, सहायक किया के रूप व्यत्पत्तिसहित नीचे दिए बाते हैं।

### वर्तमान

ए॰ व॰—उ॰ प्र॰, (में ) हैं, स॰ प्र॰ (तू) है, श्र॰ पु॰ (वह) है। ब व व . . . (हम) हैं, , (तुम ) हो, , (वे) हैं। हॅं<म० मा० ग्रा॰ ग्रम्हि<पा० मा॰ ग्रा॰ ग्रस्मि (√शस्-)। है < म॰ भा॰ ग्रा॰ ग्रहि, ग्रात्थि < प्रा॰ भा॰ ग्रा॰ श्रस्ति । इसी वकार श्रान्य रूपों की न्यरपत्ति की भी /श्रम से करपना की गई है।

### भूत

६ द्र६४ ए० व० ~ उ० पुरु (में) था, मरु पुरु (तू) था, ऋ रु पुरु (वह) था। ब व व व - , (इम) थे, ,, (तुम) थे, ,, (वे) थे।

कतिपय विद्वानों ने 'था' की व्यत्पत्ति की इस प्रकार दी है -

था < म० भा० ह्या० थाइ, थियों < प्रा० भा० द्या० स्थित किंत इसकी ठीक व्यत्पत्ति इस प्रकार है-संत के स्थान पर असंत>ग्रहंत: >हंती > हती > था। 'ये'- 'था' का विकारी रूप है। स्त्री प्रत्यय लगाकर इसका रूप 'थी' हो जाता है।

### संभाव्य वर्तमान

१ ६६४ ए० व० - उर पुर (में) हो जें, मर पुर (त्) हो, आर पुर (वह) हो। होए

व · व · · , (हम) हों, , (तुम) हो, वां ,, (वे) हों; होएं हाऊँ < हुवाउँ, हुवामि < भवामि । इसी प्रकार ऋत्य रूपों की ब्युस्पत्ति भी पा॰ भा॰ श्रा॰ 🗸 भू से मानी गई है।

## **अत्रिप्य**त्

ए॰ व॰—उ॰ पु॰ (में) होऊँगा, हूँगा, म॰ पु॰ (त्) होगा, श्र॰ पु॰ (वह) होगा ब॰ व॰-- ,, (इम) होंगे, ा (तुम) होगे, " (वे) होंगे।

संभाव्य--वर्तमान के रूपों के साथ सं० गत---> म० मा० आप हि०

'गा' के योग से इन रूपों की लिब्दि हुई है ।

#### संभाव्य श्रतीत

६ द्राह ए॰ व॰ ∽उ॰ पु॰ (मैं) होता, म॰ पु॰ (त्) होता, ऋ॰ पु॰ (यह) होता

ब • व • मा (इम) होते, ,, (तुम) होते, " (वे) होते होता < प्रा॰ होत्तो < लं • भवन् । 'होते' हसका विकारी रूप है।

बैता पीछे लिखा जा जुका है, धातु के वर्तमानकालिक कुदंत के साथ सहस्यक किया के इन क्यों के योग से घटमान-काल-समूह तथा भूतकालिक कुदंतकप के साथ इनके संयोग से पुरायटित कालसमूह के रूप निष्यन्त होते हैं। सहाँ इनके रूपों की पुनराइचि पिश्तेष्य मात्र होती, संगंकि सहायक किया के रूपों एवं कुदतीय रूपों की स्वरायि की वा जुकी है।

कुदंतीय रूप या क्रियामलक विशेषण ( पार्टीसिपुल्स )

६८६० (छा) वर्तमानकालिक कृदंत ता, ते, (व०व०) तथा ती (इसी-लिंग) प्रत्यवों के योग से बनते हैं; यथा—चलता आदमी, बहता पानी, रमता कोगी, क्षायि।

इस प्रत्यय की उत्पत्ति संस्कृत एवं प्राकृत के कुदंतीय प्रत्यय खांत् ने हुई है। ( ब्रा ) कर्मबाच्य धातीतकालिक कृदंत खायवा धातीतकालिक क्रियामूलक-

विशेषण ( पास्ट पैतिव पार्टीसिपुल्स )

्रेट्स हिंदी में अप्तेनकार्लिक कृदंत के रूप छा (पुर्लिग ) प्रश्यों के योग से बनते हैं, यथा - मुना (हुन्ना) किस्सा, देखा हुन्ना देश, तारां-स्वीरात, सुनी सुनाई बात, इस्पादि।

इस प्रत्यय की उत्पत्ति प्रा॰ भा॰ आः इत्> म॰ भा॰ आः श्र+आः (स्थार्थे — प्रत्यय, श्रयशा < इत्र (की प्रत्यय ) से हई है।

इतके कर्मवाच्य के रूप इसके साथ गया (पुल्लिंग) तथा गई ,र्झालिंग) बोडने से बनते हैं, यथा—देखा गया, कहा गया, पढ़ी गई, घरी गई, द्वादि ।

(इ) असमापिका अथवा पूर्वकालिक किया

६ ८६६ दियों में इसके रूप धानुके साथ 'कर' बोइने से बनते हैं, यथा— देल कर, ला कर, बप कर, सुन कर, इत्यादि। इस ≪कर, के स्थान में 'के' का प्रयोग भी (विशेषतया बोलचाल में) होता है, यथा—सुन् के, देल-के) इत्यादि।

उदिया, अधिमया, मैचिली, मगद्दी, भोजपुरी, तथा प्राचीन एवं सच्य वैंगला तथा हिंदी में भी, अबसापिका अथवा पूर्वभालिक क्रिया के रूप चातु के बाथ 'हं' प्रस्वय के योग से बनते हैं और उसके वाथ के करि, किरि ( उदिया ) 

### (ई) द्वेत कियापद

्र ८७० चीन: पुन्य झथवा कार्य की निरंतरता का भाव प्रकट करने के लिये दिंदी में प्राय: कियाओं के सत्तर्गत करंतीय झगवा पूर्वकालिक रूपों का दिल किया जाता है, वधा—उक्ते उक्ते, खाते खाते, सुन्ते, सुन्ते, भागते भागते रोते रोते, स्थादि। पूर्वकालिक किया के दिश्य मं 'क्ट्र्य परवर्ग बाद में बोझा जाता है, वस्या—गा सावर, वान् नावक्त, इत्यादि।

इत प्रकार के प्रवीग प्रा॰ भा॰ छा॰ भागाओं तक मिलते हैं। पाशिनि नै भी 'बीखा' के छर्य में हैत कियाओं का विशान किया है— यया स्पृत्वा-स्पृत्वा—निरंतर कोच सोचकर |

हिंदी क्यादि आ॰ मा॰ आ॰ भाषाओं में कई पानुषर तुस्म रूप से मयुक होते हैं। ये दोनों या तो समानाशंक होते हैं क्रयंशा मिरंतरताशोषक। हिंदी में इनके ये उदाहरण हैं —ितिल पढ़कर, न्या पीकर, कह्-भूनकर, सूद कॉंदुकर, कृद् मीक्कर स्वारि।

्र ८०१ खन्य था । आ शा आपार्ध की सीति हिर्दो म सी पारस्परिक कियांनिमय प्रकट करने के लिये कियांचियाप पदों के दिगुणित कर प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के सुग्त में पहला पर—'आ' कारांत तथा दूसरा इंकारांत कर दिया जाता है, यथा—सारा सारी, देखा देखी, कारा काटी। इस प्रकार समानार्थक द्विता औं से मुग्म बना दिए जाते हैं, यथा—खीना कर्प्री, हसारि।

# ( ३ ) संयुक्त-कियापद ( कंपाउंड वर्ब्स )

5 ८०२ काधुनिक भारतीय आयंभावाओं में, किसामदों के साथ, संशा, किसामूलक विशेष प्रथम करंतीय पर्दों के संबंध के कारत एक विशेष प्रकार का मुक्तरेरार प्रयोग बन बाता है। इस प्रकार के संयुक्त संशापत कर्म या अधिकरण कारक में रखे बाते हैं और रोनों मिलकर एक ही अर्थ का प्रकाशन करते हैं। हम दो संयुक्त वरों में से कियायर बस्तुतः सहायक रूप में ही होता

है तथा यह संज्ञा एवं किवामूलक विद्रोषया या विद्रोष्य (पार्टीविपुल तथा वर्षल नाउंच) की विद्रोषता योतित करता है। झा॰ मा॰ आ॰ भाषाओं में हुए प्रकार की संयुक्त किवाओं के निर्माया से नवीन शक्ति तथा स्कृतिं झा गई है। प्राचीन भाषाओं, जैसे संस्कृत, शीक, लैटिन खादि में किया-पदों में, उपवर्ग लगाकर नवीन मायों का प्रकाशन होता था। योपर की कई साधुतिक आर्थभाषाओं में हनका प्रायः झभाव हो गया। हसकी लृतिपूर्वि आयुत्तिक सारतीय आर्थभाषाओं में स्वका प्रया झभाव हो गया। हसकी लृतिपूर्वि आयुत्तिक सारतीय आर्थभाषाओं में स्वक्त किवाओं के निर्माया से हो गई।

काधुनिक भारतीय क्रायंभाषाओं में प्राचीन काल हे ही संयुक्त कियाएँ भिलती हैं। चर्यापदों से चटकों ने क्रानेक उदाइरख देकर इस बात को सिद्ध किया है। (दे॰ वै॰ लै॰ ६७७=)।

्र⊏७३ हिंदी में संयुक्त कियाओं को कैलाग' के अनुसार निम्नलिखित वर्ती में बैटा का सकता है—

(१) पूर्वकालिक कृदंत-पदायुक्त -

(i) मृशार्थक (इनटेंसिव), यथा—केंक देना, काइ डाल्ना, गिर पडना, गिरा देना, था बाना, पी लेना, इत्यदि।

(ii) शस्यताशोधक (पोर्टेशियत्त ) पूर्वकालिक कृदंत के बाथ √ सक् (ता ) के योग में निष्पत्र होते हैं, यथा ता सक्ता, पढ़ सक्ता, बा सकता, देख सकता, इत्यादि।

(iii) पूर्वाताशोषक (कंप्लीटिंग्ड) √ जुकता किया के साथ पूर्वकालिक-इन्देत रूप के संयोग से थिद होते हैं: यथा —सी जुक्ता, लिख जुक्ता, री जुक्ता, श्रादि।

§ =७४ ( २ ) श्राकारांत कियाम्लक विशेष्य पदयुक्त-

- (i) पौतःपुरमार्थक (फ्रीक्वेनटेटिङ्ग)—यह खाकारांत कियामूलक विशेष्य पद के शय √कर (ना) धातु के थोग से तिद्व होते हैं; यथा— खाया कर ना, पहा कर ना, लेला कर ना, सोया कर ना, इत्यादि।
- (ii) इच्छार्यक (विचाइरेटिन) शाकारांत कियान्त्रक विशेष्य पद के साथ √ वाह् (ा) पाद के बोग से बनते हैं, यया—पदी बचा चाहती है, वह कोला चाहता है।

६ ८४५ (३) श्रसमिका पदयुक्त--

 (i) आरंभिकता चोचक (इनवेंटिक्स )— ग्रतमापिका पर के विकारीकप के साम √ तग् (ना) पाद के योग से निष्पत्न होते हैं, यथा — साने लग्ना, सोने सग्ता, चल्ने सग्ना। (ii) अनुमतियोषक (परिमितिय)—अत्यसमिका यद के विकारी रूप के साथ  $\sqrt{\xi}$  (ता) किया लगाकर बनते हैं; यथा आने देना; करने देना; क्षोंने देना, हस्वादि ।

(iii) सामर्थ्यवीयक (ऐक्विकिटिब्स) — ग्रसमापिका पद के विकारी रूप के साथ √ पा (ना) किया लगाकर बनते हैं; यथा - आने पाना, स्वाने

पाना, करने पाना, पढ़ने पाना, इत्यादि ।

६ = ७६ ( ४ ) वर्तमानकालिक तथा भूतकालिक इ.दंतयुक्त-

(i) तिरंतरताशेषक (कंटीन्युएटिटल )—यह बर्तमानकालिक कदंत के साथ √ रह् (ना) के योग से संपन्न होते हैं; यथा जाता रहना, पढ़ता रहना, गाती रहना, सोती रहना।

(ii) प्रगतिबोपक (प्रोम्नेतिव) - ये वर्तमानकालिक इट्दंत के साथ √ जा (ना) क्रिया के योग से यनते हैं: यथा—ऋाग बदती जाती थी, नदी

घटती जाती थी, लहके पहते जाते थे।

(iii) गरवर्धक (स्टेटिकल )—यद वर्तमानकालिक कृदंत के साथ गतिबोधक धातु के योग से बनते हैं: यथा – यह भूमते हुए चलता है।

६ ८७७ (५) विशेष्य ग्रथमा विशेषणा पदयुक्त-

शह विशेष्य ऋषवा विशेषण पद के साथ √ कर ( ना ), √ हो (ना); √ से (ना ) आदि धानुआं के योग से बनते हैं. यथा भीजन करना, विकास करना, सुख देना, भीज लेना।

### ग्रन्यय

्र ८०८ संस्कृत, पालि एवं प्राकृत आदि में अव्यय नाम तथा वर्षनाम प्रकृत के बाद तदित के कियम प्राय्य लागों में दनते हैं। प्राचीन आर्थभावाओं की यह विशेषता आधुनिक आर्थभावाओं में मुरखित है। आधुनिक आर्थभावाओं में मुरखित है। आधुनिक आर्थभावाओं में मी अव्यय संझा, वर्षनाम तथा प्राचीन अव्ययों हे ही चनते हैं। वर्षनाम से संबंध राजनेता अव्ययों के स्वरंगित के संवंभाव के ही अंदर्गत विचार किया आ चुका है। मीचे अन्य अव्ययों के विषय में विचार किया आयुता।

### कालवाचक

\$ = v8 (क) संज्ञा परों से निर्मित — च्ल्यू (सं॰ च्ला), समय (सं॰ समय ', परों, चला, तमय (मं॰ धटिका, पा॰ घटिका, पा॰ घिक्का), इतीं, शीप्र (सं॰ स्कृतिं) वस्त, समय (का॰ ग्र॰ वस्ते )।

(स) अव्यय पदों से निर्मित — आसे, सामने, बाद (सं॰ आसे, पा॰ प्रा॰ आसे ', आज (सं॰ अय, पा॰ प्रा॰ अय्ब ), कत (सं॰ करवम्, करवे, वा करवां, प्रातः प्रा॰ करवां, किया धीतनेवाला कला), तुरंत ( सं॰ द्वारों वर्तमानकालिक करंत तुरत, स्वरते. या॰ द्वारी, प्रा॰ तुरें, तुवरंत > स्वरंत ) मिरव, ( सं॰ मिरवम, वारंवार ), ग्राच, धार्मी ( वा॰ चटर्ची के अनुतार –व√ष्व — इस प्रकार सं॰ एतम् √ प्रा॰ एस्य ), कवं, वन, तन की उत्पत्ति क्रमशः सार्यवामिक ( धार्म प्रोमाजनिकतंत्रते क्रमशः स्वन्त तथा तव+ते संपन्त तुरंहै। व की उत्पत्ति अपने के संबंध में उत्पर दी का चुकी है।

सर्थनाम संबंधी अञ्चयों के दुहराने तथा अन्य अञ्चयों के संबुक्त किए बामे से उनके अपने में परिवर्तन हो जाता है, यथा जब; जब हमके साथ तब तब प्रयुक्त होता है। हमी प्रकार वहाँ वहाँ तहाँ तहाँ तहाँ, कभी कभी तथा कहीं कही अञ्चय पर सिद्ध होते हैं।

कभी कभी कनिश्चयवाची काव्यय का संयोग संबंधवाची काव्यय के साथ करके किमिलतता का अर्थतीतन किया बाता है, यथा बद कभी, कहाँ कही, कभी कभी 'न' का प्रयोग दो अव्ययों के बीच में करके अनिश्चितता का योतन किया बाता है, यथा वभी न कभी, कहाँ न कहीं।

#### स्थानवाचक

५ ८८० यहाँ, यहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ ख्रादि ख्रध्ययों का प्रयोग स्थानवाचक रूप में किया जाता है। इनकी व्युत्पचि निम्न प्रकार है - यहाँ < सर्वनाम ख्रंग 'यो + इहा' ख्रयवा यो + स्मिन्' (सप्तमी विभक्ते )>य - हीं।

वहाँ 🗸 सर्वनाम श्रेम 'व + इहा' श्रथवा — स्मिन

बहाँ < सर्वनाम अंग 'ब + इहा' अथवा—स्मिन

कहाँ < सर्वनाम अंग 'क + इहा' अथवा - स्मिन्

तहाँ < सर्वनाम श्रंग 'त + इहा' श्रथना-स्मिन्

इन श्रुव्यों के कितिरिक्त निम्नलिखित अन्यय भी स्थानवाचक रूप में प्रयक्त होते हैं—

श्चन्यत्र ( एं॰ श्चन्यत्र ); नबदीक ( फा॰ नबदीक ), भीतर ( सं॰ झम्बेतर फ॰ झम्मेतरे, या श्रभियंतर, श्चप॰ भिन्तर ), बाहर पा॰ बाहिरो, भि॰, सं॰ बहि:, प्रा॰ ब्लाहि तथा बाहिर छा, नीचे ( सं॰ नीचेलू ), ऊँचे (सं॰ उच्चेत्)।

### परिभागुवाचक

ृ ८८१ यथा, श्रीर ( सं॰ श्रापर, प्रा॰ श्रवर ), बहुत ( प्रा॰ बहुत्र---कदाचित् सं॰ बहुत्वम्, पा॰ सं, प्रि॰ सं॰ बहुः, पा॰ बहुः, प्रा॰ बहुत्रः), स्वादा (फा॰ स्थादा), कम् (फा॰ कम ), कुल (कदाचित् सं॰ कुलस्) से । इस प्रकार के श्रन्ययों से श्रानिश्चित संस्था ना परिमाख का बोध होता है। इनके निम्नलिखित पाँच प्रकार के भेद किए जा सकते हैं:-

- (क) अधिकताबोधक-वहुत, श्रति, वहा, भारी, श्रतिशय सादि।
- (स्य) न्यूनताबोधक-कुछ, लगभग, थोड़ा, दुक, किचित् ब्रादि ।
- ( ग ) पर्याप्तिवाचक-केत्रल, वह, काफी, यथेष्ट ब्रादि ।
- ( घ ) तुलनावाचक-ग्राधिक, कम, इतना, उतना, वितना श्रादि ।
- (क) अंग्रीवाचक योड़ा थोड़ा, कम कम से, बारी बारी से श्रादि ।

### स्वीकार तथा निषेधवाचक

्र ८८२ इनमें सर्वप्रमुख स्वीकारतायक छाज्यव 'हों' तथा निषेश्वासक 'न', 'न', नहीं, 'भत' हैं 'च' छोर 'ना' का प्रयोग किसी भी किया के साथ हो बाता है परंदु 'भत' का प्रयोग केशन विधिनेया के हो साथ किया बाता है। इनकी श्रव्यक्ति हम प्रकार है—

न < सं∘ न ('ना' इसका विस्तृत रूप है )।

नहीं <म॰ मा॰ ग्रा॰ न—ग्रहह ( <क ग्रसति सं॰ ग्रस्ति )

हाँ>सं० ग्राम् 'हाँ' <पा० श्राम् ।

हमके क्रतिरिक्त कतिपा संज्ञातथा विशेषणा परों का प्रयोग भी स्वीकार-बाचक क्रव्यय के रूप में किया जाता है, यथा शावरण निरुचय क्राहि। वे तत्तम सन्द हैं। इनके साथ जरूर <फाल क्रा॰ करूर का भी एचीया होता है।

निस्तितिथित का॰ श्र॰ राज्यें का प्रयोग, दिनों में श्रव्यव करों में होता है — बन्द- बन्दी शायद, हमेशा, श्रत्वचा, लातक्का, विश्वकुक, बानी झादि । कभी-कभी दो श्रव्यों तथा श्रद्ध्य एवं संज्ञापदों के संयोग से मंदर

श्रव्यय वाक्यांश मन जाते हैं. यथा—श्रीर कहीं, श्रान्यक, कभी नहीं, धीरे धीरे नहीं तो, शनैः शनैः श्रादि ।

हिंदी में निम्नलिखित पद भी अव्यय की ही भौति व्यवद्धत होते हैं— बानकर, बानते हुए, मिलकर, मिलते हुए, मिहनत कर, नीचे मुँह कर स्रादि।

यह उल्लेखनीय बात है कि :ई', 'ई!' का प्रयोग किसी बात घर बस देने के लिये किया बाता है। इसका द्रार्थ होता है ठीक, वही आपादि। कभी कभी दनका उचारसा उचा स्वर से करने घर भी दननें चोर आपा बाता है। यथा—यही, वही, राम ही, इच्छा ही, नु ही, में ही आपि।

### संबंधवाचक भव्यय (कनजंक्शन )

\$ द= १ इन्हें निम्न दी अविषयों में वर्गीकृत किया का सकता है-

(क) समान वाक्य-संयोजक (को-बारडिनेटिंग)

( ख ) आश्रित-वाक्य-संयोजक ( सव-आरडिनेटिंग )

(क) समान-वाक्य-संयोजक के निम्नलिखित चार भेद हैं-

(१) समुरुवयबोधक (क्युम्युलेटिक) (२) प्रतिवेधक (एडवरजेटिक)

(३) विभाजक (हिसजंक्टिव) थौर।

(४) अनुधारणात्मक ( ईलेटिव या कनक्लुसिव )।

्रद्भ / हिंदी में श्रीर, एवं, तथा स्मृच्ययबोषक श्रव्यय हैं। इनमें से एवं तथा तक्ष्म श्रम्य हैं। श्रीर को उद्यत्ति संस्कृत श्रपरम् से निम्नलिखित रूप में हुई है.—

ग्रपरम् > पा॰ ग्रपरं > प्रा॰ श्रवरं > हि॰ श्रवर, श्रीर।

हिंदी में प्रतिपेचक संयोजक के रूप में किंद्र, परंतु, सगर, लेकिन का प्रयोग होता है। इन्में से किंद्र, परंतु तो तस्तम शब्द हैं. सगर का० और लेकिन का० ऋ०से उपार लिए हुए शब्द हैं।

हिंदी में अत्यधिक प्रचलित विभावक शब्द तीन हैं—बाद, अध्यवा, या। इनमें से प्रथम दो अंस्कृत के तत्सम शब्द हैं और या अपवी का शब्द है।

इनके क्रांतिरिक विभावक के रूप में निम्मलिन्यित राज्य भी प्रयुक्त होते हैं— (क्रा) निर्योध्यायक विभाजक—न, रणका प्रयोग प्रायेक बाक्य में होता है, यथा—न मोहन कार्येंग सोहन, यह न फारशी से क्राया है न क्षायी से ।

( आ ) कि का प्रयोग भी विभाजक के रूप में होता है, यथा बुस पढ़ोगो कि नहीं, । इस 'कि' की उत्पत्ति सं∘ किम्, पा∘ मा॰ कि से हुई है, अध्यवा यह का॰ कि से उथार लिया हुआ। शुरूर भी हो सकता है।

(इ) वाहे< धातु √वाहना, प्रा॰ चाहइ <सं॰ चल्रते; यथा—चाहे कोई ब्राए चाहेन ब्राए ।

प्रश्नवालक क्या'का प्रयोग संज्ञावद के साथ होने पर इसे विभावक बना देता है, क्या घोड़ा क्या हाथी ? इस 'क्या' की उत्वत्ति संग्र किस् से हुई है ।

हिंदी में तो का प्रयोग अनुवारकात्मक संबंधवायक काव्यय के रूप में होता है; यथा — तुम नहीं गए तो मुके बाना पड़ा। इस तो की उत्पत्ति संव ततः से दुई है। ( ख ) ब्राशित वाक्य संयोजक

६ ८८६ हिरो में आशित वाक्यवंगोकक के रूप में 'कि', 'मानो,' जैवा' का प्रवोग होता है। कि की अपूर्वपि ऊपर दी वा जुकी है। मानो की उत्पिष्ठ के मान्यत होता है। कि की अपूर्वपि ऊपर दी वा जुकी है। मानो की उत्पिष्ठ के मान्यत होता है। कि की अपूर्वपि ऊपर में हुई हैं— वं अ न्यतु > सवस्यत > मानो। इसी प्रकार कैसा को उत्पित याहरा से हुई है।

मनोभाववाचक ( श्रंतर्भावःर्थक अञ्चय े (इंटरजेक्शन)

्र ८८६ स्वरविद्धांन व्यंकन प्यति म् का प्रयोग हिंदी तथा असन्य आर्य भाषाओं प्यं बोलियों में भायवायक रूप में होता है। उदाच अनुदाच आदि स्वरी के अनुसार हुन एकाच्य अध्यय के अर्थ में भी विभिन्तता आ जाती है। यथा —

> में ( उद्यारोही स्वर ) = प्रश्न; में ( खबरोही स्वर ) = होना; म ( हटाल् समाप्त ) = थिरकि; में ( खबरोही एवं खारोही )=वितर्क, में ( निम्न खबरोही ):-टीक है, देख लँगा।

इसी प्रकार हैं, हुँ, अब्दर्भों के उदात्तः दिस्थों के उवलाश्या से भी अर्थ में विचित्रता आ कार्ता है।

(य) संमतिज्ञापक (ऐसिटिंब)—हों, खरूज़, वदी, जी हों, छादि हरके छंतरंत छाएँगे। हमने से 'हों को उत्पत्ति संश्वास से तथा श्वास्का? की उत्पत्ति संश्वास्त प्रश्नाल कर्युं। का अब्द अ से हुद है। बढ़ी क्लूनः यह पर कल केस स्ता है। बह की व्युप्पत्ति सर्वणा में दो वा सुकी है। बी की उत्पत्ति भी टर्नर के अनुसार संश्वास हुई है—

# सं• बीय> बीग्र > बीं [टर्नर, ने॰ डि॰, पृ॰ २१६]

- (र) अर्जासनि झायक (नेगेटिय) —न, नः; नर्गाः नर्गाः व, की जिल्हानिक ने हुई है। 'ना' इनी का विल्हान रूप है और इनी में बोर देने के लिये 'ही' का संयोग कर दिया जाता है।
- (ल) अनुमोदनकापक (एनेशि रिटेक) वाह, वाह, खोही; शावाश: इनमें से अंतिम दो वास्तव में फारती से उचार लिए गए हैं।
- (व) पृष्णा या विरक्तित्रवंजक ( इंटरजेक्शन झाफ डिसट्सर)— श्री झी, खि, यू-यू दुर-दुर, राम-राम झादि। इनमें ने छी-रागः छी झी, यू यू <पा॰ यू-सं॰ यून्कार; दुर-दुर-राम क्यादि। इनमें ने छी-रागः छी झी, यू यू संस्कृत तसम कर है।

- (श) भय, वंत्राणा या मनःकष्टव्यंत्रक बाह् हाय्, वाप रे बाव, मर गए, कादि। बाह्र ८ वंश्वाः हाय ८ वंश्वाः
- ( प ) विस्मयद्वोधक ( इंटरजेक्शन स्नाफ सरप्राहव ) हैं, एँ; ओ हो, स्नरे राम, बाप रे बाप, स्नादि । हैं, है की व्युपित तंब सह से प्रतीत होती है। स्नोहों में संस्कृत स्नहों तथा स्नो: का संमितन हो गया है।

(स) करुणाचीतक (इंटरजेक्शन बाफ पिटी) ब्राह, हाय राम

रे, चरे बाप रे इत्यादि । इनकी ब्युत्पत्ति ऊपर दी जा चुकी है।

(ह) आयाक्षान या संबोधनयोतिक (वे।केटिम्स ) - हे, ए.< प्रा॰ हे < ई॰ है!; क्रोरें (रंग या॰ क्रोरें - क्रोरें ): रें (रंग या॰ रें ); क्राबी (संभवता संग्वीक क्रोरें के क्रोरें - औव के संयोग से ) हनमें से 'श्रवी, आयरार्यक तथा अपने से खोटों के लिये प्रथक होता है।

( द ) खनुकारस्चक ( श्रोनोमोटोपोयटिक्स ) - इन शब्दों का प्रयोग अकेले अपना अपने किसी किया के साथ होता है। अनेक अनुकार स्वक शब्द हिंदी में प्रचलित हैं; यथा--कौंव कौंव, कृक्, मृभू वह बह, घप घप, यम घप, भा भा-वर वह आदि ।

-00-

# तृतीय संद दिते का गन्दसम्द और गन्दार्थ

# हिंदी का शब्दसमूह और शब्दार्थ

### हिंदी शब्दों का वर्गीकरण

\$ ८ ८० हिंदी राज्यों का वर्गीकरता आनेक प्रकार से किया का सकता है, बीसे (१) काव्यशास्त्र की द्वार्थित है, (२) त्यायशास्त्र की द्वार्थित है, (३) स्थाकरता के काभार पर, (४) शिद्धा और संस्कृति के स्तर के आनुसार तथा (५) ऐतिहासिक उद्गम की दृष्टि से ।

# काव्यशास की दृष्टि से

क काव्यशासियों ने क्रयंबोयकता के विचार से राज्यों के तीन मेद बताए हैं — बायक, तदाक तथा व्यंवक । लेकिन में शब्दकपूद नहीं है। प्राया एक ही शब्द करने संदर्भ में कभी क्रिशायं ( नायक) होता है, कभी तक्यायं क्रीर कमी व्यंवक। 'वाई उल्लू बोलते हैं' के तीन क्रयं हैं तकते हैं—र. हर क्याइ उल्लूखों का शब्द पुनाई पहता है, २. यह बगाइ उकाइ है, और ३. यह स्वान निवास्त्रयोग्य नहीं है। क्रता वह प्रस्त उठता है कि 'उल्लू' राज्य को किस वेखी में रखा बाए ? वास्तव में वाचक, तक्षक तथा व्यंवक क्रयंभेद हैं, क्रयांत् शब्दों की शांकि के भेद हैं शब्दों के भेद नहीं।

### न्यायशास्त्र की दृष्टि से

५ ८८८ नैयाधिक नाम अथवा राज्य के चार प्रकार बतलाते है—स्व., सचक, बोगरूउ, गीमिक। वे भी बस्तुतः अर्थ के मेद हैं। यह अवदय है कि बनावट की इष्टि से राज्य तो नीमिक होते हैं वा रूट। यास्कादि साचार्यों का मत है कि सब राज्य पाइन पाइनों से विनते हैं; और गहराई से विचार किया साथ तो पाइ प्रायः धन्यासमक होते हैं—

ग्रस्. बैठना बद्, लाना ग्रश् छाना, रप्, चाइना ह, करना चर\_, मतना गै. गाना ब्लै, ऊबना चर, चलना छिद्, काटना वि, जुनना बुर बुराना बप्. जपना जु, बुढ़ाना दा, देना दू, पुःखी होना तम्, शाना त्, तरंगा तृष्, श्रधाना हपू, श्रवहंना दश, देखना षा, रखना पू, हिलाना नम्, कुकना नी, से बाना पन्, पनाना, पकाना पत्, गिरना पा, रज्ञाकरना पीना हु, बोसना भन्, सेवा करना भिद्, दूटना प्रमु बमाना स. होना भूस , भूमना

सर्, पीसना सर्, सथना सम्, शेकना या, जाना सस्, बदलना मा, मापना मृ, भरना रम्, मेंद करना रम्, झार्नद मनाना

लप, विलाप करना

लिप्, लेप करना, वस्, इटना त्रि, उवालना श्रु, सुना

हु, घेरना शक्, वकना शी, सोना सिन्, सेंचना स्था, ठहरना स्वद्, परीना बहाना

इन्, मारना इा, पाना इ: इर ले जाना

झादि बातुमूल में किसी न्यायार अथवा प्लिन के अनुकरण में बने थे । साद, बद् स्वपु आदि में स्वित्त प्लीन बाद में बोड़ी गई सान पहती है। अराः हुन आवार्वों के मत के अनुसार मानना पर्वशा कि तत गर्मा में हो के होते हैं—उनके क्ष्म कह होने लगते हैं। किन्न वह रिखाल किसी भी भागा के संपूर्ण वन्ताकार कर सान् नहीं होता। कुल्वक, तरोई, बैगन, पेब्र, पीतल, चबुत्तरा झादि राज्द किन्दी प्लीनों के योग से उस पदार्थ के बोतक नहीं हुए। ये बनावट में क्लिय श्रीर कह है। इस विषय पर कुछ विस्तृत चर्चा शब्दार्थ के झंतगंत अगले प्रकृत्व

### व्याकरण के स्नाधार पर

\$ स्तर वैवाकरणों ने शन्यों के तीन भेद गिनाए हैं—नाम, आवस्यात और अव्यय । संशापद, सर्वनाम और विशेषण्य नाम हैं। कियापद आवस्यात हैं। अस्वयम के श्रांतर्गत कियानिकेशया, समुच्य को भक्त और विकासगढ़िकोषक शब्द आते हैं। परवर्ग, उपसर्ग और प्रत्यक भी मूल में स्वतंत्र शब्द रहे होंगे, लेकिन अब पित पिटकर के शब्दांग बन गए हैं। ते, को, से, का, में आदि परसर्गों की स्वतंत्र सन्दश्चा को तो हिंदी में स्वीकार कर सिवा गया है, पर उपसर्ग और प्रत्यक श्वन्य सन्दों के शाव शुक्कर ही कतार्थ कोते हैं।

मन्दों के इन नदों के उपभेदों प्रभेदों ने हिंदी का प्रत्येक विद्यार्थी और पाठक परिचित है। इनकी व्याक्तवात (करदानता-वंबी) निरोपताओं पर एक अन्य अध्याप में प्रवास वाला गता है। अपता यहाँ पर जन वालों का उक्तेल न करके अपने विषय ने वंबीरित योही बहुत चनां जनाई वागमी।

५ ८० यह मानना पहेगा कि उपगुंक वर्गीकरख प्रयोग की दृष्टि के खार्यत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक है। वाहतव में शब्दों का विवता गंभीर क्रायवन वैवांकरखों ने किया है उतना काव्यशादियों और नैयायिकों ने नहीं। व्याकरखों की रान्दराज कहा हो गया है। कोशकारों ने प्रत्येक शब्द का परिचय देते समय उपके व्याकरखात वर्ग का ही जा उक्तेल किया है। अधुक शब्द का परिचय देते समय उपके व्याकरखात वर्ग का ही उक्तेल किया है। अधुक शब्द संस्था है, अपके व्याकरखात वर्ग का ही उक्तेल किया है। अधुक शब्द संस्था है, अपके व्याकरखात वर्ग का ही अव्यक्त का लिया है।

किया है, अपुरु विशेषया है; वह पुलिसा है अथवा स्नीलिंग, किया सक्संक, स्वसंक अथवा प्रेरतायंक है, इत्यादि । व्युत्पित की लोस में भी देला साता है कि समुक्त शब्द का मृत ( पद) क्या है, उसमें क्या क्या उपराग्यायय लगे हैं, स्वादि सादि । कियो में साद्य का यह विस्ताद और विकास ही उसे एक वर्ग से इत्याद दूसरे अर्थ में से बाता है। उदाइरलायं हिंदी में—

ना प्रस्वय दो हैं, एक से खकाल किया बनती है और दूबरे से (उपकरखा-यंक) सेजा। किया के रूप में अब्हाना, स्वाना, माना, महत्ता, उकना के बो अर्थ और प्रयोग हैं उनकी दुकना संज्ञांक खाना (भोकन), भाना (भापन), अब्हाना (भाप), महत्ता (बोता) और उकना (डापने की क्यू) से करके देखा बाय। हक बर्गीकरख को बाने पिना राज्ये का सही सबी अर्थ बानना कठिन हैं।

बहुषा शब्द एक दी समूद में रहते हैं. खर्यात् वे या तो वंजा है या किया या विशेषस्य या कुछ और । प्रयोग में वे दूसरे तमूद के खंतर्गत नहीं का पहते, रूप बदलकर भले ही वे इपर उचर चले वार्ये, जैसे भूट, तम्, वंत, पेट, तीप, दया, तंजा है: भूठा, सन्ता, दंतुर, पेट्ट, सीघा, दयालु विशेषस्य हो बाते हैं।

स्वकं विवरीत गरम, बटिल, बहा, उपलब्ज और वराला विशेषणा है; परंदु गरमी बटिलता, बहाई, उपलब्जि और परातापन संवापद हो गए हैं। बात, लात और हाथ मंत्रा हैं, बताना, लियाना और हिंपयाना कियापद हों गए हैं। इतना, मेहा, पहला, प्रथम, विशेष विशेषणा हैं: इतने, योड़े, पहले, प्रथमता, विशेष विशेषणा हैं: इतने, योड़े, पहले, बहुजबन में विशेषणा भी हैं। इती प्रथम के भी मान हैं। वरंदु इतने, योड़े, पहले, बहुजबन में विशेषणा भी हैं। इती प्रथम के भी मान हैं जो एक ही रूप में दो-दो ( और कुकु-एक तीन-तीन ) वर्गों में रहते हैं। इतमें समने अधिक संख्या विशेषणों की हैं को लीवापद भी हैं। उदाहरणा—

| भग             | श्रमिम  | श्रदा       | श्रनेक       |
|----------------|---------|-------------|--------------|
| श्रमर          | श्रम्ल  | श्चरिष्ट    | <b>ऋवशेष</b> |
| इक्लबा         | £461    | उचर         | उभाइ         |
| उच्छिष्ट       | किशोर   | चांडाल      | छेला         |
| वर             | कत्रवरा | द्वितीया    | वृतीया       |
| देव            | नवयुवक  | निराकार     | नम्          |
| <b>निर्मेश</b> | पंदित   | भूदा        | भसा          |
| मीठा.          | मीन     | लेंगदा आदि। |              |
|                |         |             |              |

कुछ विशेषसों के विशेष्य सुप्त हो बाने से उन्हें संशापद भी मिल गया है, बैदे---

कञ्ची (रसोई) खरी खरी (बार्ते) वृ इनाली (बंदक) बढ़े (श्रादमी)।

दूसरे ( लोग )

आवाजी

स्थानोड्भव विशेषसा प्रायः संज्ञा भी होते 🖪 बैसे---

हिंदी चीनी

रूवी

पहाडी श्राँगरेजी श्रादि।

इनके भी विशेष्य (लोग, निवादी अथवा भाषा ) लुत है। इक और इन (डि॰ ई) प्रत्यांत शब्द भी प्राय: दोनों समडों में रहते हैं. जैसे---

दार्शनिक दानी झावाबादी नाविक गुर्खी रोगी मानी मावी वैज्ञानिक सैनिक समाबवादी जानी ग्रादि

'बाला' अर्थबाले अनेक शब्द दिवमह होते हैं, जैवे---

उपासक जितेया भावक रेचक विद्यानान् (विद्वान् ) शिकारी स्त्राहि ।

विज्ञान में ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है।

संज्ञापद भी कभी कभी विशेषश्ची की भेगी में चले बाते हैं, विशेषतः समास में, परंदु अधिकतर विशेषश्च ही हैं वो संज्ञा रूप धारणा कर लेते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं वो संज्ञा की भेगी में बाकर वहीं के हो रहते हैं और अपना विशेषणाल को देते हैं. वैने —

| श्रजुत   | श्रमीर्ग  | श्रभियुक्त | ब्रायुक |
|----------|-----------|------------|---------|
| श्रमृत   | श्चनिष्ट  | श्रहित     | #E      |
| इंगित    | कर्तव्य   | कार्य      | काख्य   |
| राद्य    | गशित      | द्रव्य     | भान्य   |
| पुश्य    | परिशिष्ट  | ধব         | प्राकृत |
| प्रारब्ध | पारितोषिक | भूत        | मक      |
| वर       | शिष्ट     | संरक्षक    | सुमापित |

आदि हिंदी में वंशापद ही हैं। फारवी दार से बननेवाले शुक्दों में समझदार विशेषक है, तो मानेदार वंशा। संज्ञा और किया की दोनों श्रेषियों में आरोबाले शब्द कम हैं। उदाहरस-साना माना अरीखना अरुना दकना देना केलना स्वान

रसना

कादि क्रियार्ट संशापद भी है। टीह, नाज, चित्र, डकार, हार, चोल, साप कादि बातु क्रमबा क्षाशार्थक ग्रन्ट भी वंशापद है। क्रक्सक से सक्सक कतने-वाली भार्क्कों में उतान, उभार, उवाल, वेट कादि बहुत से शब्द संक्षा कीर क्रिया टोनों है।

विशेषणों में बहुत से क्रियाविशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। बस्तुतः हिंदी में क्रियाविशेषण प्रयोग में या तो भाववाचक वंद्या के साथ 'वे',' के', खाव' 'पूर्वक' खादि शब्द लागकर बनाए चाते हैं या विशेषण को हो क्रिया के साथ क्याकर काम निकाल लिया जाता है। स्तर्तन क्रियाविशेषण प्रायः वैस्कृत से प्राप्त हुए हैं, हिंदी के अपने बहुत दी कार हैं।

कुछ शब्द संज्ञा भी है और स्रयव्य भी, जैसे---

श्चा**६ श्रा**सपास श्चावँती-पावँती जल्दी

ग्रादि ।

रोना और करना की तरह के शन्द, वो किया भी हैं और संझा भी दुर्क्तम हैं। वेंस्कृत सर्वनामों में 'झाई' और 'झार्माश' हिंदी में संझार्दे हैं। 'सुव' 'पैदल' क्यादि कतियय शन्द एंसे भी हैं वो तीन तीन शेखियों में देखे बाते हैं, कैसे —

चुप सं॰, वि॰, कि॰ वि॰— छति को भलो न चुप, चुपनाप झादमी, चुप बैठा रहा।

पैरल सं०, वि०, कि० वि०--पैरल । पैरल आदमी। पैरल का रहे हैं। कुछ शम्द मिल मिश्र दिशाओं से आत्तर एकचनिक हो गए हैं और रूप से दो श्रेशियों में लिए बाते हैं, जैसे--

श्राना {१. इकती लोल {१. छेट चूना {१. प्रत्यर का चूर्या १२. ग्राममन लोल {१. खुना करना चूना {२, टपकना

हेना {र. फील १२. वैसे अंडे हेना होना {र. स्वयं १२. वैसे अंडे हेना खादि (संज्ञा और किया ;

5-85

क्राम करारा चीनी पिंगल बहा

(संज्ञा श्रीर विशेषण) इत्यादि।

\$ - १ - १ दिरी सन्ध्यांत्रार में सबवे अधिक वंख्या संशाघों की है. उसके बाद क्रियापरों की और इनने कम विशेषणीं की। वंस्तृत के प्रमाण के कारण कर्या का होता का कर्या के स्वारण कर्या का होता कर कर क्षेत्र के साम के कारण क्रियापरों की संख्या कम हो रही है और वंशा तथा हुनंद राष्ट्रों के साम कर्या, होना आदि कामकर काम कलाने की प्रश्नि अधिक है। अब वाहिष्य और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में सकारना, विश्वाना, क्याना, क्याना, क्याना, क्याना, क्याना, क्याना, क्याना, क्याना क्याना, ह्याना है का क्या करना, व्याना क्याना, क्याना क्या करना, व्यावत करना विष्य प्रयोग क्याने क्याने क्यान क्याना है क्यान क्याने क्या

प्रायः भाषाओं में सर्वनामों की रिशति एक वी होती है। कुछ भाषाओं श्रीर बोलियों में विशिष्ट सर्वनाम भी होते हैं, लेकिन हिंदी के सर्वनामों में कोई विशेषता उस्लेमनीय नहीं है। यही बात निरमयादियोण्या स्थानी के बारे में है। निर्मापत ग्रेष्यों और परतमों के संबंध में ऊपर कह दिया गया है। समुच्ययशेषक सम्बद्ध भी हिंदी के अपने तो हैं। विश्व हैं, पर संस्कृत और फारसी के सान्द्र प्रयुर मात्रा में अपनार, गए हैं।

# शिचा और संस्कृति के स्तर के अनुसार

\$ - १ शिवा श्रीर संदर्शत के स्तर के दिशा से भी राज्यों के कई वर्ग किए बा सकते हैं। दिये प्रदेश के कियों भोफेडर के घर में, भित्रों में, विदर्श विवालय अपना कालेज में, श्रीर हाल में अपना विवय पताने समय मुलिए। उसकी सम्प्रताली के जार हार स्वस्ट रिलाई देंगे। आप जा पर में कोई न कोई मामीख बीली बोलता है, भित्रों से कही बोली के सामान्य श्रीर स्थापक (बाज्या कर सर के सामान्य श्रीर स्थापक (बाज्या कर सर का प्रयोग करता है, अपने सहयोगियों श्रीर अपने समस्य क्यांकारों के सामान्य वार्त करता है, अपने सहयोगियों श्रीर अपने समस्य क्यांकारों के सामान्य करता है, अपने सहयोगियों श्रीर अपने समस्य क्यांकारों के सामान्य करता है, अपने सहयोगियों श्रीर अपने समस्य क्यांकारों के सामान्य कार्य क्यांकारों के स्वर्ण क्यांकारों क्यांकारों के स्वर्ण क्यांकारों के स्वर्ण क्यांकारों के स्वर्ण क्यांकारों के स्वर्ण क्यांकारों क्यांकारों के स्वर्ण क्यांकारों के स्वर्ण क्यांकारों के स्वर्ण क्यांकारों के स्वर्ण क्यांकारों क

| <b>चाम</b> | ৰাঁব  | चंद्रमा | यधि    | श्रादि      |
|------------|-------|---------|--------|-------------|
| सुरिव      | सुरव  | सूर्य   | दिवाकर | श्चादि      |
| नून        | निमक  | नमफ     | सवरा   | श्रादि      |
| वरखा       | बरसात | बारिश   | वर्षा  | श्चादि      |
| बाँदर      | बंदर  | बानर    | वानर   | श्रादि शब्द |

इमारे कोशों में स्वरमेद के कारण बने हुए हैं।

इस दृष्टि से हिंदी शब्दों के सुद्द स्तरमेद किए बा सकते हैं -

- (१) पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्द; और सामान्य से निम्न स्तर में प्रयुक्त दोनेवाले।
- (२) शिद्धित और साहित्यिक,
- ( २ ) सामान्य श्रीर उच्च स्तर में प्रयुक्त होनेवाले,
- ( ४) ब्रामीख
- ( प् ) गोप्य और स्थानीय, तथा
- (६) ब्रास्य शब्द ।



्रित्त है सामान्य स्तर के सुन्द हिंदी की स्थायी संपत्ति है। साक्तता, यातायात की सुविधा, रावकीय प्रयोग, रावजीतिक कौर सांस्कृतिक एकता की मावना की हुकि के साथ इनकी न्यापकता बढ़ती रहती है कौर इसी से इनमें स्थायित्व काला है। सामान्य राक्ट न केवल मामीया बीलियों और शिक्षित वर्ग की मावा के बीच की कही हैं, शिक्ष दोनों का महत्त्वत सामयायों के हैं। इनके बास्तविक क्याचार हिंदी प्रदेश की विभिन्न बोलियों हैं। इनके क्यांतिक संस्कृत, कारबी, सारबी, संस्कृती को सादि के बहुत से संतुष्ठित कीर आयदयक राक्ट महस्स किए गए हैं। शिक्तित वर्ग की शब्दावली में समय समय पर अपने अपने वातावरण श्रीर शिला के साध्यम के दिशाब से श्रदर्श फारसी, श्रॅगरेबी अथवा संस्कृत रहरी की श्रामावश्यक प्रचरता रही है। श्रामावश्यक इसलिये कि सामान्य हिंदी में इनके समार्थक शब्द पहले से ही हैं, परंतु अध्यास, प्रदर्शन फैशन और रोव के कारसा ऐसे लोगों में गृहीत शब्दों का प्रयोग अधिक डोला रहा है। शिखित स्वीर माहित्यक शब्दावली में विदेशी शब्द कमी स्थायी नहीं हो पाते । समय बदलता है, राज्य बदलते हैं, ग्रावश्यकताएँ बदल जाती है और विदेशी शब्द भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं । शिक्षित बर्ग के विदेशी शब्द पहले नष्ट हो बाते हैं, बनमानारमा के विदेशी शन्द आपेसाइत श्राधिक स्थायी होते हैं। यह अवस्य है कि शिखित वर्ग के वे शब्द जो भाषा में किसी अभाव की पूर्ति करते हैं, सामान्य शब्दभांबार की समृद्धि करते हैं। किंत संस्कृति की स्थित भिन्न है। पालि. प्राकत, अपश्रंश, हिंदी और अन्य भारतीय कार्यभाषाओं का इतिहास साखी है कि जनसाधारणा की भाषा में भले ही संस्कृत शब्दों का वह रूप नहीं रह पाया. परंत वही जनभाषा कर साहित्य के लिये प्रयक्त होते लगी तो संस्कृत शहरों को राक्रम करता ही पहा । भारत में शिक्षा चीर साहित्य के लिये संस्कृत शहदावली की कानिवार्थना सिद्ध है।

६ - इप पारिभाषिक शन्द दो प्रकार के हैं— 'पंडित' भाषा के श्रीर अपनाथा के नगरों श्रीर भोंवों में लोहार, वहर्द, हिपकार, घोनी, वसार, जुनार, हलवाई, जुनया हम्याद सबकी श्रथनी श्रानी मारिभाषिक शन्दावली है। घन, छंडली, गोन्या, ररा, पुट्री, निराई, पाट, कालबूत, कुटाली, पान, च्यारानी, पालर खादि गारिभाषिक शन्द हैं। पंडितभाषा में श्रीर हमारी राजभाषा में बर्तमान समय में जिब पारिभाषिक शन्द लाल का विकास किया बा रहा है, वह संस्कृत किया है। कुछ संस्कृत क्याकर स्वार्थ है श्रीर कुछ संस्कृत क्याकर स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ है श्रीर कुछ संस्कृत क्याकर स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार

 रीति कवियों को सम्मान के लिये ब्रबमाया का जान होना जाहिए। कई कवियों ने ब्रब्साया के साथ करनी आध्या नु वेली राज्यों का प्रयोग किया है। आधुनिक समय में प्रमानियारी और नई (तयाकियत प्रयोगवारी) किया में विभिन्न किया में विभिन्न किया और साहियकारों ने बहे प्रभावयुर्व दंग से प्रामीय राज्यों को अपनी प्रनाओं में विज्ञाया है, यसि उनका यह प्रयास वैयक्तिक होकर ही रह बानेवाला है।

\$ = ६६ गोप्य और स्थानीय शब्दों का खेन ऋति वीमित होता है। किन्ती (गुरदा) तथा तुस्ता (गरदन का मांत) चुन्दों की बोली में, चेटी (घपया) तथा दाला (पेता) रक्ताओं की बोली में, इस्लु (बुदरा) तथा काथा (बड़ी कीड़ी) जुशाहियों की बोली में स्थादि झापित शापती तमकीते ते प्रचलित हो साते हैं। विकास कर लेते हैं विशवका स्थाद माईकों को न सान पड़े। उन, चोर, चीकीदार, विशाही, मसूर्यों में, गूबर हादि व्यवतायी झापत में कुल रेले शब्दत तथ कर लेते हैं सो नाहर के लोग नहीं समक्ष पति। कभी कभी किती गाँव या गुहस्ले में एक न एक शब्द ऐसा पुट पहना है। स्थानीय शब्दा हो से कुल रिन प्रचलित होकर स्थतः समाप्त हो साता है। स्थानीय शब्दा हो से कुल रिन प्रचलित होकर स्थतः समाप्त हो साता है। स्थानीय शब्दों की कुल रिन प्रचलित होकर स्थतः समाप्त हो साता है। स्थानीय शब्दों की कुल रिन प्रचलित होकर स्थतः समाप्त हो साता है। स्थानीय शब्दों की कुल प्रचलायी शब्द दीवांच्य सिते हैं।

\$ ८६७ गोण्य शरीरांगों, गोण्य ( योज ) कर्मों, निषिद्ध कार्यों, गंदे श्लीर समाय कायारों यूर्च अवस्थ बातों हे संबंधित शब्द माम्य कहलाते हैं। इनके प्रयोग व बचने के लिये लाख्यिक शब्दों के काम चलाना पहता है। लेकिन ये लाख्यिक शब्द में धीरे धीरे प्राम्यता की कोटि में शाने लगते हैं तो पुनान्य शब्द में प्राप्त हों लिय बाते हैं—पुराने शब्द भी प्राप्त बीचित रहते हैं। उदाहरण स्वक्ष्य शब्द हैं है लिय बाते हैं—पुराने शब्द भी प्राप्त बीचित रहते हैं। उदाहरण स्वक्ष्य शब्द में स्वाप्त के स्वाप्त स्व

५ ८६८ उपर्युक्त शब्दों के दो दो मेद और भी है—प्रचलित क्रीर क्राप्रच-लित। क्रावर्धी और प्रचमाण साहित्य में सैकड़ों शब्द मिल बाते हैं, बिनका प्रचलन क्राब नहीं होता. जैसे—

कुद्दाना श्रास्त्रना पाऊपप प्रथमा विलक्षा (स्पया) थिराना इत्यादि । काँ करताँ केरे⊶ द्वस्य, गीत, खिल्लीने, जेवर, बायन, बर्तन, रीतिरिवाब श्रीर वस्त्र ध्वस प्रचलित नहीं हैं, इनके संबंधित राज्य भी बर्तमान राज्यभांत्रार से लुत हो गए हैं। श्रथचित राज्यों में कुछ केवल कविताओं श्रथवा लोकगीतों में विद्यमान हैं, जैसे—

नियरा पिया ललना इत्यादि ।

कौन बानता है कि आज के हमारे शब्दमांदार के कितने शब्द कल नहीं रहेंगे। शब्दों के प्रयोग का भी एक फैशन होता है।

ऐतिहासिक ख्रुगम की दृष्टि से

\$ ८६६ देतिहाचिक उद्गम की दृष्टि वे हिंदी शब्दों की याँच श्रेखियाँ की बाती है—तत्वम, क्रायं वम, तद्भम, देशी कीर विदेशी । वस्तुतः हमारे शब्द या तो मारत के हैं या भारत के देश भी मारा के आदर हैं— मोटे तीर पर वेही हो चमूह हैं। भारतीय शब्दों के क्रांतर्गत ही तत्वम, क्रायंत्वम, तद्भव कीर देशी शब्द क्रांते हैं।

तत्सम ने शब्द हैं जो संस्कृत के शुद्ध रूप में प्रचलित हैं, जैसे-

प्रतिभति

श्ररिन श्रापोग प्रकाश माता निदा सत्यामह

माता निद्रा सस्याग्रह च्रेत्र इत्यादि। तद्भव वे शब्द हैं को प्राचीन क्रायंभाषा से मध्यकालीन क्रायंभाषाओं में क्षेत्रे क्रय वर्तमान रूप में विकसित हो गए हैं. जैसे —

क्राग खेत दही नींग् बुँद माँ साग सभासभा दस्यादि

कुछ शब्द ऐसे हैं बिनका प्राचीन रूप इतना ही बदला जितना कि उच्चारण की दृष्टि के कम से कम सरल किया वा सकता था—किसी सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास नहीं हुआ, जैते—

ग्रमावस श्राग्याँ किशन दरसन धरम नितनेम

इनको विद्वानों ने श्रर्थतत्सम कहा है।

फारधी, खरबी, दुर्की, खँगरेबी, कांसीसी, चीनी ख्रादि खनेक विदेशी भाषाओं के वो शब्द हिंदी में आये हैं, उन्हें विदेशी कहते हैं। प्रायः विद्वानी ने उन भारतीय शब्दों को देशी माना है वो प्राचीन ख्रायमाणा से स्युखन नहीं हुए। अनुकरणास्मक शब्द भी हन्हीं में संभित्तित हैं। उदाहरश्य —

खिडकी गड़बड़ टरीना फूफा सिंदी मेंदक आदि। इन पाँच वर्गों पर अधिक विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी शब्दशास्त्र में अमीतक इनका वैद्यानिक विश्लेषण नहीं हुआ है ।

Seo? खड़ी बोली हिंदी का विकास तत्सम शब्दों की क्रमिक संख्याविद का पर्याय कहा जा सकता है। बजाभाषा में चार पाँच सी वर्षों की साहित्यिक साथना के कारता अत्यंत समुद्र शब्दायली विकसित हो गई थी वो श्राधिकांश तदभव रूप में थी । आयदयकतानुसार संस्कृत शब्दों का तद्दमन रूपांतर करने की परंपम आदंभ ही से ब्रजभाषः साहित्य में चल पड़ी थी। सफियों ने यही क्रंपरा अवसी में स्थापित की । तलसीटास ने तत्सम शब्दों को स्वित्यों की खपेचा खबिक खादर दिया । बन खडी बोली साहित्य के लेज में जाई तो एक नई परंपरा की नींव पड़ी। लडी बोली मलत: दीन हीन सीम भाषा थी। दिल्ली, लखनऊ श्रीर दक्तिस के राष्ट्रसारों में रहकर इसने करबी फारती की सहायता से अपनी दरिवता को हटाने का प्रयक्त किया। राजा शिवप्रसार सितार-य-हिंद ने इसी पद्ध का पोषणा किया और डिंटी में बीसियों लेखक और वक्ता हुए जो पारसी अपनी शब्दों की प्राह्मता को अनुभाषा के अनुकल और राष्ट्रीयता की दृष्टि से आवश्यक मानते थे। किंद परिस्थितियाँ कड़ ऐसी बनती गई कि सर्वमान्यता राजा लक्ष्मशासिङ खादि की तयाकथित पंडिताक मावा को ही प्राप्त हुई । सन् १८८४ ई० में भारतेंद्र हरिश्चंट ने 'हिंदी मापा' शीर्षक निबंध में इस प्रवृत्ति की विवेचना करते हुए तत्सम शब्द-बहुल भाषा को 'शब हिंदी' कहा । विचारपूर्ण और गंभीर विषयों के लिये उन्होंने स्वयं ऐसी ही शैली को क्यपनावा और अपनी नियमंडली में प्रोस्ताहित किया। मारतें दुकाल से अधिक दिवेदीकाल में और दिवेदीकाल से अधिक दिवेदीकाल में और दिवेदीकाल से अधिक दिवेदीकाल में और दिवेदीकाल से अधिक दिवेदीकाल में आर दिवेदीकाल से अधिक दिवेदीकाल में आर दिवेदी ने अपना सक्यमंडार एक निश्चित और सुद्ध कम से प्राचीन आर्थिया के कोय से सार है। यह ठीक ही हुआ कि हिंदी ने अपनी पेट्रक संपित को संमाता। इसके बिना साहित्य और जान विज्ञान के देव में लड़ी बोली का प्रयस्ता संस्ता । इसके बिना साहित्य और कार प्राची के देव में लड़ी बोली का प्रयस्ता संस्ता । अधिक है। दिवी में संस्ता तत्वा करों का प्रयस्ता संस्ता अधिक है। दिवी में संस्ता तत्वा करों का प्रयस्ता प्रयस्ता के देव में स्वाची के स्ता की प्रयस्त में से स्वाची में स्वाची के से प्रयस्त में से प्रयस्त म

दिरी ने पहले तो शब्दमांडार की संगन्नता के लिये तत्सम शब्दों को प्रद्या किया, बाद में तत्सम शब्दों ने पर्यायवाची तद्भव खीर देशी शब्दों का उन्मूलन भी किया। खभी यह प्रदृत्ति जारी है।

क्रारंभ में हिंदी लेशकों ने तालम शब्दों को अपनाया को संस्कृत बाह स्थ में उपलब्ध हैं। नार शब्द गढ़कर चलाने का साहस विरले ही लोगों को होता या। लेकिन थीरे थीरे क्षम्य भाषाओं तथा बाह्य देशों के साथ संदर्भ बढ़ने के कारखा नार विचारों, नई क्षमध्यक्तियों का समावेश हुआ। कुछ शब्द बेंगला क्षादि आपाओं ने गढ़े अथवा पुराने शब्दों का नार अर्थ दिए; और हिंदी ने वहीं से प्रस्ता कर लिए, जैसे —

उपन्यास गरूप निवांत प्रामापसा भद्र (लोग) संभ्रांत इत्यादि।

नागां(प्रचारियाँ। सभा, काशी विश्वविद्यालय, बरस्वती विहार, भारतीय सरकार (शिक्षा विभाग), भारतीय हिंदी परिषद झादि संस्थाओं के तत्वाधान में हबारों लालों शब्द गई गए जो संस्कृत स्थिपभागों में तो नहीं हैं, पर हैं संस्कृत के। स्वाहिस्पकारीं, विशेषतथा खायागांदी आ और उसके बाद के कवियों ने भी, सैकहीं शब्द गहें: और न बाने कितने सम्य विहानों ने हिंदी के तत्वम शब्द-मांडार के विकास में योग दिया है।

वा छनीविकुमार चटली: कार्यभाषा और दिंदी, पु॰ १३७

इत तरह तरसम शब्द दो प्रकार के हैं—परंपरागत और निर्मित।

धुगल राज्यकाल की अपेचा केंगरेबों के समय में और विशेषतया २०वीं शती में, तथा अंमें की शास्त्रकाल की अपेचा स्वतंत्रताआरित के उपरांत शिक्षा का अपिक प्रसार हुआ है। आरंभ में हिंदी भाषा और साहित्य की शिक्षा संस्कृत के पंतिनों के हाथ में रही। स्कृती और कालेजों में हिंदी से पहले संस्कृत विभाग स्थापित थे। हिंदी विभाग क्यों संस्कृत विभाग के एक अंग वनकर चले। हस्तिये संस्कृत के अध्यापकों की शब्दावली का प्रभाव शिक्षित वर्ग पर निरंतर पहता रहा।

स्वामी द्यानंद और आर्थनमात्र के वेदोद्वार प्रचार ने संस्कृत मात्रा और वाहित्व की ओर लोगों का प्यान आकर्षित हुआ। आत्रा ने ७ - ८० वर्ष पूर्व प्राक्षायित जातियों में संस्कृत पढ़नेवालों की संस्था नगरूप थी। आर्थनमात्र ने मारतीय संस्कृति के प्रचन को संस्कृत के साथ बोड़ दिया। वेदों, शाक्षों, उपनिषदों और प्रार्मिक मंत्रों के अप्ययन ने तत्त्रम शब्दावली को अधिक व्यापक वनाया है।

विद्धले ४० वर्षों में हिंदी का बितना साहित्य लिला गया है उतना मारतीय भागाओं के दिवस में अब तल किन्दी ४० वर्षों में किही भाषा में नहीं लिला गया। दिवह का साहित्यक देन बहुत विस्तृत हो गया है। यदा की अपेदा स्वस्थान के स्वाप्त के स्वस्थान के स्वप्त के स्वस्थान के स्वप्त के स्वस्थान के स्वप्त के स्वस्थान मार्थ में अपेदा रहस्यादी ह्यायायी काया में तत्वम ग्रन्थों का आधिक्य है। यदा में भी क्या साहित्य के स्विक नाटकों में और हनके भी अधिक निषंचों में तत्वस शब्दों का आगुपातिक प्रयोग मिलता है। लिलत साहित्य के स्वितित्क ज्ञान-विज्ञान-वंदी साहित्य की सिद्धलें दो तीन दशकों में बहुत उन्मति हुई है। इतिहाल, भूगोल, दश्चन, वार्षाण्य, कला, शिद्धा, ग्रागन, भीतिक विज्ञान, स्वाप्त शाहत्य कारा में प्रवार कारा विषयों का प्रजुर साहित्य कारा में आपा है। उत्तमें प्रजुत साहित्य कारा में अपना है। उत्तमें प्रजुत साहित्य कारा में आपा है। उत्तमें प्रजुत साहित्य करारा में अपना है। उत्तमें प्रजुत साहित्य करारा में अपना है। उत्तमें प्रजुत साहित्य करारा में अपना है। उत्तमें प्रजुत साहित करारों की स्वर्धों के स्वर्धों होती का रही है।

यह भी अनुभव किया बा रहा है कि संस्कृत के ही माध्यम से हिंदी भाषा बंगाल, महान, महाराष्ट्र, केरल, मैदर, आंग्र आदि अहिंदी भाषी प्रदेशों के लिये सुबीच और सुगम हो सकती है बक्कि हृहत्तर भारत और बौद बगत् तक में हिंदी संस्कृत के माध्यम से पहुँचाई बा सकती है।

शिक्षा के प्रधार और वातायात के विस्तार के छाथ देश में सामान्य शब्दावली का विकास अनिवार्य है। तत्यम शब्दों के कारण यह सामान्यतया सहस्य रूप में आ जाती है। राजनीतिक काराति और सांकृतिक उत्थान के कारणा भी संकृतिमिश्रत भाषा का विकास प्रायः सभी देशों में हुआ है। शासन की और से भी बिख राजभाषा का व्यवहार चलाना पड़ रहा है उसमें भी तस्यम शब्दों का खुदारत क्रमशः बढ़ता जा रहा है। संविधान में विहित है कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दायती संकृत के आपार पर निर्मित होगी। यह ठीक ही हुआ है क्यों कि संदृत्त से संवदनिमां की अद्भुत शक्ति होगी।

\$ ६०३ हिंदी में प्रयुक्त तस्तम शब्दों में श्रिथिकतर संहापद श्रीर विशेषण् हैं। विशेषण्यों में हुदंत भी संमिलित हैं। तस्तम श्रव्यय कम ये श्रीर वो वे उनमें से श्रथिकांश हिंदी ने श्रयना लिए. जैसे —

ष्टं कराचित् तथा पुनः यदि यथा सर्वत्र सर्वेशा सर्वेदा द्यादि ।

हिंदी में कियाबद तस्तम रूप में नहीं के बराबर हैं: पुरानी हिंदी में इनका प्रचलन ऋबदय निस्सेंकोच रूप में होता था; जैसे —

कूजना प्रथना जन्मते दर्शाया तर्जीहें पूजना भ्रमाना लजाना जिलापना व्यक्ति।

किया के रूप में सत्तम राक्ष्मों का प्रयोग संज्ञाओं और कुर्दतीं के साथ 'करना' या दिना लगाइ है। ऊपर उस्तेस किया नाया है कि यह प्रकृष्टि या स्वादित कर वह गई है कि अब आया ठेट हिंदी कियावदों का अयोग तुत्त होता का रहाँ है। बनाना दिलाना, लीटाना, भारता, सारता, तैना, किस्ता का के स्वात पर निर्माण करना, प्रदर्शित करना, प्रत्यावर्गित करना, यत होना, वय करना, प्राप्त करना, प्रदर्शित करना, उद्योगी तत्त्वम श्राप्त है। स्वर्ष कह है कि तसम और ठेठ, दोनों प्रयोगों को जलाने से भाषा की क्रिमिन्यिक अधिक समुद्ध होगी।

्रे ६०४ अनेक कारकों ते, जिनका विवेचन अन्यत्र किया गया है, संस्कृत, प्राहृत आदि के शब्द आधुनिक आर्थभायाओं में पिस पिटकर परिवर्तित होते हैं हैं। दियी प्रदेश की योशियों में आनुपासिक हिट से सबसे अधिक संख्या तद्भव अध्यक्ष किया तद्भव अध्यक्ष अध्यक्ष के साहित्य में भी तद्भव सावसी की प्रधानता थी। साहित्य और करहाधारता की भाषा में बहुत कम संबर था। सच तो यह है कि तब तक जनमासा ही साहित्यक भाषा थी। साहित्य

बोली के उदय के साथ डिंदी में कृत्रिमता और पंडिताऊपन का प्रवेश हुआ। कबीर, बायसी, तलसी, सर, विद्वारी, दास, भारतेंड, महात्रीरप्रसाद दिवेदी, प्रसाद धीर पंत की भाषा में तदभव शब्दों का क्रमिक हास स्पष्ट लिखत होता है। स्य तो यह है कि तत्त्वम शब्दों को वृद्धि का अर्थ ही है तदभव, देशी और विदेशी शब्दों का हाल । को प्रवृत्ति नगरों, स्थानों श्रीर व्यक्तियों के नाम रखने में दिखाई देती है, वही भाषा के सामान्य क्षेत्र में भी है। काक जैसे सियाराम. काइनवंद, लखनलाल, बिस्स, मोती, पन्ना, रमेसर, सन्तरी, रमदेई, दलरी, बादि जाम भीरे थीरे स्थाज्य हों रहे हैं, विशेषतया नगरीं में, श्रीर जैसे क्रम्यानगर ( किसनेर क्रथवा काइनेर नहीं ), सदर्शननगर ( सश्चस्सनेर नहीं ), श्चादि स्थाननाम अधिक प्रचलित हो रहे हैं अथवा जैसे वारासासी ( वर्तमान बनारत ), मीरबापुर ( वर्तमान मिर्बापुर ), कीशांबी ( वर्तमान कुसुम ), यसुना (बमना), दक्षिण (दक्लन), विध्याचल, हिमाचल, बेरल, राजस्थान, कुर्माचल श्वि हेन ( श्रव्रित ) श्रादि नामों का पनस्टार किया जा रहा है। इसी प्रकार तद्भवों के स्थान पर तत्वमों का प्रयोग बढता जा रहा है। आज हम आस. अनकहा, अजान, चितचाहा, जने, पाती, मनमाता छादि शब्दी की स्याच्य सममत हैं: इम पत्र (चिट्टी), निमंत्रण (नेउता), स्नेह (नेह), पुस्तक ( पोथी ), पीड़ा ( पीर ), जोक ( सोग ), खादि सैकड़ों तत्सम शब्दों को तदभव के स्थान पर स्थवद्वत करने लगे हैं। पहले ये प्रयोग साहित्य में चलाए गए. बाद में शिखित वर्ग में और श्रव चीरे चीरे जनभाषा में भी प्रचलित होने लगे है। तो भी बोलचाल की हिंदी में तद्वयन जन्द बहुत नहीं संख्या में विद्यासन हैं। हिंदी प्रदेश की बोलियों में ऐसे शब्दों का अनुवात और भी अधिक है।

§ १.०५. यह कह देना भी जावश्यक है कि लाहिस्यक हिंदी में भी कुछ तद्भव भत्ने ही परित्यक्त मान लिए गए हैं, लेकिन प्रायः तद्भव शब्द तस्म क्यों के लाय लाय चलते रहे हैं। इनका व्यवहार शैली की विविधता प्रयवा वातावस्य की प्रयुक्तता के लिये वशबर होता रहता है। कभी कभी तत्म और तद्भव कभों में प्रयोद भी कर लिया गया है, विवते तद्भव रूपभाषा में प्रनिवार्य हो गया है। वैसे—

| कारमा, 🕽 | द्याप; | गर्भिणी, 🤇     | गाभिन; |
|----------|--------|----------------|--------|
| चक,      | चाक;   | वामन, 🕽        | वीनाइ  |
| रशिम, Ĵ  | रस्वी; | बंश, 🐧         | वाँव:  |
| THITTY ^ | ma.    | कारति वास्ति । |        |

कोकप्रचलित व्यावद्यारिक शन्दों के तद्भव रूप को इटाला भी सहब कार्य नहीं है। कैंग्रे--

| श्रोदना       | क्षवहा      | काका | कान  |
|---------------|-------------|------|------|
| खाट           | घोडा        | चमार | ৰাৰা |
| छलनी          | <b>मृता</b> | दूध  | नाक  |
| नाई           | बेलन        | बहिन | भाई  |
| <b>मक्</b> ली | भागा        | रूई  | सास  |
| समुर          | हाथ         | पाँच | बैल  |
| दान           | भात         | साग  | सुई  |

स्नादि राज्य बोलियों में वियान हैं और रहेंगे, साहित्य स्त्रीर शिक्षा के लेव में ही तस्त्रम वर्षाय चल पड़े हैं। कियायदों की दियति भी सनभाषा में विद्येयतया द्वाचित है और रहेती। एक्टर्सल्या भी इनकी स्त्रीयक है। संज्ञायदों के उपरांत स्त्री की यहान की सा सकती है। यदि संज्ञायद हकारों हैं तो तद्भव कियायद भी तैकहों तो स्नवर है।

्र६०६ उच्चारण की अगुद्धता अथवा असावभानी के कारण प्राय: तस्तम शब्द अर्थतस्त्रम रूप में चल पड़ते हैं, जैते—

| क्षर्यं तरसम | बगलोक | धरम  | नीत   | पूरनमासी      |
|--------------|-------|------|-------|---------------|
|              | विवेष | विनय | विवास | भगत           |
|              | मध    | खेत  | रतन   | साथ इत्यादि । |

कभी कभी ऐसे शब्द स्त्रीर ऋषिक जिसने लगते हैं ऋथवा इनमें हिंदी प्रश्यय सगक्र रूपांतर होने लगता है, जैसे—

न्नमानस न्नरमा कारण भरमना व्यापना सूरण न्नादि।

अवभाषा श्रीर श्रवधी साहित्य में ऐसे शब्दों की भरमार है। साही बोली साहित्यिक हिंदी में संस्कृत शब्दों को श्रपने शुद्ध कर में व्यवह्य करने की भ्रष्टित इस्पेक है। दिंदी बोलियों में शिक्षित वर्ग से जुने दुध तःसम शब्दों को अर्थ-तत्सम रूप में कभी कभी स्वापकता प्राप्त हो बाती है। ऐसे शब्द प्रायः पार्मिक और सांस्कृतिक जेन के होते हैं। जैसे—

| श्यान         | विग्यान | चम     | देउता   |
|---------------|---------|--------|---------|
| घरम           | करम     | नितनेम | नमश्कार |
| परस्थाम       | बरत     | मगती   | वेद     |
| सुरग (स्वर्ग) | सबद     | सलो क  |         |

. कादि शब्द इसी कोटि के हैं।

किंदु परन यह है कि क्या जवसुन इन शब्दों को 'तालम' वे भिन्न माना काय ! काशा, ज्ञान, यक का ठीक ठीक उच्चारख है आन्त्रमा, क्यान, यक्का, प्रक्ष का ठीक ठीक उच्चारख है आन्त्रमा, व्यक्त, प्रस् इस बोलते हैं आन्यों, ग्योंन, यगों। यदि यह उच्चारखमेद ही शब्द के तालका कार्य कार कार्य कार कार्य के तालका कार्य कार

बोलियों में संपुक्त व्यंवतीं और य, व, रा, य, च ज आदि ध्वनियों के लोप और अनश्यात के कारण वेदना को बेदना, यह को वस्में, प्रशंता को प्रत्या, (और कभी कभी प्रसंत्रा वा प्रशंता), ऋषि को रिति, वृत्रिय को छत्री और अगत को ग्रोंट कह देना एक संस्कारगत प्रकृति हो गर्द है वो बदे बड़े पंडितों में भी दिलाई पड़ वाती है।

बास्तव में तस्त्रम श्रीर श्रापंतातम का भेद बहुत कुछ उच्छारयाभेद ही है। १ ९०० १०वीं-११वीं शती ने श्रापुनिक भारतीय श्रापंतापाश्चों का काल श्रारंग होता है। तमी ने ग्रावान्दियों तक दिदी प्रदेश श्रदकों, हंरानियों, तुकों श्रीर पठानों का प्रमुख रहा है। १०वीं ग्राती ने लोरप श्रीर संबंधी का श्रामन होने लगता है। दस, पुतंगाल श्रीर संबंधी नोंगों का दिदी प्रदेश से पीचे तो कोई संबंध

नहीं रहा, लेकिन मारत की झन्य मायाओं का प्रभाव हिंदी पर अवस्य पढ़ा। अंग्रेकी भी अपनी शब्दावली के अतिरिक्त इन मायाओं के करियय शब्दों का वाहन बनी और अंग्रेकी के रास्त्रे बहुत से शब्द हिंदी में प्रविष्ट हुए। मुख्तमान और अंग्रेय शासकों के राव्यकाल में विदेशी भाषाएँ शिखा और शासन का माध्यम बन वार्ष थीं। पहले नौकरी पेशा और शिक्षित वर्ग के हारा, फिर फैशन के रूप में और झागे चलकर झनिवार्यता के कारण विदेशी शब्दों का व्यवहार बनवाशा-रखा में बहता गया। विदेश से को नई क्लुएँ आई उनके साथ तस्वंबंधी शब्द भी झाए।

पुरालमानी राज्यकाल में कारही और ग्रंग्नेजी शासनकाल में श्रंग्नेजी राज्यमाथा के पर पर शासीन रहा है। कारहीं के प्रमाश को लगभमा ६०० वर्ष तक और श्रंग्नेजी के प्रमाश को कुल २०० वर्ष तक हिंदी ने ग्रह्ण किया। खता हिंदी के विदेशी शास्त्रताल में श्रंग्नेजी की श्रयेका फारही ( अरवी, तुर्की के शब्द भी कारही के माण्यम के श्रार्ट हैं) का श्रनुपात श्राप्ति है।

§ ६०८ फारसी, ऋरबी, तुर्की शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया आग सकता है—

### ( क ) धार्मिक श्रीर सांस्कृतिक-

| इसास   | ईद       | कलमा           | कामी   |
|--------|----------|----------------|--------|
| कुरान  | खुदा     | खैरात          | दरगाह  |
| दोजल   | निमाज    | पैगंबर         | फतवा   |
| बहिश्त | वाँग     | मन्नत          | मञहत्र |
| युक्ला | ्मुमस्ला | <b>मुहर्</b> म | मौलवी  |
| रोवा   | सुन्नत   | ह≆             | हाजी   |
|        |          |                |        |

### ( ल ) शासन संबंधी---

| श्रदालत       | इस्तीका        | कानून          | किला           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| गवाह          |                | जमेदार         | अमानत          |
| जंग           | वास्त          | जादाद          | तनखः इ         |
| तोष           | दफ्तर          | दरबान          | दस्तावेः       |
| दारोगा        | दीवानी         | दावा           | नालिश          |
| नीकर          | नीकरी          | पेशी           | पेश हार        |
| फीब<br>प्यादा | फीजदारी        | बरी            | र्वक           |
| भादा<br>मोहर  | मुख्तार        | मुकदमा         | <b>भुन</b> तिफ |
| संक्का        | मोर्चा         | रियासत         | सरकार          |
| हवलदार<br>-   | स्वेदार        | <b>सिपा</b> ही | वकील           |
|               | <b>ए</b> वालात |                |                |
| शिचासंबंधी    |                |                |                |

### (ग) शिक्षा संबंधी

| कलम  | कागद  | किताब          |               |
|------|-------|----------------|---------------|
| दवात |       | कियान          | <b>बिस्</b> द |
| 7114 | मुंशी | निकास <b>न</b> | 0             |

|                                                                                                                                |                                                                                      | व्यक्ता व                                                                       | <b>ड शस्त्रसम्</b> ष भौर ।                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ( घ ) व्यावसायिक                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                 | 6                                                      |
| इंतार<br>कैंबी<br>खुलाड़ा<br>दुकान<br>मिस्तरी<br>वायुन<br>इकीम<br>( रू ) कला और विश्वा                                         | कलईगर, का<br>खरीदार<br>तराजू<br>दस्तकारी<br>शीशा                                     | रीगर कसाई<br>गव गिरह<br>दर्बी<br>बनाब<br>सर्राफ<br>सीदा                         | कारखाना<br>विश्वदसाय<br>दलाल<br>मबदूर<br>साईत<br>इलवाई |
| रबाब<br>तबला<br>दमामा<br>मलहम<br>सरोद<br>हैका                                                                                  | अरोइ<br>तंब्रा<br>न बल<br>लफ्जा<br>स्थाक                                             | जुलाब<br>तेजाब<br>नीबत<br>शरबत<br>सितार                                         | ञुकाम<br>दवा<br>मरीव<br>शहनाई                          |
| (च) नई थत्तुएँ—<br>खेल के समान, जैसे —<br>पहराबा, जैसे —<br>बादर<br>मसनद<br>लिहाफ<br>बतंन, जैसे —<br>कुलकी<br>पिरता<br>मुरम्बा | शतरंत्र<br>तोशक<br>रजार्द<br>लुंगी<br>प्याला<br>आल्बुलारा<br>अलेबी<br>पुलाव<br>धमोसा | चौगान<br>कुरता<br>तिकया<br>रूमाल<br>सलवार<br>रकाबी<br>कीमा<br>तंदूर<br>बाल्साही | सुरगावी<br>पाजामा<br>सुराही<br>किशमिश<br>पनीर<br>बरफी  |
| विभिन्न वस्तुएँ, जैसे<br>तस्त<br>इकारा<br>शृंगारिक वस्तुएँ                                                                     | कालीन<br>नरगिस<br>बुका                                                               | कुर्सी<br>मेत्र                                                                 | शामियाना                                               |
| आईना                                                                                                                           | হস                                                                                   | गुलाब                                                                           | युर्खी                                                 |

बादामी

गर्भा

### दियी साहित्य का बुदत् इतिहास

शरीर के द्रांग, बेरे--- कमर कलेबा गुरदा दिल बगल

पश पश्चिमों के नाम, जैसे---

कबुदर बाज धुगँ **धेर** फलों के नाम, बैदे— द्यार ध्यमरूद खरबुवा त**रबु**व

श्रमार रंगों के नाम, जैसे— श्रमरी खाकी गुलाबी तृतिया

पहसान

गालियों के ग्रपशब्द जैसे --

कसरक्त कमीना नालायक पाक्री बदमाश वेतमीत्र वेशसम मकार लक्ष्मा शैतान इरामजादा इरामी

६०२ आवशचक राज्य परार्थनामों की छापेचा कम हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको सहज में हिंदी के जनभाषा राज्यकोश से निकाला न जा सकेगा। उदाहरस्--

खशासद

### संशा---

उम्र

संदर्भी गस्सा गुजर वसर चापलसी बवानी जब:0 जिह जिम्मा कोर तमी ब तारीफ: तरीका दंगा ਣਣੰ टर्झा नकल नखरा नकराता नुकसान **निगराजी** परवाह कायदा फ्रमंत बदला बीमा येगार सालिश मौका रियाज रोब ग्रह शरास्त गर्यं शैतानी शिकायत सर्दी सिफारिश **डिग्ग**न हास

विशेषस्—

न्नसती खाली खिलाफ ग्र**लट** गरम गैर चालाक जनर (जनरदस्त है)

# हिंदी का शब्दसमूह और सब्दार्थ

|                         |              |                          | manufa sett die         |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| चनना                    | विदी         | श्रुरभी                  | तनदुरस्त                |
| तंग                     | तामा         | तैयार                    | ्र दस्त<br>वनद्व        |
| दोस्त                   | नगद          | नरम                      | ३ <i>५०</i> ०<br>नकश्री |
| - नालायक                | पसंद         | फलाना                    |                         |
| बदनाम                   | बरावर        | वारीक                    | फालत्<br>नीमार          |
| बेईमान                  | वेकार        | मदीना                    |                         |
| सुद्धा                  | मामूली       | मँजूर                    | सुक्त                   |
| साचार                   | लाल          | सदा                      | रद्दी                   |
| कियापद                  |              | 4141                     | वफेद                    |
|                         |              |                          |                         |
| श्रावमाना               | कबूलना       | खरीदना                   | गुबरना                  |
| गुदारना (गुवारीदन)      | तराशना       | तहसीलना                  | दफनाना                  |
| दागना                   | बदलना        | वहसना                    | वस्थानाः.               |
| शर्मानः                 | सुस्ताना     |                          |                         |
| कियाविशेषण              |              |                          |                         |
| <b>श्र</b> क्तर         | करीब करीब    | खुब                      | चल्दी                   |
| चरूर                    | बरा          | दरश्चरत                  | करदा<br>फौरन            |
| वेकायदा                 | वेफायदा      | यालायाला<br>वालायाला     |                         |
| <b>मसल</b> न            | शायद         | चाला बाला<br>स <b>ही</b> | बिलकुल                  |
| संबंधस्चक               | 4.14         | 961                      | <b>इ</b> मेशा           |
| अलावा                   | तरह          |                          |                         |
| बाद                     | रूपक         | तरक                      | निस्वत                  |
| समुब्चयबोधक             | 444          | बास्ते                   |                         |
| क्योंकि                 | _            |                          |                         |
| समान<br>ताकि            | कि           | चूँ कि                   | वस्कि                   |
|                         | <b>मग्र</b>  |                          | याने                    |
| या                      | 4            | वरना                     | लेकिन                   |
| विस्मयादिबोधक           |              |                          |                         |
| ऍ                       | खैर          |                          |                         |
| उपसर्ग                  | W.           | बस                       | शाबास                   |
|                         |              |                          |                         |
| ऐन : जैसे ऐन बसानी ह    | Ŧ.           |                          | *                       |
| कम : जैसे, कमनोर, कम    | क्कित, कमदास | में                      |                         |
| खुरा : जैसे, खुराब् में |              |                          | *                       |
| 5-VV                    |              |                          |                         |

### किंदी व्यक्तिय का बहत प्रतिहास

तीर ! जैसे, तीरबिंदी, तीरवरकारी में ज्ञा : जैसे. जासम्बद्ध जाजायक में बद : जैसे. बदनाम, बदमाश में : जैसे बेचारा, बेकाम में

हर : जैसे, हरवडी, हरवात में

कळ उपसाज", से दर ( दरश्रसल ), वर ( वरखास्त ), वा ( वाजाप्ता ), बिल ( बिलकुल ), ला ( लाचार ), हम ( हमउस ) ब्रादि विभिन्न शब्दों में ती यहीत हुए हैं, पर उपसर्ग के रूप में स्वतंत्रता के साथ हिंदी शब्दों में प्रयुक्त नहीं होते। इसी तरह प्रत्ययों में भी दहत कम हैं को शब्दनिर्माण में काम आते हैं; कते बताय शब्द प्रत्यय समेत भले ही वीसियों लिए गए हैं।

### प्रस्थय

ः जैसे महागी, टंढी (संज्ञाएँ);

गिरी : बैसे गंदागिरी :

दान : जैसे थकदान, पानदान :

दानी । जैसे मन्द्ररदानी, बन्चेदानी:

दार : जैसे थानेदार, साभेदार

वार : जैसे नंबरवार, पंक्तिवार

वान : जैसे गाडीबान, कोचवान बंद : जैने हथियारबंद इस्यादि ।

े ६१० खरवी पारसी शब्दों की बोलनाल की आधा में तो हिंदी क्या में ढाल लिया गया है, परंत साहित्य में ये दो रूपीं में प्राप्त होते हैं। भारतेंद्रुया से पहले की कृतियों में न देवल के खा गा ज फ मिलते ही नहीं बलिक य के स्थान पर ज ग्रीर व के स्थान पर व पाया काता है। यह संयोग की बात है कि उस काल की क्रतियों की साहित्यिक भाषा जनभाषा के निकट है। उदाहरसास्यरूप कवीर की बाखी में से निम्नलिखित शब्द इस प्रसंग में उल्लेखनीय है-

श्रकलि ग्रस्टासि (ग्रर्जदाश्त) श्रमग्राज इकतीचार (श्रक्तियार) कागद (कागव) इलफ (इफल) खसी (खशी) चराकु (चराग) बवाबु (बवाब) नीसान (निशान) निवास (नमास) नदरि ( नकर ) नजीकि (नजदीक) पैकांबर (पैगंबर) बरक्स (बर-श्रक्स ) बस्ति (बरुश) परेसानी ( परेशानी ) भिसत (बहिरत) वरीकी (शरीकत) सरवात ( सहवान ) हसीस्रार (होशियांर ) हवृति ( हजूर ) हब,लु ( ग्रहवाल )

मारतेंद्रपुग के ज्ञाचवान के शाहित्य में सही बोली के उदय के शांव हिंदी भाषा उर्दू की होक में शिवित वर्ग की चिंता अधिक करने सभी और कारवी अपनी के शब्दों का यथांचेयव गुरू प्रयोग करने के प्रवस में लग गई। वर्तमान हिंदी शाहित्य में कागद, कोशिश (कोशिश ), तगादा, दखलत, नगीच, मकदूर, अविकल आदि उद्युव क्यों को आसीश मानकर त्यायव समक्ष गया है, व्यक्ति बोलियों में ये ही रूप खाल भी प्रचलित हैं।

इपर के हिंदी लाहित्य में फारली श्ररती के ऐसे शब्दों का प्रयोग भी मिलता है जिनको केवल शिख्ति व्यक्ति ही समक्त सकते हैं, जैसे —

मैं गीत बेचता हूँ — कुछ श्रीर डिबाइन भी हैं ये इस्मी (भवानीप्रसाद मिश्र) सहज उसका सैंदर्यकोष बढ़ गया है ( सर्वेश्वरदयाल )

हो चुकी दैवानियत की इतिहा ( भारती )

पुरुदार्गीक्षीर सिनरसीदा होने का सन्त है (साली कुर्सी की आस्या— सस्मीकात सर्मा)।

कया लाहित्य में कान्य की क्षेत्र्य यह प्रश्निक कुछ क्षिक है। ह्यायानारी युग के बाद प्रगतिवादी लाहित्य में ऐसे शब्दी का बाहुस्य है। लेकिन ऐसे शब्द व्यक्तिगत शैली के कार्या ही प्रयुक्त दुए हैं, हिंदी भाषा के शब्दभांडार में इनकी कीई स्थान प्राप्त नहीं है।

६२११ एशिया की सम्प्रकालीन युवलमानी भाषाओं में वे हिंदी ने तुकीं के शरू एक्टे कम, अप्ती के उत्तरे क्रांपिक श्रीर पारती के सबसे अधिक अपनाय है। इतका कारण स्पष्ट है। मारत में आनेवाले तुक संस्था में कम थे; संस्कृति में भी वे बहुत पिक्कृट दुए थे।

| भाका आग           | (मालिक)     | उववक (मूर्व)      | उद्               |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| काब्              | <b>कुली</b> | कुसी              | <del>कें</del> ची |
| <b>फी</b> मी      | स्रा        | गलीचा             | चमचा              |
| खक्रमक (परथर)     | चाकू        | चिक               | चेचक              |
| वाजम              | तमगा        | तगार '            | युक्              |
| त्रानी            | तोप         | तोशक ( दु॰ फर्श ) | दारोगा            |
| वस्रशी            | बहादुर      | बावर्ची           | बीबी              |
| बुकवा             | बुलाक       | मुचलका            | लाश               |
| सीमात प्रश्यादि । |             |                   | -                 |

वे दुर्की भाषा के शब्द हैं। फारली राजभाषा तो अवश्य यी, लेकिन इस्लाम के प्रचार के उक्तांत उत्तमें अरबी तत्व प्रविष्ट हो गया या। शब्दावली में विशेषसंबा कारणी तथा प्रधान था। शासन, शिका और संस्कृति के देश में फारणी का प्रमान काविक पड़ा।

े ११२ भारत में बरोबीय लोगों का बागमन वास्को हि गामा की खोख के बाद सन १५६८ से होता है। लेकिन हिंदी प्रदेश में उनका प्रभाव १६वीं शती के मध्य से बारंग होता है। यदाय बंग्रेबों ने निहार की दीवानी सन १७५७ ई० में इस्तगत कर ली थी. तथापि शासनप्रबंध भारतीयों के ही हाथ में या । सन् १७७३ ई० में इलाहाबाद और बनारस. १८-५ ईं० में गोरखपुर, बहेलखंड और दीकाव, एवं १८५३ ई • तक श्रवध, दिल्ली और पंबाब पर औरतेवीं का अधिकार कम गया था। सन १८०० ई० में कोर्ट विलियम कालेब की नींव पढ़ी। इसमें रहकर हिंटी के कक शाहित्यकार, भाषाविद और कुछ कर्मचारी काँगरेबी के निकट संपर्क में बाए । सन १८३० ( प्रेकाले के समय ) से अँगरेजी शिखा चीर शासन की भाषा बजने सरी । बैंगला के माध्यम से भी हिंदी ने सप्रत्यन्त प्रभाव प्रदेश किया । पह शती में ही झेंगरेबी अपनी भौतिक चकाचींच के साथ इस प्रदेश के जीवन के क्रिक सेक में हा गई। राक्तीति, शासन, शिक्षा, प्रेस, जान विज्ञान, धर्म, कला कादि ही नहीं, हाट-वाकार कीर घर द्वार तक इतका प्रभाव व्यास हो गया। किस व्यक्ति की शिक्षा का स्तर कितना ऊँचा है. उतना ही अधिक कन्यात उसकी भावा में खेंगरेजी का है। ऐसे ही लोगों के द्वारा साधारण जनता में उन शब्दों का प्रसार होता रहा है। हिंदी साहित्य में, प्रसादोचर काल में, विशेषतया झँगरेबी के प्राय: ऐसे शब्द भी पाए काते हैं को कनसाधारमा में प्रचलित नहीं और हिंदी शब्द-मांदार का श्रंग नहीं बन पाए है।

्रहर३ प्रचलित हिंदी में कॅंगरेची के वनने क्राधिक शब्द शावन वंबंधी हैं। क्रगरेची शावनकाल में क्रनेक नए विभाग और नए पद स्थापित हुए। इनने वंबंधित शब्दावली में स्थापित्व दिलाई देता है। उदाहरशु—

| <b>अ</b> थीज | ग्रदेली     | इस्टाम            | क्लहर    |
|--------------|-------------|-------------------|----------|
| कांस्टेबुल   | कोरट        | कोटफीस            | गार्द    |
| 43           | जेल         | डिपटी             | पिन्सन   |
| पुलिस        | मक्किट्टे ट | रषट               | साट      |
| वारंट        | समन, आदि    | का संबंध राज्यशास | न से है। |
| कर्नल        | कसान        | वर्ने स           | परेड     |
| लप्टैन       | रंगकट सादि  | शब्द सेना संबंधी  | R1       |
| इस्पेस       | इंबन        | टेशन              | टिकस     |
| पिलेटफारम    | बिस्टी      | मेल               | रेश      |

सिंगल कादि रेखने विभाग से यहीत हुए हैं। रेलवर्ड दरतेकर क्षंप्रेतर पलटिस आदि चिकित्सालयों से आह है। फास्टर क्योबर मीर रंस विदय र बीजिया खफतर समर्क पोस्ट मास्टर सपरबंट छाडि विभिन्न अपि-कारियों के पर है।

ã. चेह डीपू वासकार सनीका हर राशन आदि विविध क्षेत्रों के शब्द है है रंग शिका संबंधी शब्दों में इस्लेट स्कल काले क कारी विशिधन चें मिल फीस **वें** स होतहर के श्राति-मास्टर रिक्त हाकी, फुटवाल, मैच ब्रादि उक्लेखनीय हैं।

काँगरेकों की देखादेखी और उनकी बावस्यकताओं को पूरा करने के लिये रहत सहत के बीसियों सामान यहाँ पर आप और फिर शासक वर्ग के खनकरता में भारतीय जीवन का श्रंग बन गए । इनसे संबंधित शब्दों के उदाहरशा —

कोट वाकिट पष्टरावा -- कफ कालर निकर पतल् न पाकिट पालिश बट विश्विस बरस न्दश स्वेटर विलीपर: वास्कट eria केत जी शिला ख पलेट बोतल सालदेन खानपान-कनैन बेक टीस हेरी तमाख् विस्कट विशंकी माचिस शोहा : सिगरेट मनोरंबन — ठेटर विरास वैस्कोप **चिनीमा** रेडियो हारमोनिया: यंत्र-बाहन--गैस वासलेट ( गैसलाइट ) टैर यात्रा श्रादि-ट्रइ पिटोल टय प पंच फोट मसीत सीरर श्रम सरकेव साइकिल सादि शब्द पश्चिमी वैज्ञानिक सम्बता के साथ खाए हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न विभागों और व्यवसायों से संबंधित झँगरेची शब्द

### हिंची साहित्य का प्रदत् प्रतिहास

बहुत से हैं, पर इनका प्रसार कीर व्यवहार सीमित क्षेत्र में होता है। उनमें कुछ ऐसे भी है जिनको हटा देना ऋभी सहय भी नहीं है, कैसे---

| MA HI E IMMAN COL AND WALL                   |                      | रंच             |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| इंबीनियरी में—नट<br>चिकित्सा में — श्रापरेशन | बोरह<br>ट्रॅसिंग<br> | • वार्ड<br>पाइल |
| शिक्षा में ज्यामेट्री बाक्स                  | हर्माबेंट            | Confee mea      |

विश्वी भी सरकारी विभाग में देखा जाय तो एंसे बीसियों पारिभाषिक शब्द प्रचलित है जिनसे साथ रख जनता अपिरित है।

यह वात उल्लेखनीय है कि बनवाभारण की आवा में लगभग कभी काँगरेजी से आगार राष्ट्र संज्ञापद है। और संज्ञापदों में भी आवः जातिजावक है। आव वायक संज्ञापद केवल शिक्षित समाव में व्यवहृत होते हैं, पर इनका कोई भविष्य नहीं है। पर संनदल से पियोपण, कोई क्रियापद, कोई अध्यय लेंगरेजी का प्रचलित नहीं हो पाया।

्रहर्श क्राँगरेबी के माध्यम से हिंदी को जो पुर्तगाली शस्द प्राप्त हुए,

| जनक उदाहरण भ हर-<br>श्रामानः<br>श्रामा<br>कसरा<br>ममला<br>तंपाकू<br>परेक<br>पीया<br>शालटी | ग्रचार<br>कमी ज<br>काज<br>गिरका<br>ती लिया<br>पान (रोटी)<br>फर्मा<br>बुताम | न्नालमारी<br>काज्<br>किस्तान<br>गोदाम<br>मीलाम<br>पादरी<br>फौता<br>मस्त्ल | ग्रालपीन<br>किरवर<br>किरव<br>वाबी<br>परात<br>पस्तील<br>फांधीसी<br>सेव |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| वाल टी<br>यशू                                                                             | बुताम<br>संगदा                                                             | सस्तूल<br>संतरा                                                           | सब<br>सागू (दाना)                                                     |
| फांबीबी शब्दी में—                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                                       |

श्रंपेत्र कार्त्स कूपन कांगीसी उक्लेखनीय है। इन शब्द-- वुस्प बस (टोंगे का)

यूरोप की भाषाओं के अतिरिक्त एशिया की चीनी, जावानी, तिम्बती आदि भाषाओं के कुछ शब्द भी हिंदी में पाए जाते हैं; चैते—

चीनी-चाय, लीची । जापानी-भंपान, रिक्शा । तिक्वती-डाँडी । ६ १:५ विदेशी शब्दी के मिल्प के लंक में पक बात और कह देता आवश्यक है। मक कियों की शब्दाली का विश्वेल एक कर देला गया है कि उत्तमें विदेशी तथा दाई तीन मिल्रात है कारिक नहीं है। रीतिकाल में यह तक समावता वह गया। आधुनिक काल में भी विदेशी शब्द तो अवश्य वहें हैं। फिर भी आधुवात बहुत कम है। उदार आप 'आमाशिक हिंदी कोश' में अ' ते आरंभ होने लो के प्रतास अपने के स्वार में किया है। उदार आप 'आमाशिक हिंदी कोश' में अ' ते आरंभ होने लो के स्वार में किया है। उदार आप 'आमाशिक हिंदी कोश' में अरे ते आरंभ होने लो के स्वार में के स्वार प्रतास होने के स्वार में के स्वार प्रतास होने की स्वार मार्थ के स्वार प्रतास होने के स्वार प्रतास होने स्वार स

्रे ६ १६ इस प्रसंग में नितात विदेशी शारिमाधिक वैज्ञानिक शब्दावली का विवेचन नहीं किया गया है। उस शब्दावली के भविष्य के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि उसके प्रचलन में बनता का नहीं, सरकार स्त्रीर विद्यासंवर्ण का अधिकार है। सामान्यत्या यह कहने में की सिंही दे कि पुश्चित्र रे शारित स्वयास प्रकार है। सामान्यत्या यह कहने में की परिवोच्च कर विदेश कर में स्वयास स्थानार आपरोप और ऐसे प्रवार्ण के नाम भी उसी कप में तेने पड़ेंगे किस कप में स्वयास स्थानार आपरोप और ऐसे प्रवार्ण के स्वयास स्थानार आपरोप स्थानार में म्यव्हत होकर देश देशांतर में प्रशासित हुए हैं।

् ६१० प्राइत वैवाकरणों ने 'देशी' की जो परिभाषा की है वह नकारा-स्मक तो है, पर प्राय: विद्वान् उतको स्वीकार करते हैं। अपने ग्रंथ 'देती-सह-संगकी' के कार्यभ में का नार्य हेम्बन्ट लिखते हैं---

> देशी ये लच्चो न विद्धा, न प्रविक्ष संस्कृतानिधानेषु । न च गौगा-लचगा-शक्तिसंभवाः ते इह निवदाः ॥

स्रमांत् देशी के स्रंतमंत वे राज्य नहीं स्राते (१) विज्ञका श्रमं गीया लख्या शांक हारा परिवर्तित हो गया है, जैते 'गदहा' या 'उस्ल्' का स्रमं 'पूर्ल', 'नक्दर' का स्रमं 'परेशाजी' अथवा 'हाय' का स्रमं 'दींव' (२) वो संस्कृत अभियाजीं में प्राप्त होते हैं, भीर (३) वो संस्कृत से सिद्ध हो सकते हैं, अर्थाल् तद्भव एवं स्वर्थक्षम शब्द तथा साज विकाल में गढ़े हुए तस्क्षम पारिमाधिक शब्द।

देशी दुःसंदर्भाः मायः संदर्भितापि दुर्भोधाः' तथा 'पूर्वेरसाधितपूर्वाः देरयाः' श्रर्थात् देशी के श्रंतर्गत वे शन्द नहीं झाते वो संस्कृत से विद्र या संदर्भित हो सकते हैं। इन परिभाषाओं का ऋभियाय यही है।

हिंदी के प्रसिद्ध नैशाकरण पंडित कामताप्रसाद गुरु के अनुसार 'देशव वे शश्द हैं वो किसी संस्कृत ( या प्राकृत ) मूल ते निकले हुए नहीं बाव पढ़ते और उनकी स्पुश्पित का पता नहीं लगता, बैसे संदुक्षा, श्विककी, पृक्षा; ठेस इत्याद ।'

<sup>े</sup> दियो ब्यानस्थ, जागरीय वादियो समा, काशी, सं० १६७०, पू० ११ ।

डा॰ श्यामसुंदरदास गुरु जी के कथन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि देशज वे शब्द हैं जिनकी ब्युप्पत्ति का कोई पता नहीं जलता।<sup>१९</sup>

डा॰ धोरेंद्र वर्मा का कहना है कि देशी शब्द वे ही हैं को भारतीय क्रमायं भाषाओं ने आए हैं। डा॰ उदयनारायण दिशारी ने हरी बात को यो कहा है "आए दिश्ति हां उदयनारायण दिशारी ने हरी बात को यो कहा है "आए दिशारी के को शरूर संस्कृत, माकृत क्षयना क्षयोंकीन क्षार्य भाषा में का गए हैं ने देशी हैं। वरि हम तत को खीकार किया जाय ती प्रत्न यह उठता है कि अनुकरणात्मक शब्द किय वर्ग में तिने को खेगे ? क्योंकि डा॰ वर्म छीर डा॰ तिवारी के अनुवार शब्दमृत्त्र से तिन के खियाँ हैं —क-भारतीय आप्रांभाशों का शब्द समूत्र क्षया मार्चियों है कहा हम तथा मार्चियों हम सम्बद्ध का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त हम हम तथा मार्चियों हम स्वाप्त स्वाप्त हम स्वाप्त स्वाप्त हम स्वाप्त का स्वाप्त स्वाप्त हम स्वाप्त हम स्वाप्त स्वाप्त हम स्वाप्त स्वाप्त

गुरु कीर स्थामनुंदरराच अनुकरणात्मक शब्दों को देश अ सब्दों ने भिन्न वर्ग के बतलाते हैं। प्राकृत वैयाकरणा ऐसे शब्दों को देशी शब्दों में गिनते आए हैं।

वह बात भी टीक नहीं मालूम होती कि देशी वे राज्य है जिनका उद्यास प्राचीन क्यायंभाग है सिद्ध नहीं होता। एक प्रदन्त तो वह दे कि किस क्यायंभाग हो सिद्ध नहीं होता। एक प्रदन्त तो वह दे कि किस क्यायंभाग हो सिद्ध नहीं होता। एक प्रदन्त तो वह वह कि किस क्यायंभाग होता हो प्राचील की प्रामाणिक कीर संपूर्ण भागा जाय ? संस्कृत ने क्यायंभाग किस होता है का पाए ? वोस्तवाल की भागा में देशी तत्व व्यवस्थान क्यायंभार किस होता है का पाए ? वोस्तवाल की भागा में देशी तत्व व्यवस्थान क्यायंभार किस होता है होते हैं कीर उनका व्यवस्थारिक (निराय कि का) शब्दमां वह किस करती है कि सम होता है। क्यायंभाग में स्वर्ण की की प्रयुक्त वह सिद्ध करती है कि सम होता है। वोस्तवाल कीर होता में है साक की पांची पांची की प्रयास की की प्रमुक्त की प्राचील की स्वर्ण की की प्रमुक्त की प्रवास की की प्रमुक्त की प्रवास की स्वर्ण की प्रमुक्त की प्रवास की की प्रमुक्त की प्रवास की स्वर्ण की प्रवास की प्रव

हिंदी मःशाका विकास, बनारम, खं० १६०४, पू० ३१

र तिरी मं भ का इतिहास, प्रवार, १६४० ई०, मूनिका पू. ६८-६६

ह दिरी भाषा का उदमम और विकास, प्रवास, संव २०१२, पृक २१२

शब्द न होने बर भी यदि अभिधान में न मिक्ष सका तो उसकी संज्ञा 'देखी' हो गई। अभिधान तो कोई भी अपनी भाषा का संपूर्ण शब्दर्सम्हनहीं है।

यदि डा॰ वर्मा का मत स्वीकार किया बाय ( यदावि वह है ब्राचार्य हेम-चंद्र के बिरोध में ), तो दसरा प्रश्न उठता है. प्राचीन आर्थभाषाओं के शब्द-मांदार में बार्य तत्व कितना है और बानार्य तत्व कितना है. यह स्या बाना बा सकता है ? बार्य और अनार्य को बालग जलग करने के लिये बातेक मारतीय मानावों का जान अपेसित है । यास्क और पाणिनि ने कुछ शब्दों के उदाहरण गिनाए है. किंत भाषा का संस्कार करने की धन में ऐसे देशी शब्दी और प्रयोगों को खपश्चक्र कहकर निकाल बाहर फेंका गया है। इतका खर्य यह नहीं है कि संस्कृत सरकातीन देशी तत्त्र से बची रह गई । वैदिक अश्मन, वृष ( उपन् ), रायस उदन् , आद श्रीर पत की जगह संस्कृत के क्रमशः प्रस्तर (हिं॰ पत्थर ), बलिवर्द (हिं॰ बरधा. बैल ) धन, जल, खाट और उडडीय (हिं उडना ) देशी प्रभाव का परिसाम दिखाई देते हैं। इनके श्रतिरिक्त घोटक (हिं० घोड़ा), कुक्कर (हिं० कुक्र; कचा ), वाकिनी , हि॰ वाहन ), टंक ( हिं॰ टका ), टंकार, टक, टिहिम, बमल, खेला, घंटा, इंटक (हि॰ घटना), भाटक (हि॰ भाडा), चिक्कण (हि॰ चिकना ), नट, मंडूक ( हिं॰ मेंटक ), कुटी ग्रादि आर्यभाषा के शन्द दिलाई नहीं देते । अल में देशी होते हुए भी हिंदी के लिये ये शब्द प्राचीन आर्यभाषा के हैं। जिस प्रकार हिंदी में विदेशी शन्दसमूह की हम महमूद गननवी के आक्रमण के बाद से विवेचित करते हैं, उसी प्रकार हिंदी के देशी तत्व का भी विचार हिंदी के उदगम के बाद से करना होगा, नहीं तो असंगति बनी रहेगी ।

आरतीय शार्थेतर शब्दों को इस देशी शब्द समूद का एक श्रंगसाय जानते हैं और लड़ी बोली दिंदी का यह श्रंग बहुत पुछ भी नहीं है। विदारी, बचेली श्रीर छुलीसगढ़ी बोलियों में ऐसे शब्द बहुत श्रविक संवया में हो सकते हैं, क्योंकि इन बोलियों का संवर्ष बुंडा, सुंदारी, संवाली, तेलुगू आदि से बता हुआ है। लड़ी बोली प्रदेश झार्थेतर साव्या हो से स्वा सुक्त से स्वा से स्वा सुक्त से स्व सुक्त से से स्व सुक्त से हैं। उदाहरखा—

```
    मुंबरि-क्षाता (पीधना, हिं॰ काटा) कदुक्षा (हिं॰ कद्दू)
    चाउलि (हिं॰ चावल) क्रातीप (हिं॰ क्राता)
    इत (हिं॰ स्था) महक्षी (वलप, हिं॰ टेडामेदा)
    महर (न्वाला, हिं॰ मुलिबा) मुंता (हिं॰ मुँता)
    कोटा (पीतल का पात्र हिं॰ तीटा) तीटा (हिं तीटा)
```

२. खाटी— देशस्वाप (हिं॰ कीमस्वाव कपड़ा) विंबार (कष्ट, हि॰ श्रेवाल) धारिया (नदी घाट, हिं॰ याली) दिश्रोग, दोंग (लक्स्दी, नाली, हिं॰ डोंगा)

सुष (टोकरा, हिं॰ सूप)

३, संधाली—श्रकोर **श्रा**ट

गुहार चेंडा पाउँ+हार भिंड

भंटो

Y, श्चारिट्रक - श्रष्टक (हिं॰ श्रीटका) विक्ला (हिं॰ श्रीला) गुटि (हिं॰ गोटी) गोद (हिं॰ गोटी) गोर (हिं॰ गोड़) स्त्रीग (पेट, हिं॰ चोंगा)

कोल (लटकना हिं॰ भूल, भूला) टिल (पर्यंत, हिं॰ टीला) टेगो (पक्षा, हिं॰ टेल) ताझ (दादा, हिं॰ ताऊ) फिक (हिं॰ भीका) वप (हिं॰ नाप)

बेटिना (दिंश्वेटी) लुक (दिंलुश्कना) भाई (वहिन, हिं० बाई) सियबोर्ड (हिं॰ सहबन का पेट)

क्षां व्यवसी ने कीचड़, गुड़, गेंडा, टाँग, ठुंठ, टाड्रिम, पागल, बेंगन, मेंबा खाटि खतेक मध्यों को खाटिवासियों की इन्हीं भाषाओं से व्यवस्थ माना है '

\$ ११ ८ भ्यति का शतुकरण फरके रूट राज्य बनावे की प्रवृत्ति आहित-मानय से लेकर शास तक प्रत्य नहीं है शीर देशी तथ्य में ऐसे शब्दी की संख्या सिकही इकारों तक है: ये अनुकाशत्मक शब्द देशी कारीगरी के उत्कृत नम्मूने हैं अहे हैं हैं से स्वति का प्रदुख गाग। प्रायः शब्द उस उस भ्वति के लिये ही प्रयुक्त कोते हैं औ

काँगैं-कार्य स्तरक स्तुपर-कृतुर चूँ-चूँ इटलँ-टूँ टनक दक्षर भनकार दहाड़ वक-वक महमह इत्यादि ।

कभी कभी वही शब्द वस्तु या व्यावार के श्रोतक होते हैं, जेते — स्वस्था। स्थितविकाना गराड़ी पसीटना श्रंपक

स्रसंस्था स्थितिवाना गराई। पसीटना प्रेपकः पंत्रीक्षना दगमगाना दुगहुगी ढिंढोरा धक्का पुचकारना फटमाटिया पाषह विदक्षना क्यादि ।

प्री-प्रियम एँड प्री-ट्रे विश्वयन इस इंडिया, भूमिका, पु॰ १६--१६

कई बार प्वति की सुक्ष कःपता कर सी बाती है और शब्द में अमूर्व भाव की पोतना अधिक हो बाती है। ऐसे शब्दों में श्रीकार्य, किशायद, विशेषसा, अब्यय आदि सब मकार के शब्द होते हैं, बैसे —

गड़बड़ क्षि: ऋत्की टटीलना डींग घोषा पत्र पकड़ना विवारिका महक लदलदा लेटना लचक इत्यादि ।

स्रमेक प्रत्यव वरतुतः ध्वन्यासम्बद्धं को तद्भव शन्दों के साथ लगकर स्रयंविस्तार में सहायक होते हैं, जैने - क,-इ(।) जटाकरण ---

हुसेह टुकड़ा धमक पछाह फटक मुखड़ा लेंगड़ा सहक इत्यादि।

कई शब्द मित्यानि के रूप में गढ़ लिए बाते हैं, जैवे आतामने सामने, आहोत पहोता; आत पास, गोल मटोल, आलग यलगा, रोटी आरेटी, मेल कोल, नाले चुले, चुपचाप, गालीगलोज, नंगपदंग, हत्यादि में आमने, आहोत, आस, मटोल, गचन, औटी कोल, नूचे, चाप, गजील, यहंग प्रकृप्यक् तो निर्यक्त साने हैं लेकिन अपने विक के साथ मिलकर आयंवेदिएट्य ला देते हैं। आता शब्दशास्त्र में तथा भाषा के भंडार में इनका महत्व निर्यच्त है।

कभी कभी प्रतिष्वनित शन्द स्वतंत्र ख्रर्थरुचा स्थापित कर लेते हैं, जैसे:— उत्तरा-सुन्दा, इंड-मंड, डील-डील में सन्दा, मंड श्रीर डील।

कई शब्द संबद्ध ऋथों में एकरूप कर लिए बाते हैं ऋथवा नए डाल लिए बाते हैं, जैसे :

कहाँ, यहाँ, वहाँ ; ऐसा, वैसा, जैसा ; क्याँ, दायाँ ; गोरू, दोरू ; सौंचा, दाँचा क्यादि ।

कभी कभी स्वरमेद अथवा व्यंबनभेद करके शक्दों का परिवार सा बना श्विया बाता है और किसी एक आधार को लेकर ध्वनिवैचिन्य की प्रक्रिया देशी शब्दतस्य को समुद्रा करती रहती है। उदाहरणः

र्तुंड को स्नाधार मानकर तोंद, टोंट, टोंटी, ठोंडी, टुंडा स्नादि; पुट से पोट, पेट, पेड़, पाट;

उक से-दिक, टिक, देक, ठीक, ठोक, दुकना, ठेका, ठीक इत्यादि ।

कई बार भाषा दारिह्य के कारणा लोग देशी गढ़न से काम लेते हैं। बच्चे बूढ़े, की, पुरुष काम पक्षने पर आपना शब्द गढ़ लेते हैं और अनेक ऐसे शब्द मावा का मांडार अरने लगते हैं। बच्चों के गड़े दूर शब्दों में काका, वाबा, वाबा, मामा, मामी, बीबी, बूबा, दीदी, दादा, चाचा, लाला, नाना, बीबी, कूटी बादि उत्लेखनीय हैं। देशती क्षियों शब्द गड़ने में बड़ी दख होती हैं। उनकी शालियों में गीदी, उच्चा, नाठी, चोचल-दाई, खतेल, लोठा, सुस्टंडा, मीदू, मोटा, चरा, बादि शुद्ध रेशी गड़न हैं।

कभी कभी लीक या परिदाल में अध्यश गोधनीयता के विचार से देशी हाब्द गढ़ने पढ़ते हैं। टर, फिछ, हट, धच प्रथम वर्ग में, और जुआरियाँ, वटेर-बाबाँ, कहरताबाँ, उसीं आदि के शन्द दूसरे वर्ग में संमित्तित है इनकी चर्चा पढ़ते की चा जुड़ी है।

- \$ ६१६ देशी कारीगरी का नमूना एक यह भी है जिसे समन्वयायोजन ( एतेंबलिंग = इचर उधर के शुर्वे लेकर ख़दने कारलाने में जोड़ना ) कह सकते हैं। ऐसे सन्द शुरू देशी नहीं कहे वा सकते। उदाहरसः :--
- (१) दो भाषाओं के पूर्य तत्व, जैसे रीति रिवाज, काला स्पाह, धर-पकड़, खेल तमाशा, यका मोंदा, हाट वाजार।
- ( र ) एक माथा का पूरा तत्व श्रीर दूसरी भाषा का आशिक तत्त्व, जैसे थानेदार, जुदेदानी, नेथबक;
- (१) दो शन्दों के प्रांशिक तत्त्र, जैसे लाठी (लगुङ्कीर यधि के मेल से) फलाँग (फाँदना प्रीर लॉपना से) इत्यादि। इन शन्दों को वर्श्यसंकर (दोगले) भी कहा जा सकता है।

#### श्रन्थ उदाहरण ---

| चोरदरवाना | चौकीदार         | चौराहा      | जेनघडी        |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|
| भंडावरदार | डाकलाना         | तिमाडी      | तिदरा         |
| दिलचला    | <b>धोदे</b> बाव | पानदान      | <b>फुलदाम</b> |
| सटरगरत    | मालगुदाम        | मोदीखाना    | मिलनसार       |
| राषमङ्ख   | लट्ठबंद         | इथियारबंद । |               |

# हिंदी शब्दार्थ

## शब्द और उसका अर्थ

े ६२० शब्द स्तीर सर्थ का स्त्रभिन्त संबंध प्रायः भाषाशास्त्रियों ने स्त्रीकार किया है। इस संबंध का कहा भारी प्रमाशा यह है कि शब्द के बिना कोई खर्य नहीं और दार्थ के विना कोई शब्द नहीं । जिस शब्द की कोई शक्ति नहीं, यह शब्द तहीं बहा बाता । स्वति सार्थक होका ही शब्द कहलाती है । जिस स्वति का कोई सर्थ नहीं होता वह श्रस्थामी श्रीर स्वितिक होती है । उसका कोई 'प्राहक' नहीं होता । जब्द श्रीर खर्च के इस संबंध की आकरिसक श्रातिस्य श्रीर कत्रिस ( मन्ध्यक्त ) माना गया है - तभी तो भाषामेद इतने ऋषिक है और एक ही भाषा में किसी शब्द का कोई खर्थ स्थिर नहीं रह पाता । 'बट' शब्द का खाँगरेखी में कर्य जता' श्रीर हिंदी में 'खना' होता है. 'बार' का श्रर्थ खेंगरेबी, संस्कृत, पारसी, तमिल व्यादि भाषाको में भिन्त भिन्त है। पत्र' का क्षर्य 'शिरनेवाला' से 'पता', 'कारक', 'चिटी', 'समाचारपत्र' हो सथा है। यह बात भी विचारकीय है कि एक ही यस्त विचार ऋथवा व्यापार के सिये भिन्न भिन्न भाषाओं में िन्न भिन्न शब्द मिलते हैं, जैसे रोटी के लिये कॉगरेबी में 'बेड', लेटिन में 'पानिस', पर्तवाली में 'पान', फारसी में 'नान' और सिंधी में 'मासी' शब्द है। मिटी के शिलाम के लिये हिंटी प्रतेश की बोलियों में ही कई शब्द है। शब्द कीर क्षर्थ का सर्वत्र बनावटी है क्योंकि स्वतः शब्द में येसा कोई आतरिक गरा क्षत्रवा संगठन नहीं होता जिनसे व्यनि तुरंत किसी विशिष्ट पदार्थ की द्योतक हो बाय । भाषा तो प्रक साम किक संगठन है। समाब, जाडे यह कितना ही छोटा हो छीर चाहे कितना ही बढ़ा, जिस शब्द के लिये जो आर्थ स्वीकार करता है वही सर्वमान्य होता है। एक व्यक्ति के लिये कोई व्यनि भले ही सार्थक हो, समाच में प्राह्म होकर ही वह भाषा का खंग बनती है। परंत, कोई सभा सोसाइटी बैठकर नियम नहीं बनाती कि खमक शब्द का श्रमक कर्य होगा । व्यक्तिवासक प्रश्ने पारिमापिक और विशेषतया वैशानिक शब्दों की बात बिल्क्स अलग है। वे तो श्रिषकतर बनावटी होते ही है परंत बनताचारक के मल पर को ध्वनि साती है वह पदार्थ ही की प्रेरणा से उठती है। पिछले प्रकरण में इसका उल्लेख किया गया है कि शब्द की पहले पहल चलानेवाला या गढिया किसी पढार्थ का क्यापार को देखकर अचेतन ही किन्हीं ध्वनियों का संगठन कर जैता है किनका सवाब उस पदार्थ या अगयार से होता है। स्रतः इस कह उकते हैं कि शब्द और सर्थ का संबंध कांस्ततः कृषिम और अंशतः त्वानाविक है। इस ध्वनिवतीकवाद को निर्तात मिदया और निराधार कहकर नहीं टाल उकते। इसकी व्याख्या स्त्रीक सिलार के साथ स्रामे चलकर की बायगी। किसी भी भाषा के स्नाधारश्यक बहुता ध्वन्यकं होते हैं। वह स्नावस्थक नहीं है कि शब्द की ध्वनि परार्थ का स्वाधार की ध्वनि से पूरा मेल त्या बाग अथवा पदार्थ की ध्वनि शब्द में ठीक ठीक प्रशिक्षात्वत हो। ऐसा तो ध्वन्यकं शब्दों के एक मेद — अनुकरखालमक शब्दों में अधिकांत्रतः होता है।

्रृ १२१ वहाँ इस वात का उत्लेख कर देना अर्थंत आवश्यक बान पढ़ता है कि व्यत्मित्रतीकवाद त्यी भाषाओं और तभी युगों में कमान कर से लागू नहीं होता। प्रत्येक माया को अपनी प्रकृति होती है, उसका क्यान आपाओं के बहुत कुल भिन्न होता है, और समय पाकर उनमें को परिवर्तन होता है वह उस भाषा-भाषी-समाय की अपनी ही परिश्वतियों, आवश्यकताओं और क्यति-प्रवृत्तियों के अनुसार होता है। एक्टनिमांचा और अर्थंदीतकता में सातीयता और मोगोलिक तथा कैकाविक स्थिति का हाथ होता है। विके हिंदी में 'क्षोक्ष' कहते हैं. उसे अँगरेओं में 'को', आहरलेंडी में 'काको' वैदिक में 'कुक', क्यहत्वें में 'काको' वैदिक में 'कुक', क्षाहरलेंडी में 'काको' वेदिक में 'कुक', क्षाहरलेंडी में 'काको' विदेश में 'काक' अर्थेक में 'कि के कियी में 'काक' के किया में 'काक' किया में 'काक' के किया में 'काको किया में 'काक' के किया में 'काक' किया में 'काक' के किया में 'काक' के किया में 'काक' किया में 'काक' के किया में 'काक' किया में 'काक' के किया में 'काक' के किया में 'काक' के किया में 'काक' के किया में 'काक' किया में 'काक' के किया में 'काक' किया में 'काक' के किया में 'काक' के किया में 'काक' के किया में 'काक' किया में 'काक' के किया में 'काक' के किया में 'काक' के किया में 'काक किया में 'काक' किया में 'काक किया में 'काक

कई बार व्यक्ति ग्रह्म छथवा ओता की तरकालीन मनःश्चिति, प्रतिक्रिया कीर बनुकरायुशीलता के कारण भी यह शिभिन्तता उत्पन्न हो बाती है। एक ही व्यक्ति को एक अकि या समाव ने 'क्लिबिल' प्रता कीर दूलरे ने 'विक्ल'। व्यक्त हो पर कर किया समाव की बोलियों किती और एक सामाव्य भाषा का विकास हुआ तो कभी तो रोनों की प्रती हुई व्यक्तियों की अर्थभेद करके रक्त किया या विकलिलाना और विल्लाना दोनों बने रहे। इसी तरह के स्वक्त मन्त्री स्थानित करते, तरह कर सम्बद्ध और सम्बद्ध तरह तरह किया हो स्थान प्रतिक्रिताना और विल्लाना दोनों को स्थान एक ही अर्थ में दोनों के स्थान स्थान रहे स्थान स्थान रहे स्थान स्थान स्थान रहे स्थान स्थान रहे स्थान स्थान रहे स्थान स्था

इसके अतिरिक्त इसका व्यान भी रश्नना है कि एक पदार्थ के कई सम्राही सकते हैं और किसी भी पड़ को लेकर उसका नाम रखा का सकता है। कैंगरेबी में चाँद की 'यून' कहते हैं को √ मा, मापनाते संबद्ध है, संस्कृत का 'चंद्र' √ चंद्र, चमकना, से श्युल्पन्न है। मूल में दोनों कातु घनन्ययंक हैं। दहना, शिरता कोर सकना में एक ही क्रिया के तीन विभिन्न पन्न हैं हसीक्षिये हन ग्रम्बों के स्वत्य में मिल्न भिन्न च्वनियों का प्रयोग हुआता है। यों तीनों ही ध्वनिमर्सोक हैं।

\$ १२२ पिछ्ले प्रकरण में निक्काचार्यों का मत देते हुए यह उल्लेख किया गया था कि मूल में संस्कृत के सभी शब्द अपने आप को अकट करने में स्वतः समय में । बाद में उपकर्ष प्रत्यवादि लगने से शब्दों का ऐसा विस्तात हुआ और भ्यतिपरिवर्तन भी इतना हो गया कि शब्द और अपने के संबंध को सहस्र में बोहना कठिन हो यथा। दूसरी शत यह भी है कि को ग्रम्थ देशी विदेशी भावाओं से प्रदेश किए गए, वे आर्थभाषा के भ्यनिसंगठन से तो बने नहीं थे। अतः उनके श्रम्दार्थ संबंध को आर्थभाषाओं की प्रकृति के अनुसार दिख करना संवाद प्रकृत हो । ऐसे सब शुक्त साम प्रदेश में इंपिय भी इंपिय और कड़

अर्थविकात की प्रक्रिया को इस देखेंगे तो जात होगा कि अनेक शन्द सूर्व वे अस्त बीर फिर आलंकारिक अर्थ देने लगते हैं। कुछ में तो मीलिक अर्थ भी बना रहता है, लेकिन बिनका मीलिक अर्थ लुत हो चाता है और वस्तु भाव अथ्या न्यावार ने कोई संबंद परिलचित नहीं होता, वे शन्द भी कृतिस चान पहते हैं।

उराहरखा—'भाषा टनका' में टनका, तथा सूत् , बाँका और संकोच में मूल मूर्त अर्थ और दिश्वित अपूर्त आर्थ दोनों विकासन हैं, अतः शब्दाश की स्वामान हैं, अतः शब्दाश की स्वामान हैं। अर्थ में क्षित को पहचाना जा सकता है. लेकिन साथा, बटिला, सेवा, बोध और स्वयम कंपन लूत है, अतः लगता है कि हनका अर्थ किएतत और कृत्रिम है। लेकिन इनके भी जब पूल में गर्नुंचकर तथ, जट ( अटा ), शी ( शब्या ), युप् ( अपना ), ई ( वि-उपधर्म है ) का परीक्षण करते हैं तो ध्वनिप्रतीकत्व स्पष्ट होने लगता है।

उपर्युक्त विवेचना का तात्वर्ष छीर हमारी २५।पना यह है कि हिंदी के परंदरागत तथा निव्हों गहन के शब्द प्रायः चलगर्थक हैं। जिन्हें हम स्वार्थ शब्द इसते हैं अथवा जिनका वंबेंच कार्य के साथ सीचे नहीं दिलाई देता उनका भी मूल विस्त्रोत्या और वैशानिक आध्यक्त करने को आवश्यकता है।

श्रव प्रश्न उठता है कि हिंदी की प्वनियों क्या क्या श्रव हैती हैं, हिंदी की श्राधारभूत प्वनियों के श्रयों का वरिमाया और प्यनितंगठन ( श्रयका राज्द ) ये उछ श्रयं का वैविध्य केंद्रे विकतित होतः है। \$ १२२ जिल प्रकार वैज्ञानिकों ने बदायें का व्यस्य उत्पादक तल लोखते लोखने परमाया की लोज कर ली है जो उठ परायं ने भी खपिक महत्त्वपूर्यं क्रीर प्रक्रियाली है, इसी प्रकार रास्त्राक्ष की भाषा का बहु व्यस्य तत्व प्राप्त करना होता है जो क्रयं का प्रायाचार है। इस्तेचर (१।१६५)२२) का चनन है कि इच्चार पर अविनाशी शब्दमय अवद पर उद्दर्श हैं जो अर्थ का मृत्त है। इस्त लिये इस्ता के अर्थ को समझने के लिये अव्हार्य का ज्ञानना आवश्यक है। प्रतंत्रील मानते हैं कि क्यों नो हो। प्रकार्यों को श्रीर तंत्र बीक-मंत्रों ते जात होता है कि अर्थक वनि मंत्र अर्थ निहित रहता है, लेकिन उत्स्य मंत्रों ते जात होता है कि अर्थक वनि मंत्र अर्थ निहत रहता है, लेकिन उत्स्य अर्थाति दूररी व्यक्तियों के सेल ते समद इसेते हैं। उत्तर का अर्थ प्रमुक्त होकर ही उत्स्वा अर्थनाति निश्चल होती है। 'तार' का अर्थ 'शुके कलक ते तार मिला', 'विकली का तार', 'बाशनी का तार' और 'हे मगवान, मुक्ते हक भवतागर ते तार' मंही टीक तरह में अर्थ का तर' में ही टीक तरह

५६२४ बाधारभूत ध्वनियों के अर्थों का परीक्षण निश्नलिखत द्यार्थ (संस्कृत-हिंदी) शब्दों में की विषय:

स्यरण्यनियाँ वर्षवनों की सद्दायता के किये प्रयुक्त होती हैं। स्वतंत्र रूप से इनिकटता के अर्थ में और उद्दी के अर्थ में आता है, जैसे :

दन इस इष्ट श्रॅंड इतना इपर इमि; एवं उन, कंचा, उक्ताना, उठाना, उदाल, उच्चक्का, उक्कालना, उक्ना आदि। इत उत में आर्थका अंतर स्वष्ट है। आ की स्थिति इन दोनों के बीच में है—उदावीन और श्रृत्य। अभावस्त्रक आपी सम्बन्ध उवसर्थों को ही देश लीचिए। अतिरिक्त उदाहरण-अन्द्र, अकेना, अटकना, श्राह्वका, अंत हरवादि।

ए में क्ष+र छोर छो में छ+उ के क्षयों का दंशेग होता है। का के उदाबीन होने पर ए में ह और खो में उ के क्षयं ही की प्रधानता रहती है, विकि द ह अपना छो उ का क्षयोंनेद मों हो बाता है बेठे एतना, हतना, एपर (पहर-पूर्विहिदी) इपर, एपगा, इ-ब्हा, बोलली, उसली; खोज, ऊर्च्य, खोलारा, उदारा अर्थ के खाधार ज ह उ ही हैं।

६ २५ २५वरों में महाताबा चिनियाँ स्वष्टतः अर्थशर्भित है। 'ख'का वैदिक में अर्थ है आकाश विश्व है दिदी में अर्थ विकक्षित हुए हैं—शून्य ग लोखला श्रीर पकाशमान । उदाहरता:

| खल    | खंबा         | स्रोटा | লীৰ          | संबद्ध |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| खोना  | खोदना        | संक    | संबरी        | खोल    |
| खली   | खिल्ला       | खाद    | श्वान        | खदक    |
| राख   | कोख          | उसाइ   | ग्रोखली      | खचा    |
| खपना  | खोपडी        | खादर   | खरा          | खिसना  |
| खेलना | खरमा         | खिबना  | <b>बियकी</b> | खीस    |
| रेस   | ग्रांस इत्या | FE 1   |              |        |

'घ' ने पर्पण और घुटन के अर्थ चोतित होते हैं, जैने :

| घसीटना       | धमसान         | वबराना         | वपला    | वहरान |
|--------------|---------------|----------------|---------|-------|
| धमस          | वनघोर         | वाब            | षिसना   | घिन   |
| <b>बिरना</b> | <b>बुँधरू</b> | <b>बुम</b> इना | धूमना   | घूँट  |
| धुटन         | घोलना         | मेव            | भ्रवाना | श्रीव |
| साम हमाहि    | 1             |                |         |       |

'क् ' छेदन और म्राच्छादन का मर्थ देता है, जैसे :

| छुँटना  | द्धी∌ना         | खानना       | ह्रेद       | জীৰ           |
|---------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| छेनी    | <del>दुरी</del> | <b>छे</b> द | छोटा        | <b>छोड्ना</b> |
| মতন্ত্ৰ | बार्खे          | पाँछना      | विच्छु; एवं | छ। ब          |
| छाँव    | छीभी            | द्यालदारी   | काती        | खाता          |
| छुत     | धुपना           | ख्राल       | कावनी       | विद्यनग       |
| मूँख    | श्रीक्षा        | छुना        | खोप         | छिलका इत्यादि |

'ऋ' चीघता का भाव बवलाता है, बैते :—

| 37¢   | अंक्षर       | <b>कॅकोइना</b> | 新華         | भवन  |
|-------|--------------|----------------|------------|------|
| भटकना | <b>भ</b> ड़ी | अङ्गा          | क्रोअस     | भाषट |
| भपदना | भलकना        | कॉकना          | भाइ ग्रादि | 1    |

'ठ' विकृति तथा निश्चय दो अर्थ ध्यक्त करता है, बैते :

| ठग               | ठडरी | ठड्डी | <b>उसक्ता</b> | ठोकर |
|------------------|------|-------|---------------|------|
| ठिंगना           | डुंड | ठेस   | इंडलाना,      | ऍठना |
| <del>2</del> 1mm | 2715 | 75637 |               |      |

'द' गति की मंदला का स्रोतक है, जैसे :

| दक्तना | दलकना          | दहना  | दीठ    | ढेला      |   |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|---|
| ढीला   | <b>ढंढो</b> रा | दाव्स | ढेक्सी | दोना -    | • |
| दोर    | मेदक           | मॅदा  | बुदा   | बादत बादि |   |

4-14

'व' स्थान ( श्रापार कादि ) का शर्य देता है, जैवे :--ain. and. वामना यल यवर्ड श्रीत धानी धान धाना पश ਬੈਜੀ शाला air. शेवाली साधी

ELS. भाषा उद्यक्तना ।

कई खनकरणात्मक शब्दों में इससे 'कंपन' का अर्थ भी मिलता है, सैसे :

थरथराना यलकता शक्ता सथना 'ध' का अर्थ भारता करता है, सेरे :

थी।ब ษส धास्य घ्यान चरना घत ग्राधार धात **घॅस**ता वाधा गीध ਕਣਿ मेधा श्रधर संचा बेधना श्रधीन इत्यादि । द्ध

श्चनकरसात्मक शब्दों में घ 'मय' का शर्य देता है. जैसे :

धमकी श्चरका धमाका धौंस धंध धनना श्रादि ।

'क' से टटना और बढना का अर्थ प्राप्त होता है, जैसे :

फरना पहरूना प,सा 安保 परहरा कल्पीत फरकरा प्रसना **फाइमा** फाइना फोडा फिरना फ'सी फर्ती **第四部 ទ**័ត फैनना 塞集 सपराव उफ्तना इत्यादि ।

'भ' ते थोले या रहस्य की स्वना मिलती है, जैते :

भॅवर भक्ती ( ब्रॉबेरा कमरा ) भक्रमा भक्त भगस मंग भागना भचक भटकता महन्त्रीला ਸ਼ੀੱਫ਼ भरा भव भविष्य भागिनी भानमती यसना मृत शैरव भीम भोंद गंभीर उभारा गर्भ नामि मस् इत्यादि ।

<sup>\$</sup> ६२६ श्ररूपप्रास् व्यतियों में मूर्चन्य व्यतियों विकृति भीर सञ्चल का बोच कराती है, जैसे :

| रंडा            | टका    | टट्टी  | टट्टू - | टपका                  |
|-----------------|--------|--------|---------|-----------------------|
| ्टि <b>म्</b> ग | टिड्डा | टीका   | दु हो   | <u>दुक्या</u>         |
| दूटना           | 35     | टेवा   | टोटा    | टीना                  |
| नाटा            | काटना  | ह्मेटा | बोटा    | सह                    |
| सहर             | भीटा   | कपट    | डांड    | बोट                   |
| व्यूँटी         | रोटी   | बेटा   | दिरनौटा | कोटा इत्यादि में 'ट'। |

'ब' में विकृति कीर लघुता के अतिरिक्त हिंसा का भी अर्थ होता है :

| <b>बंका</b>     | संब         | र्वदा         | 都明年     | डाका    |
|-----------------|-------------|---------------|---------|---------|
| हरना            | डपटना       | <b>ब्</b> सना | ब(ना    | ढाकना   |
| <b>ਭਾੱ</b> ਣ    | <b>क</b> ॉस | खाइना         | बाद     | डिगना   |
| बोई             | साँड        | गुँडा         | मेड     | पिंड    |
| स्" इ           | ₫¥          | र्भंडा        | मोंडा आ | दि। एवं |
| क्दा            | चिदिया      | भिद           | गुक्    | कीदा    |
| बद              | वोदना       | सुद्धना       | पिंजदा  | भिद्यना |
| ब्रादि में 'इ'। |             |               |         |         |

१९२७ र और स से सालित्य और कोमलता का बोध होता है ल र की स्रपेखा अधिक मधुर होता है। उदाहरख—

| रक          | रचा       | रचना   | रख    | रमङ्गी |
|-------------|-----------|--------|-------|--------|
| रसना        | रस        | रंग    | रास   | रावा   |
| राख         | बर        | स्बर   | द्वार | नर     |
| नारा, द्यां | नान       | लोभ    | सार   | लवा    |
| लचक         | लघु       | लीला   | स्ती  | लदका   |
| लोपना       | दुवला     | विस्सी | हिलना | लेलना  |
| मिसना       | बोल इस्या | हिं।   |       |        |

र ल प्रायः ड इ के समान व्यवहार करने लगते हैं, कैते-

राज रंक पिकर रार राहु रीक रेजा जुला लोंदा आदि में ।

्र ६२८ रा, य, छ दियी की व्यक्तियों नहीं है। संस्कृत में इनका कर्य कमका प्रकार, बान तथा पूर्वता विभिन्नता स्ताया गया है।

त के दो अर्थ है--तह (बाहनर्थ) एवं सु ( सम्बद्ध तथा तुंदर ), की--

| संग               | संगीत             | सर्कन        | ा सा          | <b>%</b> ( | साथी            |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| संप्राम           | सकोइना            | संवाना       | संस           | IT         | सत्य            |
| सदा इ             | गदि ।             |              |               |            |                 |
| इ से वि           | विकलता श्रीर उत   | सार का भा    | व व्यक्त होता | है, जैरे   | -               |
| इकला              | इकारना            | हका-व        | हा ह          | 31         | 54.6            |
| इड्बड्गन          | । हाथ             | इरा          | 1             | ξ₹         | इरि             |
| <b>ए</b> र्ष      | <b>हॅसी</b>       | हिलना        | 1             | शनि        | दुलसना स्नादि   |
| ु ह. २६           | क, ग और           | त, द झरे     | कार्थी ध्वनि  | यों है :   | भाषा में इनक    |
| प्रयोग व्यापक १   | प्रीर सामान्य रू  | य से होता है | । साधारया     | ः हिंद     | कि का द्वार     |
| ग्रस्वंत ग्रनिश्च | त और बटिल         | है—पकड में   | नहीं आ सब     | न है।      |                 |
| 'ग' गत्यर्थंक है, |                   | •            |               |            |                 |
| गंगा              | गवा               | गौ           | गाड़ी         | घा         | गरा             |
| गोदावर्र          | ो गंडक            | गया          | गाना          | गँ         | बाना            |
| सभा               | गप                | गलना         | गिरना         | गर         |                 |
| गाली              | मग                | राग श्रा     | दे।           |            |                 |
| 'त' तनाव या कै    | लाव के द्यर्थ में | श्राता है,   | नैसे          |            |                 |
| तंतु              | तनना              | तान          | तकला          |            | ताया            |
| तम                | तरना              | तन           | तरंग          |            | तर्क            |
| ताइ               | तार               | तुना         | तेल           |            | सूत क्यादि में। |
| 'द' के दो अर्थ है | देना श्रीर चम     | कना, जैसे    |               |            |                 |
| दिन               | देव               | दर्द         | दस्त्         | दक्षि      | ar .            |
| देना              | दाँत              | दमकना        | दबदवा         | दया        |                 |
| दर्शन             | दहन               | वृष          | दार्यों       | दाम        |                 |
| दामिनी            | देखना             | दीया         | বীত           | द्राल      |                 |
| दूत               | मोद               | इंद्र शाहि   | में।          | •          |                 |
| 'च' छोटाई, तुब्ह  | ता श्रथका हास     | के भाव ब्यस  | क करता है. ई  | À          |                 |
|                   | चांडाल            | चिदिया       | वंपा          |            | चमेली           |
| चकर               | चतुर              | चपत          | चपा           |            | चबुतरा          |
| चाम               | चातक              | चिकना        | चित्र         |            | विच             |
| चिथड़ा            | चुटकी             | चुंगी        | चीरा          |            | वींच            |
| सोच               | <b>চাঁ</b> ৰ      | वस्ता        | मोच           |            | कोश्व           |
| मचान धादि         | 1                 |              |               |            | ***             |

'ब' करा, रचना श्रयवा उत्यान के श्रर्थ में श्राता है, बैरे--

| वननी  | वाशा   | at 1  | वगना         | र्णगल         |
|-------|--------|-------|--------------|---------------|
| वंबाल | पास    | बह    | वटा          | <b>ब</b> द्दन |
| वन    | वसवट   | वमना  | चय े         | षरा           |
| बो    | वाना   | बीना  | <b>जीतना</b> | व्यीम         |
| जेड   | जुद्धा | जेवदी | राव          | स्रोव         |
| शेव   | संवाना | स्वना | आदि ।        |               |

'प' पालन, पोषण और अवलंब का अर्थ देता है, उदाहरण-

| पालना              | पीय                     |                     | पेट | ं पेह                       | पीना           |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-----|-----------------------------|----------------|
| पश्चना             | यका                     |                     | पैर | पंच                         | पग <b>र्</b> ग |
| पंचर<br>यति<br>योत | वट<br>परिक्रमा<br>शेपना | पड़ाव<br>पलक<br>साप |     | पता<br>पिता<br>सूप श्रादि । | पत्ता<br>पास   |

वं व श्रथवा हिंदी व वर्तुंल गति के लिये प्रयुक्त होता है, वैसे :

| बङ्  | नौंस         | वावा   | बेर   | बाट   |
|------|--------------|--------|-------|-------|
| बटना | बटोरना       | बांधना | बँगसा | बंडी  |
| वकता | वसेदा        | वगुला  | बटवा  | बतासा |
| बदना | कंबुद्धादि । |        |       |       |

- हु १० अनुनाधिक व्यंक्तों में कल और या का दियों में स्वतंत्र अस्तित मही है। परिचर्मी दियों प्रदेश में या न का पर्याच होता है। न और म रोजों ही बहुर्यों जिनतों हैं। विद्वा ज़म्ब के आरंभ में म से स्थितत अध्यवा अंपूर्यों का और म से निवेष का अर्थ योतिक होता है। उदाहरया :
- (क) भंदन, मरना, माला, मॅंगनी, मंदी, मंदिर, मग्न, मिट्टी, मदना ससान, महान्, मही, माता, मात्रा, मिटना, सुख, सुख, मुर्ख ग्रादि ।
- (ख) न, नरक, नाश, निकलना, निक्रष्ट, निकम्मा, निंदा, नगर्य, नीरस, न्यून, नीचा इत्यादि ।
- \$ ६ ११ अब मरन यह उठता है कि दियों में मूल ज्यनियों तो केवल २६ हैं (आ ह 5, क खाम, ज खुब क, टठ ह द, त य द व न, प फ ब म म, प र ल व व ह), हवजे २६ या कुख अधिक अर्थ ही ती कित उकते हैं; (क्सीकि यह तंमर है कि कुख ज्यनियों के अपन अर्थ मी ही), तो फिर संशास स के पदार्थी और ज्यापारी के अर्थ किन प्रकार प्रगट हो खाते हैं ? हनका उत्तर यह

है कि २० प्रवासियों से जिस प्रकार आखों शब्द बन बाते हैं, इसी प्रकार इन २९ सल कार्यों से लाखों कार्य विकतित होते हैं। व्यनियों के संवय-कमचय और हेरफेर से साथों में हेर फेर होता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक नियमों की तसना में समक्ता का सकता है। प्रत्येक पढाव किसी एक तस्य से अथवा दो या अधिक त वों के प्रेम से बनत। है। इनमें के प्रत्येक तत्व किन्हीं विशिष्ट गुर्फों से युक्त होता है। किसी मिश्रमा की विशेषता यह होती है कि उसका प्रत्येक तत्व खन्य तत्वों के साथ मिश्रित रहने पर भी, अपने सल गर्गों को अन्तवाण रखता है। कोई तत्व दसरे तत्व के गुर्खों को परिवर्तित नहीं करता । बाल के करा और आटा का सैमिश्रवा ऐसा ही होगा । वसरे के पदार्थ होते हैं किनके विभिन्न तस्क परिवर्तित हो बाते हैं, जैसे समान मात्रा में दही और मधु मिलाने से विष हो बाता है। इसी प्रकार ध्वनिसंचय द्वारा दो तरह की प्रतिक्रियाएँ होती है-एक से ध्वन्यार्थक अर्थ अलग जलग प्रगट रहता है और दसरी प्रतिक्रिया से नम् अर्थ का बना होता है। प्रथम शन्दार्थ की प्रारंभिक अवस्था है और दसरी उसके विकास की सीवी है। 'मन' में म से स्थिरता और न के जोड़ से 'स्थिरता का निषेव' ( सर्थात चांचरुय) का अर्थ प्राप्त है. नग में ग से गति और न से निपेश (अर्थात श्राचलता ) चीतित होता है। मन और नग में खपने अपने तत्वीं के गरा श्राचरता रहे हैं। यदि 'प' पालन के अर्थ में आता है तो फिर पीटना का अर्थ क्यों मेल नहीं साता ? यदि 'च' नष्टता का चोतक है तो फिर चंगा कीर चढना में यह अर्थ क्यों नहीं घटता ? इन अपवाटों का समाधान अर्थविकास अथवा अर्थपरिवर्तन की इष्टि से किया का सकता है।। इसके अतिरिक्त यह बात भी उल्लेखनीय है कि कछ व्यनियाँ ( जैसे महाप्राया श्रीर मूर्थन्य ) इतनी प्रवत होती है कि शब्द में कहीं भी रहकर वे आगे पीछे की स्वति के अर्थ पर छा काती है।

इल प्रकार २६ प्यनियों के तंत्रय, कमचय से लाखों शब्द बन सकते हैं, लाय ही किसी भी नद पदार्य, भाव अयवा व्यावार के लिये क्लिकुल नया शब्द गढ़ा बा तकता है। नद शब्द गढ़े आवश्य बाते हैं, भावाकों में कम और बोलियों के कुछ अपिक। कुछ नद शब्द देशी विदेशी पदार्थों के साथ देश विदेश ही वे आ बाते हैं। किंद्र नद नद शब्दों की इहि से भावा कठिन और बटिल होती बाती है। क्योंकि सनदे समस्य शक्ति पर क्षिक बोक प्रवता है।

### अर्थविस्तार के उपाय

९ ६२२ माथा के मांडार को बचुाने के लिये कुछ छान्य उपाय काम में लाए बाते हैं वो ऋषिक हुगम और तहब हैं: (१) कमी तो पुराने शब्दी की नए अर्थ दिए बाते हैं, वेले तिल से तैल बना होगा पर क्षत्र तरेली, ऑक्सा, लोंग झादि है देवा ही पदार्थ पाया गया तो वह भी तैल हुआ, वहाँ तक कि बालू वे तेल निकालने क घावा भी होने लगा ! अपवा प्रतीय वही या की वीचा वचाने में चतुर या, पर अब किती भी काम में कुछल हो को भोचा कहा वा बाता है। (१) कभी दो उपनें के बोड़ है। आर्थांत उसाल हाशा) नया उसे निकाल लिया बाता है, मेरी विद्यासार, हयकड़ी, नैनतुल (कपवा), मोमवची, पंचवटी, चौराहा, पंचांग, जालदुहा, गोभूलि, समाववाद हत्यादि । (१) प्राय: वर्तमान छम्दों के ताथ (आरो, पींखें बीच में) व्यतियों बोड़कर राज्दित्तार से उसाल विद्यासार और राज्दित्तार का स्वांग अपनें को सकर राज्दित्तार से उसाल प्रता है। उसाल प्रता है।

| चंड     | चंडी     | चंडू       | বারাল  | प्रचंब |
|---------|----------|------------|--------|--------|
| चंट     | বাঁটা    | तक         | तदा उद | तङ्क   |
| तदका    | तद्भ     | ताइ        | तोइ :  | नल     |
| नली     | नाल      | नाला       | नासी   | नालव   |
| प्रशाली | नलका     | नलुद्धाः   | नलिन   | नलिन   |
| ग्रास्  | कचालु    | सताल्      | हिसास् | रतालू  |
| पिडाल्  | आसृ बुला | रा भ्रादि। |        |        |

किसी भी भाषा में जब उक्त तीन प्रतिक्रियाएँ कवाथ रूव में होती है तभी उत्तकी शक्ति बदती है। कॅगरेजी में इनके अनेक उराहरण मिलते हैं, बयाप यह क्षवस्य है कि प्रश्यों से बने सम्बों की प्रधानता पाई काती है। बर्मन भाषा में भी तीनों की प्रधानता है। लेकिन उतसे समासकुक्त राज्यों की प्रधानता है। संकृत में तीनों का गंतुलन पाया बाता है। हिंदी से संबंध होने के कारण संस्कृत के उदाहरण यदि कुक्त अपिक मात्रा में दिए बार्गे तो अपनुष्तित न होगा। बिश्व ऐसे उदाहरणों से प्रसुत प्रसंग अधिक स्पष्ट होगा।

६ ६ ३३ केवल अर्थविस्तार

संद ( चिह्न, गिनती, ध्चार, गोद, नाटक का परिच्छेद ),

श्रञ्ज ( वाले का लेश, गाड़ी का घुरा, पृथ्वी के बीजोबीच की कल्पित रेला, महों के भ्रमण करने का मार्ग ),

कान्य ( वंबंध, वंदा, वंदान, रान्दकम ), क्रमियान ( कथन, द्यान्दकोश ), सम्बं ( पूका के मोग्य, पूजावात्र ), क्रमुद्ध ( देवता, राज्य ), क्रावम ( क्रायमन, क्राव, वर्णुकृदि, द्याक्र ),

```
स्राशा (दिशा, इच्छा),
       शासन ( स्थिति, बैडक, बैउने का ढंग, बैठने की वस्त ).
       इका ( गाय, प्रध्वी, स्तति, वंतीष, बुद्धि ),
       उपदेश ( परामर्श, दीदा, शिदा, हित की बात, मंत्र, कथन ),
       उर ( वसस्थल, इदय ).
       उल्का ( ज्याला, मशाल, ट्रटता तारा ),
       करवा (कार्य साधन, इ'द्रिय, शरीर, व्याकरवा में द्वारा अर्थ का कारक.
वह संख्या विस्का वर्गमूल न निकाला का सके ),
       कला ( शेंदर्य, शिलप, ग्रंश, तीन का समय, व्यास ),
       कांड (वास, ट्रक्डा, अध्याय, घटना ),
       काव्य ( कविता, रसयुक्त वाक्य, कवितामंथ ).
      कुट ( भूठ, बुल, व्यंग्य, खप्रभाग, मुकुट, कंगूरा, पर्वतशिखर ),
      कोटि । नोक. धनव का अगला भाग, तलवार की धार, करोड, अंखी )
      कोष ( कली, स्थान, झंटा, पात्र, मांडार ),
      गढ ( भारी, बढा, साचार्य, सध्यापक, मंत्र का उपदेश देनेवाला, बहरवित ).
      घन ( मेघ, समृद्द, विस्तार ),
      चक्र ( पहिया, जाँता, चाक, बवंडर, मंडली, समझ ),
      चरता (पैर. चीथा भाग ).
      बटा (बह के सत्र, उल के बाल ).
     बलब (बल में उत्पन्न, कमल ),
     तंत्र ( उपाय, तंत्र, आगम, शासन ),
     तीर्थ ( पुरुव, पुरुवस्थान ),
     तुला ( साहश्य, तराज् ),
     दंश ( दाँत, दाँत का काटा, सर्पादि का काटा, बैर ),
     दिच्य (दाहिना, निपुर्या, दिक्या दिशा ),
     दंड ( लाठी, दमन, शासन, सवा, घड़ी ),
     ह्रव्य (पिथलनेवाला, पदार्थ, धन),
    दव (वन, वनाग्नि),
    दिव्य ( प्रकाशमान, सुंदर, अलौकिक, स्वर्गीय ).
    दर्भिन ( जब भिन्ना भी कठिनाई से मिले, अकाल ).
    प्रारम्ध ( प्रारंग किया हुन्ना, भाग्य ),
    द्वार ( साधन, मार्ग, छेद, दरवाना ),
    धर्म ( नियम, पुरुष ),
```

```
ष्वनि ( नाद, गढार्थ ),
       नमन ( क्रहाव, प्रशास ),
       पक्ष ( पहल , हैना, १५ दिन का काल, सेवादल ),
       पटल ( परत, भावरण, छप्पर ),
       पद ( पैर, प्रदेश, चिह्न, दर्जा, कविता का चरख, मधन ),
       परमार्थ ( उत्क्रष्ट पदार्थ, मोख ),
       पश ( बीव, चार पैर का बीव ).
       प्रचा ( संतति, चनसमइ ).
       प्रथा ( ख्याति, रीति ).
       प्रांत ( अंत , किनारा, दिशा, प्रदेश ),
       फल ( बनस्पति का बीजकीय, लाम, परियाम ),
       बलि (चढावा, बलि का पश्),
       भव ( बन्म, संसार, सहा ),
       भूत ( ग्रतीत, प्राणी, मृत प्राणी, पिशाच, पेत ),
       मेद ( तोइ फोइ, ग्रांतर, प्रकार ),
       अम ( अमस्त, संवेह ),
       मल (मैल, विकार, पाप),
       माला ( हार, पंकि ),
       मुद्रा ( चिह्न, मोहर, सोने का सिक्का, श्रंगभंगी ),
       मृग ( कोई पशु, जंगली पशु, दिरन ',
       थीग ( मेल, बोइ, उपाय, प्यान ),
       रव ( धृति, पराग, माविक वर्स ),
       रस ( स्वाद, बलीय ग्रंश, शरीरस्थ वातविशेष, भस्म ).
       लोक ( बन, प्रदेश, वंसार ).
       वर्स (रंग, बाति, ग्रहर)
       विग्रह (विशाग, कलह )
       शक्रन ( पद्धी, शुभाशुभ लक्ष्य ),
       शीर्ष ( विर, चोटी, अगला भाग )
       साध् ( श्रम्ह्या, साध् पुरुष ),
       सार ( बल, धन, बल, ऋभियाय, परिशाम ),
       सूत्र ( तंतु, स्थवस्था, संदिश वास्य ) ।
       उक्लिकित उदाहरसीं में सब प्रकार के ऋर्यपरिवर्तन मिलेंगे जो किसी
भी भाषा के विकासक्रम में प्राय: होते हैं। इन परिवर्तनों का वर्गीकरवा और
विश्लेपया आगे चलकर किया बायगा । संस्कृत शब्दों का अर्थपरिवर्तन आधनिक
       eY-F
```

कार्यभाषाओं में भी हुन्ना है। दिंदी में अनेक तत्त्वम शब्दों के मीलिक अर्थ नहीं रह गए। उदाहरण:—

श्चनकाश ( सं • श्वनस्त, श्वंतराल, हिं •, लुटी ): श्वंतार ( सं • कोयसा, हिं • स्वता कोयसा ): श्वामारी ( सं • वोफ उठानेवासा, हिं • इतस्त ): श्वादोखन ( सं • भूकाना, हिं • हतस्य ): उपन्यास (सं • प्रोहर, प्रमाण, हिं• संबी कथा ): उपनेया (सं • कार्य, अस हिं• यिस्पक्तार्य): पट (सं • कपड़ा, हिं• परदा): पाठक (सं • प्रशानेवासा, हिं• पदनेवासा ): इत्यादि ।

### श्रमास शारा प्रार्थविस्तार

्र १२४ ऐसे समास्युक्त पर जिनमें दो शन्दों के मेल से एक नए आर्थ की प्राप्ति होती है, विशेषतया उल्लेखनीय हैं। उदाहरणः —

श्रकर्म (पाप 😘 श्रकाल (दुर्भिच्), श्रकिंवन (दरिद्र), अग्निकोशा ( पूर्व और दक्षिण का कोशा ), अग्रवन्मा ( बाह्मणा ), अजीर्या ( अपच ), अजगर ( जो वकरियों की निगल जाता है, अजदहा) द्यनंग (कामदेव), द्यांत्यज (शूद्र), श्रंतेवासी (शिष्य), श्रालिबिहा ( घंटी ), इतिवृत्त ( कथा ), इंद्रकाल (बाबीगरी) गजपुट ( एक एक हाथ लंबा चौड़ा गहरा गहदा ), चक्रवाक ( चक्रवा ), चक्रवृद्धि (दर सूद), चतुरंग ( शतरंब का खेल ), चंद्रहास ( तलवार ), जलकंट ६ ( सिंघाडा ). त्रिययगा ( गंगा ). दग्धालर (पिंगल में भ इ. र. भ. व ). देवनागरी ( एक लिपि ), नरक चतुर्दशी (कार्तिक वदी चतुर्दशी ), पंचाग (पन्ना), षदार्थ ( वस्त ). पांडुलिपि ( पहला लेख ), प्रांतभूमि ( सीवी ), वनमानुष (एक प्रकार का बंदर ), वलीमुख (बंदर). राषद्वार ( न्यायालय ), रामफल (श्ररीका). रामरस (नमक), रामरब (लाल मिही), लघुशंका (पेशाव) षड्यंत्र (साबिश), इलघर (बलराम ) इत्यादि।

## अपसर्ग, अंतःसर्ग तथा प्रत्यय द्वारा अर्वविस्तार

९६१५ उपवर्ग, अंतःवर्ग और प्रत्यव द्वारा शब्दविस्तार करके अवविक्तार अति, अपि अतु, अव, अवि, अमि, अव, आ, उद्, उप, दुर, दुस्, निर्, निर् निस्, परा, परि, प्र, प्रति, प्र वि, सम्-संस्कृत के २१ उपसर्ग हैं। इनके स्रतिरिक बहुत के गति शब्द हैं—चत्, जवत्, वाक्षात्, स्रंतः, स्रापिः, प्राहुः, तिरः, पुरः स्रादि—को बादुओं के पूर्व बुदकर मिन्न मिन्न स्रयों की इति करते हैं। कुछ उपवर्ग सर्थ का विस्तार करते हैं और कुछ एक परिवर्तन सा वेते हैं। उत्पाहरकाः—

कति ( उल्लंबन अविकता ) अतिकान, अतिनिहा, परंतु अतिवार, अतीत । अपि ( ऊपर ), अपिराज, अपिकार, अविपति ; परंतु अध्याय, अध्यापन । कत् (पीछे, साथ), अनुगामी, अनुव, अनुनाधिक: परंत अनुरोध, अनुवाद, अनुशीलन श्रप ( दर ) श्रपहरसा, श्रपवश, श्रपव्यय ; परंत श्रपराच, श्रपवर्ग, श्रपादान । कापि (निकट) अपिकर्श, अपिकस : परंत अपियान, कप्यर्थ । स्वापि ( कोर ) कमिगमन, अभिवृत्ति, अभिमत: परंतु अम्यागत, अभिनय, अभिनय, ग्रव ( दर, नीचे ) अवतार, अवनति, अवरोधः परंतु अवसर, अवस्था, अविध । द्या (तक,कम) आबीवन, जामीचन; परंत आहार, आवेश, आहा। उद (अपर) उदगम, उन्नति, उच्चारण ; परंतु उचान, उत्तव, उदाहरण, अल्बंटा उप ( पास ) उपासना, उपयोग, उपास्थान : परंत उपक्रम, उपकंठ, उपहार । दर (बुरा ) दुराचार, दुराग्रह, दुव्ययोग : परंतु दर्ग. वर्षिछ । इस (कठिव) बुष्कर, बुष्काल, बुश्चह ; परंतु बुश्चमं (कोढी), बुश्संस । बि (नीचे बादि ) निवात, निवेष ; परंतु निगम, निकाय, निषि, नियम। निर (बाहर, बिना) निर्मम, निर्देश, निर्मर ; परंतु निर्देश, निव ( '' '' ) निष्कासन, निःशंक, निःसंदेह : परंत निश्चय, निठा। परा (पीछे, उल्टा) परावय, पराकोडि ; परंतु पराभव, परामर्श । परि ( कारों क्रोर ) परिला, परिचारिका ; परंतु परिवार, परिशास, परिशास । प्र (काधिक ) प्रशास, प्रशेष, प्रच्छन्न ; परंतु प्रस्ताव, प्रधान, प्रशीस । प्रति ( और, उल्टे ) प्रतिगमन, प्रत्यस्त : परंत्र प्रतिमा, प्रतिका, प्रतिकारी । वि (विशेष, कालग ) वियोग, विशान, विकल ; परंतु विकार, विचार, वितरखा।

तम् (अन्यक्षीतरह) वंतुष्ठ, वंरच्कः, परंतु वंशयः, वंदहः, समाधि । 'मति' शन्दों के संयोग से भी अवयिस्तार में सहायता ली जाती है । जवाहरण —

| श्रंतहित     | श्रंतःकरश्         | <b>ग्राविष्कार</b> | <b>ब्राविर्मीय</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| विरस्कार     | तिरो <b>भाव</b>    | पुरस्कार           | पुरोहित            |
| पुरातन       | मा <b>तु</b> र्भाव | शासन               | प्राक्तथन          |
| वहिष्कार     | सहपाठी             | सदीक               | समयंबर             |
| <b>ALAIK</b> | वाखारकार           | स्वीकार            | नमस्कार इस्पादि ।  |

\$ १ १६ धार्यात—हारा शब्दपरिवर्तन करके सार्थपरिवर्तन करते की
प्रक्रिया काम उदाहरखों में प्राप्त होती है, जैसे निभिष (पलक मारता) से निभेष
(पलक मारते का समय, ज्या): मन, चर, कर से भाव, चार, कार;
गुद्धर (भिन) से सीहार्ट (भीनी); ज्ञन (ज्ञानिय) से खान (ज्ञानियोजित);
सार्यात् प्रेरपार्थक प्रयाच सम्प्रक किया बनाने में तथा अञ्चू जू, अञ्चू,
उच्च कीर या प्रस्थय लगाकर तदितांत शब्द बनाने में संतर्शमं (गुयाहिद)
लगता है। सन्य उदाहरखा—

| श्रोषि         | , | श्रीषचि   | ; | क्षाय   | , | काषाय   | ;      |
|----------------|---|-----------|---|---------|---|---------|--------|
| <b>कृत्र्स</b> | , | कोत्हल    | ; | मीष्म   | , | प्रैष्म | ;      |
| चलति           | , | चासयति    | ; | चरग     | , | चारग    | ,      |
| तपर्           | , | तापस्     | ; | पंचाल   | , | पांचास  | ;      |
| परिषद          | , | पारिषद्   | ; | वित्व   | , | बैस्य   | ;      |
| पुत्र          | ; | पौत्र     | ; | पुष्यति |   | पोषयति  | ;      |
| भरत            | , | भारत      | ; | शिखति   | , | लेखयति  | ;      |
| लोइ            |   | लीइ       | • | वसुदेव  | , | वासुदेव | ;      |
| व्याकरण        | , | वैवाकरस्य | ; | वसन     | , | वासन इ  | यादि । |
|                |   |           |   |         |   |         |        |

\$ १ १७ संस्कृत में १०० ने अपिक लिख्यल प्रत्याय और लगभग इतने ही इन्हें प्रत्याय हैं बिनकी पहायता ने अपों का विस्तार होता है। इन्हें योग ने संअपों लिएकप और किंगाविक प्रयों का विस्तार होता है। इन्हें योग ने संअपों लिएकप और किंगाविक प्रयों में आवस्त संबंध अपिकार, भाव, कमं, गुया, रंग, लाइरब, लमूह विकार, उत्पत्ति, परिसाया, मात्रा, संव्या, वित्त, काल, आरियपता, बद्दाई, क्रोड्डाई, अनुकंधा, लचा, निवास, हीति, मिंत, धर्म, योग्यता, लंक्सर, कीइन, आदि एवं क्रदंत याच्दों में कमं की 'योग्यता', 'अपोदा', 'निष्ठा', ( लमासि ) 'विव्यमानता' आदि विशेषया रूप में, प्रयोवक और युक्तिलिका क्रियाविकेषण रूप में और कर्ता, भाव, शील, धर्म, लाधुकारिता आदि लंडा रूप में मारक स्वतिक पुर्लूना ने क्षीलिंग एक्स्वयन ने हैं हम्बान और बहुवचन बनाने के प्रत्यव अतना है। तंआ, क्रिया, वर्षनामादि में कारक, कालाई के मेर दिखाने के प्रत्यव मंत्री में कारक, कालाई के मेर दिखाने के प्रत्यव मंत्री में कारक, कालाई के मेर दिखाने के प्रत्यव मंत्री में कारक, कालाई के मेर दिखाने के प्रत्यव मंत्री में कारक, कालाई के मेर दिखाने के प्रत्यव मंत्री में कारक, कालाई के मेर दिखाने के प्रत्यव मंत्रि स्व

६ ६ ६ निम्नलिखित उदाइरवॉं से हिंदी शुस्दशंडार के स्रयंविकास पर मी प्रकाश पढ़ेगा।

#### तिद्धित प्रत्यय

श्रतिशयता-सञ्चतर, सञ्जतम, भेयस, श्रेष्ठ । सनुक्रमा-पुत्रक, भिज्ञक । श्वास्थार्थ-दाशर्थिः भागिनेयः राजन्यः वासदेवः सौमित्र । श्वविकार-दंशी, रूपवान , रसवती, शीमान , श्रीमती ! जल्बन्ति-प्रास्य, उदीव्य, पैतक, माग्य, मुलक । कर्म-कर्मस्य, कर्मस्यता, कर्मठ, कर्मकार, कर्मचारी। कर्म-काव्य, होत्र, अपूर्व, मौन । काल-मासिक, सार्वप्रातिक, चैत्र, संध्या, ब्रामावास्या: पौर्यामासी, चिरंतन । गता-पैशन्य, ग्राचिपस्य, ब्राह्मसावत्, स्रश्यक । धर्म-पौरोहित्य, होत्र, माहिष, खांदोग्य । निवास-माधर भटनागर शाक्य, काश्मीये । परिमाया-सेरमात्र, पंचमात्र, पौरुष ( आदमी भर )। प्रयोजन-भाद्य, पार्थिय, ऋकालिका, स्वर्गीय । वशाई-दर्मठ, स्वामी, पचतिरूप। ह्योटाई-विद्वत्करूप, शहक, राचक, कटीर । भाव-शिशस्य, शिशता, शैशव, गरिमा, शीच । मति-बास्तिक, शैव, पहमेण्य । योग्यता-कर्मग्रय, न्याय्य, दंढच, भाग्य, श्रव्यं । रंग-कावाय, शांबिष्ठ, कार्दमिक, नील, पीतक, हारित । विशेष-विशेषता, विशेषतः, विशिष्ट, वैशिष्टय, विशिष्टता । विकार-वैध्वतः अस्मग्रयः सवर्धागयीः जीर्शः । शील-आप्रविक, तापस, चौर । संबंध-मील, बालीन, ग्रैथा, मासिंबः ( मिट्टी से बना )। समह-बाक ( बकी का समृह ), गजता, प्राप्तता, मागूर, पारात । सचा-दंत्य, रहस्य, वंश्य । संस्कार-तैलिक, आध्द्र। संख्या-द्वितय, त्रितय, चतुष्क, द्वितीय। साहश्य-ग्रांगलिक, गौणिक, मौनिक, काकतालीय, पेत्रवत । स्त्री ( प्रत्यय )-अजा, मुविका, कोकिला, कर्जी, राजी, किशोरी, नदी. नरंकी, योपालका, इंटाची, ब्राह्मची, सगी । क्रित-दृश्य, ग्रन्थ, वस्त्रीय, सार्ववनिक, विश्ववनीन । क्रीडा-दोडा, मीष्टा ।

क्रदंत शब्दों में अर्थवैविष्य के निम्नलिश्वित उदाहरण विचारशीय है:— १ ११९ भूतकालिक (हिंदी में इनका उपयोग क्रिया और विशेषता के

्र १११ भूतकालिक (दिंदी में इनका उपयोग क्रिया और विशेषता के रूप में किया बाता है) — पठित, स्नात, भूत, पतित, क्रत, स्वक, सुप्त, शक, विक शीर्ण, बीर्ण, स्थान, गान, स्थान, प्यान, भुत, गत। इनसे इ प्रस्थव लगकर भाववाचक संशार्य बनती है—गति, पृति, भुति, शक्ति, तृति, इति, स्थाति इस्यादि।

वर्तमान और मनिष्यत् काल के कृटेतों में कमनाव्य का दिदी में उपयोग होता है—परुषमान, उद्वीपमान, क्रियमाया, गम्यमान, पठिष्यमान, करिष्यमाया इत्यादि।

हिंदी में संस्कृत के ढंग पर पूर्वकालिक किया (गल्वा, इष्ट्वा) आरयवा नैसितिक किया (गंद्र, पर्टितुं) नहीं बनती।

कदंतों के ग्रन्य ग्रर्थ नीचे दिए वा रहे हैं-

कर्ता नंदन, वर्षन, प्रियः, भारहार, खलचर, यशंकरी, दिवाकर, सेनानी करमेक्य ।

भाव-साभ, काम, भय प्रशंसा, निश्चय, स्तुति, विषत्, पिपासा, वेदना । धर्म-भिन्न, स्रथ्यापक, त्यागी, यती ।

निम्नलिलित छः सात पातुओं के साथ ( बटाइरसाथं ) कृत प्रस्य लगकर वने शुन्दों को देखकर अनुमान किया वा सकता है कि आवर्षिस्तार की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है।

स्था – स्थिन, स्थायी, स्थान, स्थेय, स्थायक, स्थातव्य, स्थाया, स्थाप, स्थायु, स्थिर, स्थाल, स्थाली, स्थायर, स्थापक, स्थाप्य, स्थापना, स्थापनीय, स्थापिता, स्थापयिता, स्थविर, स्विष्ठ, इस्यादि।

बस्त् - उधित, उष्ट, बस्ति, उष्य, वस, बात, बातक, बाती, बारय, बसन, बासन, बासनीय, बस्ति, बस्तु, बास्तु-ब, बस्तु, बस्ता, बासियता।

मुच्-मोस्य, मोचन, मोचनीय, मुक्ति, मोस्य, मोच्यीय, मुमुच्नु, मुमुचा, मोचयिता, मोचयितव्य।

चु—घुत, पृत्व, वर, घरख, घरखीय, घरा, घरित्री, धर्ता, घरिता, घर्म, धरक, घारी, घार्य, घारखा, घारखीय, घीर, घुर, पृति, श्रुव, दिश्रीयां, घारखता, धारविष्णु ।

ज़ल् —कन, बात, बनक, बन्य, बनन, बाति, बनी, बनु, बंतु, बनितब्य, बातु, बाता, बनिता, बनित, कन्य, बनिष्ठ, बनिष्णु, जानि, बन्या, बानुक, बनविता।

चर\_—चरित, चीर्थ, चर्म, चर, चरा, चरह, चर्ब, चर्या, चरख, चरयीय, धर्तव्य, चरित्य, चरित्य, चरित्य, चरित्यु, चार, चारह, चारी, चार्य, चारख, धारखीय, चर्चर, चराचर । क्क-कृत, कृत्य, कार, करवा, करवीय, करिष्ठ, करिष्तु, करवा, कर्तय, कर्तो, कर्म, कर्वर, कारक, कारी, कार्य, कारवाय, कारवाय, कृत, कृत्य, कृत

हिंदी ने संस्कृत के उपनर्गयुक्त शब्दों का विश्लेषया किए किना उन्हें समूचे रूप में प्रवास किया है, जैसे :—

तं वरतात. हि व उत्ताह. र्सं व उत्त्वात. हि व उत्ता:

सं उपाध्याय, हिं॰ खोकाः सं निष्कर्म, हि॰ निकस्माः

सं • अनुसार हि • अनुहार; सं • अवगुण, हि • भीगुन;

सं व्याशा, हिं श्रासा, इत्यादि ।

हिंदी शब्दों के साथ संस्कृत उपयार्गें का प्रयोग नहीं होता। हिंदी में झ-( और श्रन-), कु-( और क-), सु-( और ल-) देशी और तद्भव शब्दों के साथ मिलते तो हैं पर ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। उदाहरखु—

| स्रकात्र | श्रञ्जत | घटल          | श्रयाह   | श्रमेर  |
|----------|---------|--------------|----------|---------|
| श्चनपढ्  | श्चनकान | श्रनबोला     | श्रनहोनी | श्चनगढ् |
| कुराइ    | कुचैला  | कुषढ़        | कुदंग    | खपाट    |
| सवर      | सडील    | सदंग इत्यानि | àC I     |         |

र्मतःकार्गे द्वारा शस्त्रिक्तार करके क्रार्थाक्तार करने की प्रक्रिया देशी भाषा की क्रापनी विशेषता है। इसके साथ व्यनिपरिवर्तन की भी लिया बाय तो एक स्थलता सी बन बाती है:—

| श्चागे, | आगा, | क्रमला, | भ्रगादी, | चगुचा, | श्रगोड़ी, |
|---------|------|---------|----------|--------|-----------|
| श्रालु, | 朝後   | कहना,   | कुद्ना,  | गेल,   | गली,      |

संकाल, संगाल; प्रंथ, गाँठ, गठन, गुँठली, गुँथना, गुथना, गाँठ, गोठी, गट्टा, गुट्टी, गुड्डा स्नादि, सुँटना, सुदना, सुटना, सुट्टी, सोइन, सेइन, सेइन, सेइन, सेइन, सेइन, सेइन, सेइन, सोइन, सोइन, सोइन, सेइन, सोइन, सोइन, सेइन, सोइन, सोइन, सेइन, सोइन, सोइन,

### हिंदी प्रत्ययों के द्वारा अर्थसिदि

\$ १४१ हिंदी के प्रस्थयों का वर्गीकरण करके उनके द्वारा अर्थाविद्धि की

चंडा बनानेवाले प्रस्पव — - क्या, - ऐत, - ऐया, - क्यार कर्तृंवाचक प्रस्पय हैं। इसमें - क्या क्रम्यस्त कर्ता का भाव व्ययक करने में प्रयुक्त होता है, बेले उत्पक्षा, घुड़वता, बड़बोला, कठकोड़ा, रोना क्यारि में। - ऐत ले 'मारने में दव्हे' क्यार्थ प्राप्त होता है जेले लहेत, लठेत, बरहेत, अलेत, इंनेत, इंकेत। - इया रोक्या प्राप्त होता है जेले लहेदा, अलेता, इनेता। - क्यार ( ले॰ कार: ) भी इनी क्यार्थ में प्रयुक्त होता है, जेले खुनरा, लोहरा, चमार। - क्यारा ( ले॰ कार: ) भी इनी क्यार्थ में प्रयुक्त होता है, जेले खातर, लोहरा, चमार। - क्यारा क्योर-क्यारी हची अस्य में स्वत्या हैं व्यविकार, पिक्यारी, क्योराश। - एरा भी इती का एक कर हैं — कमेरा, करेरा, लुटेरा, ठटेरा, वेंदेरा।

- बाह, - ट्रांक् - ट्राका, - ट्राक् एक ही प्रस्पय के विविध रूप है, जैवे उड़ाह, उद्गंड, उड़ाका, उड़ाक्, लड़ाकू में। इनसे 'वाला' कार्य की बृद्धि होती है। ही। इती प्रधं में अपता परुट करने के लिये काश्वक्द प्रायत (को - ड्राक्ट का विस्तार है) कुलक्का, कुटका, कार्यिश श्रव्यों में मिलता है। - ऊ में कुप्य भाव संमितित है, जैवे रट्टू, उजाव, कुछलाज, लाज, मारू कारि में। मञ्जूषा में - ऊषा इत्ती क का विस्तार है। - हैं (मं० - इन्.) कीर - बाला या—बाल (सं ग्वालक: पाल) अविकार का भाव व्यक्त करते हैं। उदाहरणु - तेली, कोड़ी, भोवी; टोपीवाला, कोटीवाला, कोतवाल, इत्यारि।

\$ ६ ४२ भाववाचक संकार्षे बनानेवाले प्रत्यय है - व (अधवा --ना),
--रं, --क्राइं, --क्रावट (अधवा --क्रावट ), --क्राव, --प (अधवा पा, पन)
-त (अधवा-ती) और --आवा (अधवा-आत) व ते कार्य, --रंते कार्य और रिपति, --आवट ते कर्गकी रिपति, --आवत ते कार्य की इच्छा, --च ते गुख की रिपति, --ते ते गुख और --आवा ते प्रेरणा का भाव प्रकट होता है। उदाहरण-

> देन लेन, मिलन, खाना; इँसी, बोली, करनी, टंटाई, गरमी चतुगई; मिलावट, सवाबट,

वबराइट; प्यास, भिठाल, उँचास, बन्नास; मिलाप, बुढ़ापा, बङ्ग्पन, लङ्कपन; बन्नत, स्नापत, सागत, बदती घटती: बलावा, बन्नाव, चहावा, बहावा

इनमें से कुलेक के द्वारा किया से संबद बस्तु का बोध भी होता है। यह इन शब्दों के अर्थविकास की दूसरी स्विति है, जैसे---

भोजन दुलाई रैंगाई बचत शागत

-क (अथवा -का) और -ई समूद्वाचक संज्ञाएँ भी बनाते हैं, जैसे चौक, हका, जुका, जौका; बचीसी, वीसी, पचीसी।

९ १४३ करत्ववाची प्रत्य हिंदी में वही हैं को कर्तुवाचक, कैसे आइन, बेलन, झाबन, श्रोदना, बेलना, कराती, धौंकनी, लेलनी: आइ, चयू: मूला, टेला, फॉंस, रेती. गॉंसी, चिवटी झादि।

-त ( खबना -ना ). -न्नाना, -न्नाहा ( अयना -न्नाही ), -न्न (झबना -का) और -कीना ( वेंं शानकः) स्थानवाची वंजायें बनानेवाले प्रस्य है, केंच सरन, फ़रना, रसना, यानना; राबयुताना, गोंडवाना: पिखुवाहा, पिखुवाही, झपाड़ी; बैटक, पाटक, उदक मायका: क्रवीता, कबरीटा ह्वापिट ।

्रेट र तंबेधवानी प्रश्यों में क्लीप्रयन में (लहकी, बाह्मणी, बाह्मों में ),
-इया (कुलिया, चुहिया, बंदरिया, चुहिया में ), -दन ( युनारिन, घोतिन, घोतिन, द्वायान, दुविदा में ), -दनी, नटनी, देवराजी, घेठाती में ) और क्षप्तवाची -जा ( अतीवा, आत्रवा में ), -एरा (कहेरा, वचेरा, मोसेरा, मोदिर्ग में ), और -छोटा झयवा -जोहा, श्रोला ( किलोटा, दिग्नीटा, वेंगोला झादि में ) उल्लेखनीय हैं। अँगूरी और नकेल में भी वंबेधवानी प्रयय हैं।

होनता, लघुता और ऊनता के लिये भी इंगी-अल्यय और झपरववाची प्रायत लाते हैं, जैटे---बहाड़ी गोली, लुटिंग, सिटंगा: गेराटा, दुकड़ा, ब्राह्मग्रेटा, हिंदरा, वेंगेला, नेंटोला, स्रटोला झादि। र नके स्रतिरेल --ऊ स्थवा --उसा (दन्द्र, पेंटू, बहुआ, टहलुझा) उच्लेखनीय है। यही प्रययत छोटों के यति स्वस्त्र के ति हैं बैठे - बॉक्झा, शंक्सा, हिंदगा, सद्या, विट्या, सन्पा क्राह्मण्या होते हैं वित स्वस्त्र के ति होते हैं वेंगे के स्वस्त्र में होते हैं वेंगे की यूपना भिलती है जैते नकस्त्र, यनेला, गटिया, सलिया।

\$ १४% -ई बहुत ही समृद्ध प्रत्यय है जो कई प्रकार के क्षयों का नोध कराता है, जैसे - सबकी (क्षी), प्रहाड़ी (लग्नु), हैंसी (मान), तेली (कर्ता), १-४८ हिंदुस्तानी (भाषा, निवाणी, उंबंध ), बोली (कर्म) क्यांदि में ! -क्या भी क्रनेकाचीं प्रत्यय है, जैसे भूँचा (कर्ता), गूबा (भाष ), मेला (समूह ), वाला (क्यी), फूला (बापन ) बलदेवा (लश्चता ) !

— ई धीर - प्रा से विशेषणा भी बनते हैं, बेंग्ने— देशी, रूबी, सरकारी, सेलानी, सूला, सूला, मूटा, प्यारा, टंडा । क्रस्य विशेषणा प्रत्यवी में - कर से प्रदृष्टि (साल, तेजू टिकाठ), - एवल से दीनता ( धिवयल, सिवयल, मिरवल), - चोड़ा या - धोरा से सहादा ( हैंसीड़ा, मागोड़ा, बटोरा), - जा ने स्वाचा ( रोता, लदना, लदना, हँउना), - ला, - हंता, - प्रला ख्रादि से 'मरा हुखा' ( धुँचला, वास्ता, प्रतीला, गठीला, दैतेला, बनेला) - क्री से संव्यवाची पूर्वता ( रोतों. लारों, तेवड़ों), - पर, ला क्रीर वाँ क्रम पहला, क्राला, प्रताला, सितरा, विवर्षी), - हरा से पर्व ( इक्टरा, इटरा) - कर से ख्वा ( मंद्र, तक्कू, बालाक, साता, क्राला) के से प्रताल, क्राला, क्राला के क्राला क्राला

\$ १ ४ श शम् में किसी प्रकार का विस्तार किए बिना अर्थविस्तार करना प्रायेक विकाशशील भाषा का स्थान है, और दिरी का देश तो इतना विस्तृत है कि उनके लिये यह शिकाश अर्थत आवश्यक और स्वामांवक है। संस्कृत और दिरी के प्रीमाओं का तुलनात्मक कथ्यथन करने से जात होगा कि न्या तस्तम श्रम्य और क्या तद्मब-शब्द, प्रायः सबसे अर्थों की इदि हुई है। नीचे इस्त् हिंदी केश के केशल एक प्रश्न के तस्त्रम शब्दों के उदावरण ले लीकिए:—

गींत - (क) होटा गीत, (स्व एक गात्रिक छंट:

गीया—(क) गीत, (ल' बायां) गीया—(क) नगता हुआ, (ल) बिंगत; गीयां—(क) मिगता हुआ, (ल) बिंगत; गीयां—(क) मेरि की गुंबार, (ल) गुच्छा; गुंब—(क) भीरे की गुंबार, (ल) गुच्छा; गुंब—(क) भीरे की गुंबार, (ल) गुच्छा; गुंब—(क) भीरे की गुंबार, (ल) गुच्यानाना, (ग) कलस्व; गुंबा—(क) शुंचची, (ल) गुंबार, (ग) घटक, (व) मदिरालय, (क) विवत, (च) एक वियंका गोवा;

(च) एक विषेता योषाः ग्रैटन—(क) टकमा, (ख) यूँघट, (ग) शिवाय, (घ) लेपनः ग्रेडक—(क) तेलपाय, (ख, धून मिला झाटा, (ग) ग्रंद स्वरः ग्रेफ—(क) गूँधमा, (ख) खनायट, (ग) गलसुम्झा, (थ) बावह्यंदः ग्रुपन—क) गूँधमा, (ख, छंदरः (ग, खावाहुम्झा, सम्बद्धोवमा। यस सम्बद्ध के तद्भव शन्दों के सर्व उसी कोश में देसकर तुसना कींकर ---

> दोता-एक तरह का खुपा हुन्ना लिहाफ, पानी में युला हुन्मा चूना ; दोच-क्लेश, असमंबस, दवाव ;

दोन-दोश्चाव, दो पहाड़ी के बीच का भूभाग, संगम, दो बस्तुओं का मेल, ग्रनाथ की एक माप, काट का स्तूप,

दोइ-दोइने की किया, दूच, दुम्बवात्र, लाग , दोइरा-दो परतीवाला, दुगुना।

इस प्रकार शब्दों को अपनेक अर्थकाशाएँ देना प्रत्येक भाषा की स्वामाविक और आवश्यक गति है। इसके स्मरण्यातिक पर वीमा नहीं पढ़ता और शब्द के अववार में लोख बनी ग्रंती है।

\$ १४७ आर्थाविकाल की प्रक्रिया में कई बार राक्टार्थवंबय में परिवर्तन हो बाता है, जैके बतना (६० वस् ) के बतन का आर्थ कक छीर वालज का आर्थ बतन होता है, अपना भोड़ी बारलव में गीओं का मुंह वा बाद में माने(बंज के लिये दुढ़े अधियों का तम्ह कीर आर कोई स्थान 'ये बैटक' है। कभी तो राज्यासंवंबय मूल से मिन्न हो बाता है, जैके अपनी में, 'व्यव्य' का आर्थ है 'शावु' पर हिंदी में 'पति, क्वामी' और कभी उक्त संवंध का पद्म परिवर्तित हो बाता है, किते पाँच वट दुवों के समुद्र या स्थान को 'पंजवटी' कहा बाता, लेकिन पंजवटी का सामा की कीर कीर मंद्र परामव्यक्त की हो नाविक में राज्य किता रहे हो नाविक में उत्तर स्थान का नाम है बहाँ वनवाल में राम, करमा कीर वीता रहे है, मेले ही आव नहीं एक मी यट बुव नहीं पाया काता।

§ १.৮ इन परिवर्तनों में गुरूपतः तीन मेद फिए का एकते हैं—झर्य-एंकोच, क्रमंदिस्तार और संवेधातरण। संवधातरण के कई प्रकार हैं, कैंके झरकर्ष, मृतिकरण, अमृतिकरण, अमृतिकरण, अंतरण, जार-वातरण, स्टांतरण, विकासमान झंतरण, स्वाकरण्यात झंतरण। इन तककी स्वास्थ्य काने की गई है।

§ ६५६ आर्चलंकोच कान्यातमक गुन्दों की रचना में इमने देखा कि बोता की काबना किसी वस्तु वा स्थापार में किसी प्रतिमें का लंगठन मानकर उस वस्तु वा स्थापार की लंका निरंपत कर देती है। इसी प्रकार किसी बस्तु में कोई गुख या स्थापार देखकर उतका गुयायाची वा स्थापारकाची नाम निर्वारित कर दिवा बात मान किसी के स्थापार कार्य नस्तुकों में भी पावा बाता है अपने प्रतिमें के साथ कोड़ा वा स्थापार अन्य नस्तुकों में भी पावा बाता है अपने प्रतिमें के साथ कोड़ा वा स्थापार करने प्रतिमें के साथ कोड़ा वा स्वक्ता है, लेकिन प्रकार की स्विक दिवा कोड़ा वा स्थापारिकेश मान स्थापारिक स्थापारिक स्थापारिक स्थापार स्थापारिक स्थापारिक स्थापार स्थापारिक स्थापार स्थापारिक स्था

के साथ खुड़ बाता है। निश्नितिखित शब्दों के बीगिक आर्थ और रुड़ आर्थ की युक्तमा की बाय तो जात होगा कि आर्थम से ही आर्थमंकोच चला आ रहा है— पायक (पवित्र करनेवाला), अनित ; मोदक (प्रवक्त करनेवाला) , लब्हू ; मीन (श्रुति का ग्रुण) , जुप ; धान्य (बन से लंबक) , क्रम्म ; वर्ष (को संकता है) , वर्ष ; छंद ( आनंदरावक) , क्रिया; दुंबर (को सुंबर्ग चलता है) , हाथी ; बाद ( बदने की निवा) , बलावेग; सनात ( को सनाया गया) , कर ; हस्थादि।

्रे १५० प्रायः उपकां भ्रथवा प्रत्यय ऐते हैं जो अर्थवंकीच ला देते हैं। संस्कृत और डिटी के निम्नलिखित उदाहरण स्पष्ट हैं—

त स्त्रार हिंदा क निम्नालाश्वत उदाहरण रथट ह— वह (बळना ) से बडा. ब्रह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मण ;

भू (होना ) से भाव, प्रभाव, भवन, भव्य ; ह ( ले जाना ) से खाहार, प्रहार, उपहार ;

भ्रम (घूमना) से भ्रमर ;

( श्रथवा, मांस, मसहा, मस्सा :

सेंदुर ( लाल सीसा ), सेंदुरी ( लाल गाय ), सेंदुरिया ( लाल फलोंबाला पीका ) :

पुंच ( देर ), पूँची ( मलधन ) ;

पियर (पीला ;, पियरी (पीले रंग की घोती ) ; इत्यादि ।

विभिन्न उपनर्शं प्रस्प लगकर, तस्त्रम तद्भव रूपों भे रहकर, देशी विदेशी के प्रचलन से, ब्रायना किसीं ब्रम्य कारणों से चन भाषा में समानार्थक शत्र बमा होने लगते हैं, तो उनमें कभी कभी व्ययेषद कावस्थक हो चाता है जिसके परियामसकर दुगल शब्दों में एक का ब्रायंकीचा हो बाता है। उदाहरणा

मतार और र्षामतार ; मावक ( प्रभावशील ), भाविक ( तहब ), मावुक ( भावावेगपुक ) ; भात ( उनला चावल ) और भत्ता ( दाल चावल के लिये खितियपुक ) ; गार्व ( गार्मवती ) और गामिल ( गार्मवती गाय मैंव ) ; जूर्या ( पीता हुआ पदार्थ , और चून ( खाटा ) ; संस्कर्या ( एडीशन, झावृष्टि ) पंकार ( प्रशाव) ; वून और लीर ( धंक चीर से ) ; बीब और दाना ( काल से ) ; वैद क्कीम और दानस्टर।

\$ ५.५२ श्रयंविकाय नानार्थी शन्द कभी कभी श्रयनी श्रवस्थता के कारण भाषा को श्रवक दोने साती हैं और उनये श्रयंविशिष्ट्य झाववरक दो बाता है, तो श्रय श्रयं लुत दो बाते हैं। जैते -सं० उड्ड (भेंबा, ऊँट), हिं॰ जैंड (एक ही श्रयं रह गया है); तं॰ श्रया (नव्य रीक्, आपि), हिं॰ रीख़; तं॰ गी (इंद्रिय, एप्पी, गाव रत्यादि), हिं॰ गी (वाय); तं॰ श्रादक्ष (द्र्यंसु, अपि किपि, ठीका, अनुकरब्यीय बात ), दिं॰ जारवी ( दर्पेया ), जादर्श ( जनुकरव्यीय बात ), वं॰ जाद्या ( दिशा, इन्कु।), दिं॰ जाद्या ध्ययन जात्र ( इन्कु। वं॰ जवतार ( ततारः रूपे, तरवान, कह्वा, तरूप, मृशिका, जानुवाद, देवता का बन्म ), दिं॰ अवतार ( देवता का बन्न ) : वं॰ अवधि ( ध्यान, दीमा, तम्म, विभाग, गर्दा, पद्दोश ), दिं॰ अवधि ( काल की तीमा ) दशादि । इत प्रकार पर्क ग्रवन के विभिन्न अर्थों में वे एक प्रचलित अर्थ जुनिश्चित हो जाता है और

\$ १.५२ कुछ शब्द पहले पूरी चाति के लिये प्रयुक्त होते वे, तमय पाकर वे उत काति के एक वर्ग कायवा एक माग के लिये प्रयुक्त होने लगते हैं। संबंध संकोच के ये उदाहरणा स्पष्ट हैं—

स्त-( सं॰ वस्) हिं॰ हिरत : सुरगा ( का॰ पद्यी ), हिं॰ कुक्कुट : सदक-( सं॰ नशीला ), हिं॰ कक्षित्र सीर पान का सिभया : साका - (सं॰ साक्ष) हिं॰ एक मिठाई : गंड ( सं॰ मेला ), हिं॰ मोंड का मेला : झन्न --(सं॰ आद साना से ), हिं॰ यना, नेहुँ झादि : सं॰ लीह ( बादु ) हिं॰ लोहा । हलुवा -( अरथी मिठाई ), हिं॰ सिहान विशेष ।

५ ६५१ कभी कभी एक शब्द अपने आस पास के संदर्भों को आस्त्रसात् कर लेता है। इस प्रकार समास के एक अवयव, विशेष्य, विशेष्य आदि के लोप से आर्थसंकोच की यह प्रक्रिया सहब और सामान्य कप से चलती रहती है।

(क) पत्र = वमाचारपत्र ; वंषादक = पत्रवंपादक ; सामग्री = इवस्तामग्री ; श्रवन = दंतर्भका ; जनमाष्टमी = इप्यावन्याक्षमी ; मानत = रामचदितमानस ; इत्यादि (क) कामा = मुम्न काम : इष्ट्रचं = मुम्न कुछर्चं ;

(क) लगल = शुभ लगन ; श्रह्च = गुभ श्रह्च ; चाल = कोटी चाल ; गंभ = बुरी गंभ ; ढगी = देढ़ा ढंगी ; चिलचर = दूषित चरित्र ; हरवादि ।

(ग) दुलहा = दोलहा हार ; सध्यमा = सध्यमा परीखा ; तिपीलिया = तिमीचला मकान ; गादा = गादा (सोटा) कपहा ; इटालियन = एक विशेष हटालियन कपहा ;

आरबी = आरबी घोड़ा ; खरी - खरी = खरी खरी वार्ते इरवाहि। इसी प्रक्रिया के कारख बहुत से विशेषया संज्ञा के रूप में प्रदुक्त होने लगते हैं, बेचे बॉफ = बॉफ कीरत ; स्वी = स्वी की ; खोटे बच्चे = छोटे बच्चे आरमी ; स्वी = रूसी माथा ; इरवाहि।

5 १५४ प्रत्येक व्यवसाय, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक विशेषश्च अर्थतंकीय करके अपनी पारिध्ययिक शुन्दावली विद्य करता है। 'गोली' तो कोई गोल बस्तु हो उचती है, लेकिन दर्बी, फिकेट के खिलाड़ी और शिकारी वा दैनिक के खिले इवका रुंध्य शिरिक और विशिष्ट करते हैं होता है। बोली का स्वयं वासन-रख्य मिक के लिये, आपार्वज्ञानिक के लिये और जीलाम करनेवांकों के के स्वयं विभाग करनेवां के स्वयं विभाग करनेवां के स्वयं विभाग करनेवां है। पुरस्तक कंपारक, पुजारी, चेनक वे जस्त व्यक्ति और विवाहार्थी के लिये 'टीका' सम्ब का स्वयं बंकुबिश्त होता है। अर्थकों का स्वयं विभाग का स्वयं विभाग का स्वयं विभाग को स्वयं विभाग की स्वयं विभाग के क्षित्र स्वयं विभाग के क्षत्र की स्वयं विभाग के स्वयं के स्वयं विभाग की स्वयं विभाग के स्वयं विभाग क

भाँवरी ( शुमाय ) = वर वधु द्वारा ऋत्निपरिक्रमा ।

मुँदिसाई (भुँद दिलाने की किया )—वर के संबंधियाँ द्वारा क्यू की भुँद दिलाने का उपहार।

बाठ—( ए॰ यष्टि, लक्स्दी) गत्मा पेरने की मशीन या कोल्हू का रीलर।

गौना (र्च॰ गमन )—विवाह के कुछ काल बाद दुलहिन का ततुराल जाना । पाटी (र्च॰ पटिट्का, लक्क्षी का दुक्का )—चारवाई की दोनीं बगल की लक्क्षियों।

पाँव (सं॰ पांतु, धून )—राख, गोवर स्नादि की खाद, कुएँ के नीचे की बतुई मिट्टी।

बीमी ( तं॰ बिहा )—ाँवे शैतल झादि का एचर जिससे क्षेम साक की बाती है।

निम्म ( फूट )—राजनीति में 'सुद्र' स्रोर व्याक्तवा में 'शब्दनिश्लेपख्'। संबि ( बोड़ )—राजनीति में 'शांति' स्रोर व्याकरवा में 'स्वनिसंहति'।

पटल ( आवरस) — निकित्ताशास्त्र में 'स्रॉली का एक 'रोग' स्रोर शरीर-रचना शास्त्र में तिल या ऐता 'निह', लेलनकला में 'स्रध्याय', फोटोबाफी में सिस्ती।

तिंग (निह )—श्वाकरण में 'स्त्रीपुरुवादि मेद'; शैवमत में 'देवपृति'; स्थायशास्त्र में 'साथक हेत्र' इत्यादि । प्रायः पारिभाविक सध्द इसी कोटि के हैं।

५ ६५६ पार्मिक और वासाविक क्षेत्र में प्रायः शब्दों का कार्यवेकोच हुआ है, जैवे आब, लीला, पाला, मंदिर, लंकीतंन, ग्रहुर्त, प्रवाद, संस्था, यह, एवं सुंहन, गीला ( संन्यान ), वरवी ( संन्याविकी ), किया करें, वरव ( संन्याविका ), हाराचार, स्थाई, शादी ( कान प्रवन्नवा ) इत्यादि, स्थाई, शादी ( कान प्रवन्नवा ) इत्यादि।

६ १४६ जांबदायिक दोनों में सीमित होने के कारण कभी कमी सन्दर्भ-संबंध गुँकुनित हो बाता है। महारामा और बादबाह का एक ही वर्ष है, सेकिन नेपाल के सातक महारामा है, क्षकमानिस्तान के बादबाह । इसी प्रकार दिवि क्षीर तारील, उपशव (तर ) और रोचा, उपायना, और नमान, क्रांदि के क्षार्य की सीमा है।

\$ १५७ वातियाजक रांडा का व्यक्षियाचक रांडा वन बाना भी आयाँकोच का ही निर्दान है; कैने शीवाली ( दीनों की पंकि ), दशहरा ( दलवाँ दिन ), दिवरी ( होदा हुवा ), गदर ( विहोद ), अखराता (लाल का दान करनेवाला), बीकानेर ( धुँदर नगर ), गंशीधर ( बाँदुरी पारण करनेवाला ) आदि । देवी-देवताओं के नाम, क्षियों के उपनाम और कुछ महापुरुषों की उपाधियों न्वकि-वायक हो बारी हैं। उदाहरणा —

| शिव      | गौरी       | पार्वती             | भगवती     | क्षंबोदर     |
|----------|------------|---------------------|-----------|--------------|
| संकटमोचन | कुंभक्र्या | विरिधारी            | कृष्ण     | इलधर         |
| इनुसान   | गोपाल      | निराला              | सुमन      | वञ्चन        |
| पंत      | नलिन       | सितारे <b>हिं</b> द | भारतेंद्र | विक्रमादित्य |
| #261T    | शाह वहाँ व | स्यादि ।            | _         |              |

#### **ग्रर्थविस्तार**

\$ १५८ ऋषि वाक्षणायन का कथन है कि वभी राज्य मूलतः वर्ग या साति के बोतक होते हैं, उनका वायेविक प्रयोग उनके संबंध को बीसित कर देता है। इव बात को यों नहा जा वकता है कि साया में वायंवतः कीर वृत्तिविक्तता लाने के लिये क्यंविकोच की म्हच्चि बढ़नी गढ़ती है। दिकावशील माना में क्यंवंकोच कामरणक भी है। विना महार किती मी पाया में पिछेपयों की क्यंविकता उवकी संवन्तता का परिचय देता है ( बीर विशेषया विशेष्य के संकृतिक कीर बुनिश्चित करते हैं), उजी प्रकार क्यंवों कोच के संविक्तर की सुनिश्चित करते हैं), उजी प्रकार कामरणका स्ववत्तर की मिन्या कम होती है; क्यंकि माणा का लक्ष्य विकारों के क्यंविक क्यंविकार की मिन्या कम होती है; क्यंकि माणा का लक्ष्य विवारों के क्यंविक क्यंविकार की मिन्या कम होती है; क्यंकि माणा का लक्ष्य विवारों के क्यंविक क्यंविकार की मिन्या कम होती है; क्यंकि माणा का लक्ष्य विवारों के क्यंविक क्यंविकार की स्वत्ति के स्वत्ति के स्वत्ति का स्वत्ति का स्वति का स्वति का स्वत्ति का स्वति के स्वति का स्वति क

१ ६५६ लेकिन, जैला पहले कहा का जुका है, माथा नए मार्बो, बदावों श्रीर व्यायापारों के लिये बदा नए शब्द नहीं गदती। कई बार यह पुराने शब्दों ने अपना काम निकाल लेती है। बच्चा कर 'आम' शब्द का उच्चारख श्रीर प्रयोग बीख बाता है तो असकत, नारंगी, चेद, नाशपाती, माल्टा, वदकों ध्वार' कहता किरा है। पानी के लिये वद 'कमार' वा 'काई' का शब्द प्रयोग करते लगता है तो तेल, वृच हरपादि अनेक द्रव परायों के लिये 'माई' हो कहता है। बाद में वह आम, असकद, नारंगी कीर पानी, वृध तचा तेल का मेर बान लेता है तो उनके निये विशिष्ट शब्दार्थ वंसंघ निश्चित कर लेता हैं; किंद्र बान तेत का समापित्रात का हर कपने दने गिने शब्दों का अपित्रकाल हो करता रहता है। सापावित्रात की हरिट ले शब्दों की अपायों में पाई बाती है। कर, कार्य अपवा वंसंघ की आयाओं में पाई बाती है। कर, कार्य अपवा वंसंघ की मायाओं में पाई बाती है। कर, कार्य अपवा वंसंघ की स्वाप्य अपवा किएत वसानता है कारण कोई शब्द एता एता है। 'टिकट' रेलवे टिकट, पाव, स्टेंग, स्टीट, वरिक किंती भी पूर्वी के लिये अपुक्त होने लाता है। 'टिकट' विलो टिकट, पाव, स्टेंग, स्टीट, वरिक किंती भी पूर्वी के लिये अपुक्त होने लाता है। 'किंट।', पेइ, तराजूत्या मजुली के कीटे के लिये समान रूप से जलता है, विलेह कार्या भी कींट है।

#### ध्यस्य जदाहरशा--

कुर्वी बनाना, बाल बनाना, काम बनाना, किसी को बनाना में 'बनाना'; काम करना, राज करना, पार करना, राज करना, रोटी करना ख़ौर घर करना में 'करना';

दूध, पशुस्रों का दूध, पीघों का सफेद रस ; बर (चना बद्धा) पति. दल्डा.

श्यम्र ( पांत का पिता , पति ऋथवा पत्नी का विता :

क्रॉल, प्राची, गन्ने क्षोर क्राल् तक की मान ली गई है, बलिक कोई छिद्र हो क्रयवा कोई उसी तरह का चिक्र हो, जैसे मोरपंत्र पर, तो भी वह क्रॉल है। जुहा, बिल्ली, घोड़ा, धोता क्रांटि वई परार्थों के नाम भी हैं।

## were acterni-

चूडामिया (चिर का भूषणा), खबेलिया, चप्पा (चार ढंगला), योड़ी क्याह; चोजा (कुरता), यारीर; स्वाठी (कुरता), चहारा; घट (चढ़ा), शरीर, हृदय; चंद्र (चौद्र), सुंदर हत्वादि। है ६९९ कमी कमी शब्दों में अर्थ को लीमित करने का वो विशेषण मान होता है उसका लोप हो बाने ने अर्थ को अमापकता मास हो बाती है, जैने पोटक ( मिरक्स पोड़ा), पोका; गवेषणा ( गान की लोब), लोब; गोड़ी ( गार्सो का बमाय), बमाय; स्थाली ( मिड़ी का बर्दन ', वाली।

े ६६२ कई व्यक्तिवायक श्री स्वातिवायक हो जाती है, जैले 'वहीरा हमारे पर की लक्ष्मी हे' में लक्ष्मी का क्षर्य 'की भाग्य जानेवाली'; 'कलियुन में भीम का क्षर्य वीर । हवी पकार तिशीयवा होड़ी ; मक्ष्र — दुक्ता-पताला जातमी; रॉकराचार्य = रॉकर हारा चलाए गए पंच के मुलिया । राम, कृष्ण, हरि, गोहन, गंगा, राधा कारि विशिष्ट देवी देवताली के मान लामन व्यक्तियों के नाम होकर अर्थविस्तार पा गए हैं। दामाशाह, शैलचिल्ली, लालयुग्नकह कारि लोकवातीं के व्यक्तिवाक नाम भी हिंदी कीट में कारे हैं। इसी प्रकार के कुल जातीय नाम है को आति के कारक कम्प्र कारियों पर भी लागू होते हैं, कैंदे फिरींगे (मूलत: स्थापरी वमारों की एक बाति) हरवादि । कहे राज्य किसी वर्ग के एक विमाग ने लंकर होते हुए भी संपूर्ण वर्ग के लिये प्रयुक्त होने लगते हैं, वैदे माई (सं० भारा, माँ), महिला; राम (का० है, तीं का एक विक्वा), मूलर ; कपार (र०० वैदे का विक्वा), पान ; माई (सं० आतु), मिन, संवंची; (का० स्थाह, काला) किसी भी रंग की मिंह।

#### <u>संबंधांत्रश्या</u>

े १६५४ आपकार्वोसकार्य — राज्यार्थ इंचेय का अंतरण इस्तिये स्वामाधिक कम ने हो बाता है कि कार्य और कारजा, पूर्ण और अंदा, स्थान कीर उसकी उपक आदि का परस्वर पनिष्ट वंत्रंय है। दो त्यान विचारों अपया एक ही विचार के दो पहलुओं में अर्थातरण हो बाता है। तंगति का प्रमान भी शन्दार्य पर पहला है। आच्छी संगति ने राज्य का आप अच्छा और अर्थी संगति ने जुरा हो बाता है। इस्ता, कार्य का बार्य के संग्रे की कारण क्रांत्रेय का आप अच्छा होता है। इस्ता, कार्य का आप दो कि कारण क्रांत्रेय का आप कर्या के संग्रेत के लाग क्रम्युटान और कार्य-पंद (कार्य वॉट ) बनने में गर्य प्रमान है। प्रीम्म और प्रीम का आप तो है 'भागल', लेकिन महापुटां की संगति के कारण क्रम का अप यो आ और इस्मित का बाता है। यो के प्रमान के मी शन्द में उत्कर्ण झाता है, मैरे बान, मंदिर, पाठ, कलक, इंग, पुक्ति, प्रथ खादि में।

गालियों के स्तेष्टपूर्ण क्यवष्टार से 'जुढ़ू' क्रीर 'वागल' जैसे सन्यों में स्वप्नापित का प्रान नहीं रह गया है। विशेषक शब्द का लोग होने पर भी, विशेषक मान विद्यमान रहते से क्षत्रेक साधारत्य सब्दों में क्षत्रेर्क कं पाना बाता है। मंदिर का मूल कार्य है पर, पर वेचमंदिर के 'देन' शब्द का लोग हो बाते के उपरांत भी देवसंदिर का भाग बना रहा है। इस प्रकार महल — एकमहल ; प्राचाद — राजधारा ; रवीहार = सुम स्वीहार ; सुहूर्त = सुम सुदूर्त ; कुलीन = उच्च कुल का ; केशिनी — वहे केशीवाली : नाम-क्षण्या नाम, यश ; क्रांदि।

इन्हीं ज़ुलना उन रान्दों से की बा वकती है बिनमें का हीन विशेषणा लुत हो बाने से क्ष्मील्क्ष सा सवा है, वैवे— मोडा (सूलत: मिट्टी का वर्तन ), वर्तन; गिलास (कॉच का वर्तन ', किसी धातु का गिलास ; कपड़ा (सं॰ कर्पट, पुराना कपड़ा ), बज़ ; ह्रस्वादि ।

इ ६६५ विश्व प्रकार मनुष्य पर बुरी वंगति का प्रमाव करदी पहता है, उची प्रकार वान्दों पर भी। भाषा ने कायोक्ष्य की क्रयेचा व्यापंत्रकर के उदाहरणा बहुत क्रयिक मिलते हैं। कायचंद, विभीषणा क्यारि के पीछे एक इतिहाल की पर्दश्र है। 'इंग्लगं के योगिक क्रीर रुड़ क्यमें में किता क्रयंद है। 'दालगं शब्द का को क्रयं है उनके पीछे दानहाचि ने वंगक क्रमेक चंगतियों हैं। राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं कानता का 'दाल' हूँ, और रोम में भी 'दाल' होते थे, मारत में पदान बारशाहों के दाल? भी यो। वन में क्यमं का भेद है। होकरा का क्रयं तो है लड़का, लेकन नोकरी वालगों के पति प्रमुख होते रहने के कारया 'क्यरे क्रयं का क्रयं तो है लड़का, लेकन नोकरी वालगों के पति प्रमुख होते रहने के कारया 'क्यरे छोतक क्रयं का क्रयं तो है लड़का, लेकन नोकरी वालगों के पति प्रमुख होते रहने के कारया 'क्यरे छोतक क्रयं क्यार प्रमेश के पति क्रयं का क्यरे का ने कारया का क्यरे का स्वाप्य के पति क्यार का क्यरे का स्वाप्य के कारया 'क्यरे का स्वप्य के कारया 'क्यरे का स्वप्य का स्वप्य का स्वप्य के स्वप्य (इ.स.) व्यव्य का स्वप्य का स्व

शीवन में कुछ ऐसे व्यवसाय और परिस्थितियाँ हैं जिनमें पहकर बच्चे बच्चे की सुद्र माने बात हैं और उनसे संबद सब्द मी सुद्र छाप देने लगाते हैं. चैसे संगली, देवदाशी नीचे, शब्द (जैसे देतने स्टेशनों पर पानी पाडे), महाबन ( =बनिया), गँगार, देशती, हरवादि।

अशिचित वर्ग के अपनेक शन्द शिचित समाव द्वारा असम्य माने वाते हैं, वैसे लंड, पंटा, पादना, आहा, इत्यादि ।

'पालंड' राम्द की कहानी वड़ी रोजक है। पूर्वकाल में बौद संन्याक्षियों का एक संप्रदाय पालंड (पालंड) कहलाता था। यझाट् काशोक ने उन्हें यह नाम प्रदान किया था तथा वे इन लोगों को राज्य की आरे से विशेष सहायता भी देते थे। मतुने इस शस्द का प्रयोग अन्ताक्षया के अप्यं में किया। कालांबर में वैज्युवों ने इसका प्रयोग क्यपने से भिन्न मतवाली के लिये करना प्रारंभ किया। अब इसका सामान्य क्यर्य डॉगी, अविश्वासी, पापी, दुह हो गया है।

" कमी कमी विशेषक के लुस हो बाने पर भी उसका मान शब्द में संभिलित कर लिया गया है, बैठे वाल ( गति )=देही चाल ;

गंध; मू = दुर्गेष या बदम्, ढंगी = चालवाज, कती ( खरबी, खादी ) = शरारती, संवर्ग = वंभोग ; पीना = मदिरा पीना ; इस्वादि ।

कुछ शब्दों में, इमारी शंकातिक चिंतनप्रशाली के फलस्वकर अवक्षेय हो गया है। पुरुष का बास्तिबिक अर्थ है 'आस्मा', भृत का अर्थ है बीता हुआ, प्रायति , प्रेत का अर्थ है 'युत' और कृष्य का मृत अर्थ 'दवनीव' तथा अरादि का 'अनुदार' है। अर्थ के स्वक शब्द अर्मगळ मात्रे गए हैं। 'यर गया' कहने के बस्य 'यत हो तथा', 'स्वगं को चला गया', 'उतके प्राया निकल गय' आदि भाषित प्रमुक्त होते हैं। कई स्थानों के नाम लेना वर्गाविश्वय में निष्कि है।

स्रनेक विदेशी शन्दों का अर्थापकर्ष देखने में स्नाता है, बैठे वालाक = चालवाब ; खलीका =नाई ; बावरची =रखोइया ; बमादार = मंगी ; दारोगा = धानेदार ; दलाल ( गूलवः मैनेकर ); कानूनगो ( गूलवः वकील ) = देहाती स्निकारी ; यकील (मूलवः दंडापिकारी) ; खानकी ( मूलवः वर की ) = वेरया।

प्रायः नौकरों क्षीर किसी में काम निकालने के लिये उन्हें खुरामधी नाम दिए गए हैं। देले नाम भी क्षाने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं, बेले रशोहया के लिये महाराव (उम्राद), तरिक पुरुष के लिये भीमान् (लक्ष्मीयान्), चाहे केचारे के पात दो कीड़ी भी न हों; नाई के लिये रावाबी; छभा में बैठे देरेनीरे वर्षक लिये वैवियों क्षीर वजनतो !

विनोद के लिये प्रयुक्त गुन्द भी इसी कोटि में झाते हैं, जैसे इक्सत (=बदमाग्र);राय साहब; (=चापल्ट); मगत वी (=चालशव); इत्यादि।

दलबंदी, बातीय विदेष, वार्मिक सांप्रदायिकता और स्वायों में पड़कर कई सक्त आर्याकर्त को प्राप्त होते हैं। उदाहरया—पुस्तिमलीगी, इवसी, यवन, वर्षा, दस्तु, गोरा, टामी, किर्रगी, हिंदू (कारवी सन्दकोश में = चोर ) बायानी माल, लाहीरी ठग, बनारवी ठग, वार्बोक ( मूलतः बाक्एड), साम्रास्ववाद, केरिक्स, नाबीक्स, बोस्टोबिक्स झारि।

कातिशयोकि से शब्दों की शकि हीन हो बाती है। विराद् सम, सर्वोचम, उत्कर्ष, कार्यत, कारीब, भव्य, अद्युत, अपूर्व, अनुपम कादि शब्दों का क्षर्य मानों कुंदित हो गया है। ब्दंग्य के कारणा भी खर्यांपकर्ष होता है, बैठे चदाग्रहाणिन ( = बेस्या ); बारांगला ( = बेह्या ); भोला = ( मुर्ख ); वीषा ( बुद्धू ) ।

पिह्नले प्रकरणा में कहा वा चुका है कि — का, दा आदि प्रस्पय भी अर्थ में अपकर्ष ला हेते हैं. चेले वातनी, दन्यू लँगदा इस्यादि !

§ ६६६ मूर्नीकरण-समूर्तीकरण — मूर्त वश्तुओं और व्यापारों ने संबद्ध कर करने की महर्ति माना के सादे का से सम्रोत माना के सादि काल से सभी सहराद माना की माना कि सादि काल से सभी सहराद है कि माना की प्राथमिक स्ववस्था में हमारा राज्यभांकर मूर्व वस्तुओं ने संबद्ध होता है; अनूर्व क्षेत्र स्वत्य होता है। स्वत्य के संबद्ध की प्रतिवाद की प्रतिवाद के स्वत्य सम्रोत माना किसी बाति या समाय के संव्यक्तिक सिकास की परिवाद के स्वत्य समूर्व माना में स्वत्य होता है। हसी विकासकम में स्वत्य के मूर्ज स्वर्ध का प्रतिवाद की परिवाद स्वर्ध के स्वर्ध की परिवाद स्वर्ध की परिवाद स्वर्ध की परिवाद की परिवाद स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की परिवाद स्वर्ध की स्वर्ध

है उत्हार के सूर्य सम्बंधित का कालंकारिक प्रयोग उनके स्वयं में सम्बंधित का देवा है उत्हारवा :-- निमम्न (इन हुमा) -- कास्त ; भार (बोक्स ) -- उत्तरदायिक ; पारा (पारद पार्च )-- कोच : गया (गर्दम )-- मूर्ल ; बाह (बलना )-- हैंथ्याँ दें सु-- ध्यापि ; स्वींट-- सामय : हत्यादि ।

श्रम्तीकरण बहुचा मुहावरीं में प्राप्त होता है, जैवे : -

श्रांख दिखाना सिर फिरना कान लगाना दिल देना हाथ मारना साथा उत्तकता पाँव भारी होना वेँगली दिखाना दाँत निक्रमना पानी पानी होना लह पसीना एक करना श्चामा सरसना तारे शिनना हाथों के तोते उहना जामे से बाहर होना इत्यादि ।

कई क्रियापद मूर्त और अमूर्त दोनों अर्थ देते हैं, जैके— छानना = बीनना, लोकना : मारना = पीटना, पचा बाना ; उलकाना = फॅसना क्रमहना : पिसना = कुचला बाना, कह पाना : उजाइना = उलाइना, नह करना;

इसी प्रकार खाना, बैठना, बबना, बलना, दहाना, देखना, गिनना झादि पदों के मुर्त और श्रमुर्त ग्रयों पर विचार कीजिए।

को संकापद विशेषवा वन काते हैं, उनका भी तो अनुतीकरवा हो काता है। उदाहरवा— पवित्र ( मूलता मंत्र, देवता ), शुद्ध ; कंगाल ( सं० कंकाल, ढाँचा ), दरिद्र ; विलयट ( सं० शिलापष्ट ) बरावर, चौरव ;

मूर्त पदार्थ बन प्रतीक के रूप में प्रशुक्त होते हैं, तन भी क्षयें में अमूर्तता बा बाती है, जैसे हल कृषि का, रंड न्याय का, रवेत बाल बुड़ाये का, नेदी वार्मिक पृक्षि का, काल योगान्य का, खारी खाहर का प्रतिनिधिक करती है। खुवाबादी इत्यादी कविता में विशेषतः इस प्रकार के क्रम्सीकरण के उदाहरख भरे पड़े हैं। देखिए—

```
श्रंथकार = निराशा, स्रशान

तरी = जीवन ; तारे = लीकिक माद ;

दीपक = झास्मा ; पतसर = शाहल ;

पतसर - दुःख ; शीचिमाँ = मादगाएँ ;

महु - मेम, सुल ; रहिम = झान, साह्या; सुलस्मृति ;

विचा के तार - द्वरय के माव ; शालम = गंगिरिक मोह ;
```

्र ६९७ उच्च और सांस्कृतिक स्तर पर विशेषतः और साधारण बोलचाल में कभी कभी शब्दों के अमूर्त संबंध में मूर्तीकरण भी पाया बाता है: निम्नलिखित शब्दों के मूल अर्थ और प्रचलित अर्थ की तुलना कीविए—

```
उपन्यात — कथन, किस्ता कहानी की पुस्तक ;
खुद्दाग — वीभाग्य, पति, विवादगीत ;
सामग्री — संबय, वस्तु, सामान ;
परिवार — खाच्छादन, कुटु व ।
```

कमी कमी अपूर्व नावों पर्व वस्तुओं का मानवीकरण हो बाता है और कमी पदार्थीकरण, बेंधे मोठ का गई, मोत ने का बेरा, प्रेम में पढ़ गया, 'धर्म एव हतो हेंथि' कावाब बेंट गई, इनकत को गई, बात उद्दाना, विचार विवार गए, इक मारता, हस्वादि में।

इन्हीं के राथ रूपक समासें को भी लिया वा सकता है-विरहाग्नि, विचारधारा, विद्याधन, प्रायाण्येक इत्यादि।

कमी कमी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिवे गुरा का प्रयोग होता है, आर्थात् भाववाचक र्यंत्रा सातिवाचक हो बाती है, जैते---

```
देवता (मूकतः देवत्व ), देव ; बनता (बन का माव ), क्रोग ;
बिरादरी (भ्रानुत्व ), माई बंधु : वफेदी (श्वेतता ), चूना ;
चञ्ची (इरिवाती ), तरकारी ; बाति (अपचि ), कुल ;
```

कई व्यापारवाची वंत्राएँ कर्ता कथवा कर्म के कार्य में प्रयुक्त होती है। उदाहरशा—

कतरनी, कैंची ; सवारी, गाबी ; तवारी, तवार ; भेंट, उपहार ; साना, खाख ; नेउता (निसंत्रत्व), भोब, भिद्धा, (भोंगना), भोंगा हुझा पदार्थ ; पहेंच (श्राप्ति), रतीद ; फटकन (फटकने की किया), फटकने से वची वस्तु ।

कुछ व्यापारवाची शब्द पारिभमिक का क्याँ भी देते हैं, जैसे — उतराई ( उतरने की किया मान ), उतरने का किरामा, इसी तरह खुलाई, रैंगाई, कटाई खिलाई, बनवाई, पिसाई इत्यादि।

कुल व्यापार स्थान का लार्य वेकर मूर्व रूप में प्रगट होते हैं, जैसे पालना (फला). निकास (निकलने की चगड़), प्रवेश (प्रवेशहार)।

विशेष्य का लोप हो जाने पर विशेषण अपना और विशेष्य का स्थान लेकर मतें हो जाता है। उदाहरण-

चैती (चैती फतल) कच्ची (कच्ची रलोई), पिपरी (पीली घोती) लाखु (लाखु पुरुष), गुझा (गुझा पदार्थ), रहस्य (रहस्य वाता), क्षोटा (क्षोटा लडका)।

\$ ६ ६८ स्वांगी संतरण—हसे तात्य यह है कि वे राज्य को एक दूतरे में संगागी संबंध से संभितित हैं, परस्वर परिवर्तित हो बाते हैं। कभी एक संग पूरे संगी का, स्वयंत् एक माग संपूष्णं क्छा सार्थ देता है और कभी संपूर्ण संगों से केवल उसके किशी संग का सार्थ स्वित होता है। बाबार मंदा का स्वयं स्वयं स्वयं न्यावारक्ष में हतना भर हो कि गेहूँ या लोगा या नीनी या कोई सम्बद्ध मंदे भाव में दिक रहा है। बलवान का स्वयं पानी मात्र पीना नहीं है, हतमें मिठाई, नमकीन, फल स्वादि संमितित हैं।

पूर्व से अंश का अर्थ - मकान खुला है का अर्थ यही है कि मकान के द्वार खले हैं. मफे टर्ट है का अर्थ है मेरे पेट में या शिर में टर्ट है।

६६६ संख से पूर्व का कार्य — बैंगे रोटी बनाना, नहा घोकर । हनुमान का योशिक सर्थ है ठोडी वाला, नाहर का खर्य है नखवाला; हरी तरह के शब्द है सुमीन, पद्मी, हायी, हायीह । नाम पक्दवाकर काटक में बंद करवा दो का अपर्य है काँबीहाउल मेंन दो। बती का कार्य पूरा दीपक छोर हथकड़ी का अपर्य काँबीहाउल मेंन दो। वती का कार्य पूरा दीपक छोर हथकड़ी का अपर्य काँबीहाउल हाय की कड़ी है।

एक्सन में बहुबचन का लंबेत (बैसे, झाम महेंगा है, उसके वाल बहुत क्या है, मेले में कितना झादमी या, कपड़ा स्थ्या कि दहा है) और बहुबचन से एक्सन का संकेत (बैसे, रिताबी झाय, यर के लोग आयोत् पत्नी) हमी प्रक्रिया के संतर्गत खाता है। \$ १७० भिक्त संबंधियरिक्तीं अ—रक अंतर्गत राज्यार्थ अंतरस्य की वे मित्रवार्य आती हैं विनके द्वारा (१) कार्य कारस्य के लिये अपथा कारस्य कार्य के लिये, (२) आधार आध्येय के लिये आध्या आध्येय आधार के लिये, (२) स्थान उपय के लिये अध्या उपय कार्य के लिये, (४) लेखक अपनी हति के लिये अध्या कृति लेखक के लिये, (५) विक्क चिह्नत के लिये अध्या चिह्नत विक्क के लिये प्रयुक्त होते हैं। उदाहरस्य —

(१) कारचा कार्य के लिये—साक बालना (हियाना), कोहनी मारना (बकेलना), गाँठ कादना (धोख से लेना), काँखों में भूल बालना (धोखा से लेना), काँखों में भूल बालना (धोखा सेना) सिर कादना (मारना), खाक या निर्दी में मिलना (नम्ब होना), कादि क्यादि । कार्य कारचा के लिये—गाल पिचकना (कमबोर होना), गाँठ हिलाना (इनकार करना), खुन सुलना (इरना), सिर पकइना (निवयाय होना), तम्ह देशी करना (चिव्रना), दाँत पीचना (कोच करना), पीला पढ़ना (चव्रना) क्यादि ।

(२) आचार आपेव के लिये — याली परोशों ( शाना परोशों ), मैं गाय दुहरा हूँ ( वृष दुहरा हूँ ), पर जैमालिय ( पर का शामान जैमालिय , कवहरी को आशा है ( वृष्यहरी के अधिकारी की आशा है ), कुकों सल गया है ( पानी सल गया है ), दीया बलता है ( तेल या बची कसती है )।

क्रायेय क्राधार के लिये — गोंडा (वंग्गोहंद), चरागाह; तमा को कारहा है (समा के भवन को बारहा है)।

(१) स्थान उपन के लिये—
विरोही (राकस्थान में एक स्थान ), तलवार :
करमीरा (वनवे पहले करमीर में बना ), कर्नी कपढ़ा ;
वीदर दिच्छियों में एक स्थान ), वर्तन कपढ़ा ;
वीची (भोषाल के पाक एक भाजीन स्थान ), पान ;
कालीन (आरमेनिया में एक स्थान ), गलीचा ;
काकी (आरमेनिया में एक स्थान ), एक पेय ;
कोल (गर्म, गोद ), नाल वर्ज्य ।
उपन स्थान के लिये—

पंचवदी (पाँच वट इस् ) नातिक के पात एक स्थान ; (४) कृति लेलक के लिये — रामायस कहती है, वेदों की काला है---

## दिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

लेखक कृति के लिये-

आरापने कालिदाल पढ़ा है। सूर और तुलवी में देख लो।

(५) विद्व विद्वित के लिये--

चोटी और दाडी (हिंदू और मुसलमान ) का मेल न होगा ;

बड़े पेटवाले ( ग्रमीर लोग )

इसी के झंतरांत नाम आते हैं भो हैं तो ध्वनि के, पर प्रयुक्त होते हैं ध्वनि करनेवाले के लिये, जैसे हुदहुद्, गुडगुड़ी (हुका), मुन्नमुना, खड़्यूँदर, फटफटा, ड्रॉवरू।

कई प्रदेशों में दूसरे प्रदेश के लोगों की भाषा से कोई शब्दविशेष लेकर उन लोगों को चिदाने के लिये चल पढ़ते हैं, चैते--

मोशे ( महाशय ) - बंगाली ; भव्यन ( भव्या लोग ) - बंबई में ग्वालो के लिये ; ऐली गैली ( क्राया गया )-- विद्वार के लोग ; हाँ हुन्द्र - खुशामदी ; कंख-- गढ़वाली ।

चिह्नित का प्रयोग चिह्न के लिये —

यह हिरण है-यह हिरण का चित्र है ;

(६) कभी कभी राज्यार्थ तंत्रंच बड़ी चिचित्र रीति ते श्रांतरित हो बाता है। कहीं कहीं तो बख़ स्वयं श्रापना रूप बदलती रही है, ख़ातः उसने संबद्ध हान्दों का आई भी बदला है, बैसे चड़ी (तुलाना कीचिए चानी के चड़े से ), बंशी (बॉल की), गिलात (मूलतः कॉच का), टीन (मूलतः एक चातुविरोध ), तार (तुलान कीचिए उस नाम वे विसे तार कहा बाता है), दुषहा (मूलतः दो पर का), हस्वादि।

कभी यह संबंध किसी न किसी भाति के कारण अंतरित कर लिया बाता है। इसमें भी प्रायः साहत्य के कारण अर्थ की विस्तृति होती है।

#### वदाहरणः :--

र्तं॰ काडा, समय की माप, हिं॰ कड़ा, खनाब की माप; प्रा॰ सटविकन्ना, पीखे का दरवाबा, हिं॰ खिड्डकी; सं॰ परशु, फरसा, हिं॰ फन्स्या, हैश्विया; सं॰ कर्जुर, हरदी, हिं॰ कन्दर; र्सं मर्कट, बंदर हिं व मक्दा, मकदी;

सं विस्तट, एक सरकतेवाला कीड़ा, हिं विस्तड, जूं;

सं॰ पष्टयः, चार वर्षं का बैल, हि॰ पाठा, हायी, भैंसा श्रादि । इत्यादि । परिवर्तन बाहरूय

5 8 68 अपनी भाषा के कोश को देखने से जात होगा कि प्राय: अक्टों के अमेक अर्थ होते हैं। यदि एक ही अर्थ हो तो जाना वा सकता है कि या तो शब्द का मल क्रमें मरचित है या परिवर्तित क्रमें ने मल क्रमें की बगह प्रवसा कर ली है। यदि दो खर्थ हों तो भी दो संभावनाएँ हैं - या तो दो भाषाओं अधवा प्रकारी भाषा के टी शब्दी में एक उच्चारणा का गया है. सेसे उत्तर (स्वत्राव. श्रीर पहाड की दिशा ), दल ( सेना श्रीर पचा ), पन ( बादल, बढ़ा, हथीड़ा ); काम ( वामना, कर्म ), वेर (बदरीफल और वारी) सीना (नींद लेना और स्वर्ध): बटन ( घेंटन, शंबेची बटन ), कवा ( गली श्रीर कर्च ): श्रीर या एक शब्द के मल श्रीर निस्तत अर्थ अथवा दोनों परिवर्तित अर्थ हो सकते हैं. जैसे दंड (इंडा, सजा नाक (नाक, इजत ), भभत (धन, राख-दोनों मल है भिन्न श्चर्य ), महरी ( महिला, चौका-वर्तन करनेवाली )। कई शब्द ऐसे हैं जिनके टो सं श्राधिक श्रथं है। 'हिंदी शब्दसागर' देखिए. बहत से शब्द ऐसे मिल जाएँ ने जिनके १०-१०, १५-१५, २०-२० अर्थ हैं। कोई अर्थ मूल से संकोच के कारया, कोई विस्तार के कारया, कोई अपकर्ष और कोई मर्तीकरया के कारया तथा कोई किसी और प्रक्रिया के कारता आ बाता है। इस प्रकार एक मल से कारेक परिवर्तित कार्यों के दिवास की प्रक्रिया के कारण इसे 'विकिरण' कहते हैं । जिस



अर्थ की शालाएँ

प्रकार सूर्य से स्वनेक किरयों फूटती हैं, उसी प्रकार एक शन्दार्थसंबंध से स्रनेक स्वयं विकिरित होते हैं। 'क्याल' सन्द का मूल सर्व है सोमदी। इससे एक सर्य प्राथा, बुकरा अर्थ मान्य, तीवरा भिद्याचान, जीवा वर्तन का द्वस हुका हुका कि मान्य, पाँचवाँ वेदी निकला। ये उन एक ही अर्थ की अरोक शालाय है। परन के अर्थ प्रकला, पका हुआ, बलवान, सकेद (बाल ) परिवर्तन-शहुक्य अपवा विकित्य की उक प्रविचा ने प्राप्त हुए हैं। निम्नलिसित उदाहरयों की परीचा हमी प्रति की विद्या

कर्म = काम, इससे कारीगरी, व्यावार, उपयोगिता । निशान = चिन्ह, इससे पता, वाखयंत्र, भंडा ।

देखना = इप्टि डालना, इन्छे ध्यान ने देखना, परी इस्सू करना, पदना, इंडना, शोजना, समक्षना, अनुभव करना ठीक करना ।

चलना -- बाना, इससे चलना, बढ़ना, खागे होना, टिकाऊ होना, फुटना, उपयोग में खाना।

पुँछ - दुम, इतते अनुसामी, असंत, उपाधि।

\$ १०२ अर्थपरिवर्तन में कभी कभी एक श्रंत्यला जी वन बाती है। एक अर्थ ने दूबरा बना, दूबरे ने तीसरा, तीसरे ने बीधा, इत्यारि कम ने आर्थ अपने मूल ने इटता बाता है, और एक ऐसी स्थिति आ बाती है कि शब्द के अर्थित विकसित अर्थ और मूल में कोई संबंध ही नहीं बान पड़ता। यह शकिया कुछ इस



इसमें २, २, २, ४, ४, ग्रांदि अर्थ की अवश्यादें हैं। 'शकुन' का अर्थ है (१) पद्मी इससे (२) शुम पद्मी, बाद में (१) शुभ, फिर (४) शुभ लक्ष्य और ग्रन्थ (४) लक्ष्य को गुम भी हो सकता है और ग्रशुम मी।

निम्नलिखित शब्दों के अर्थकम की शृंखला देखिए: -

रूमाल—(फा॰) गुंह पींछने की कोई वस्तु, गुंह पींछने का कपड़ा, वर्गोकार कपड़ा। तलना की जिए रूमाली (लेंगोटी)।

देवर—(सं०) द्विवर (दूसरा पति), मृत पति का साई, पति का माई, पति का माई,

राजपुत - राजपुत, राजपंत्रा का झाहमी, एक बाति । अब राजपुत की राजपुत कीना आवश्यक नहीं और न ही अयेक राजपुत को राजपुत कह सकते हैं। राजपुत कोना --रामकपा लंबी कथा न्यर्थ की लंबी कथा।

चीन-चीन देश, चीन का रेशम, रेशमी कपड़ा, पताका ।

नाक--- बावयविषयेष, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा वडानेवाला व्यक्ति, प्रवास व्यक्ति । संक्षा----दवाय, टक्कर, हाति (घाटा ), विपत्ति, प्राप्तिक पीडा ।

खूत-स्वर्श, स्वर्शदोव, स्वर्शरीम लगना, रोग का विव, विगाद ।

्रेट ७६ कमी कमी ऐसा भी होता है कि विकिरण और प्रंसला की प्रक्रियाएँ एक ही शब्द के विभिन्न कार्यों में देखी वा सकती हैं। यह कम कुछ इस प्रकार से होता है:



रेखाएँ विकिरण की और किइयों या हुक्ले शृंखला की श्रक्रिया को प्रगट करते हैं। उदाहरण के लिये दंड राज्य लीकिए। 'दियी राज्यलागर' में दुवके निम्मलिखित कर्य दिए गए हैं:

(१) डंडा, जकड़ी कपवा बंपा; (१) डंडे की तरह की कोई वस्तु; (१) एक प्रकार की कपता, रंड फेलना; (४) प्रायाप; (थ.) जुर्माना; (६) फिली प्रकार की समा; (७) हानि; (क) एक प्रकार का पिन्याप; (६) प्रतिकार; (१०) प्रकार की समा; (११) माप; (११) मृद्य; (१४) मत्युल; (१४) हिला के बरावर की माप; (१६) यम (बो टंड रेता है); (१७) विच्यु, शिव; (१८) वेना; (१८) पेमट का कमा; (११) पूर्व कीर उत्तर का क्रॉमन (११) प्रदेश कीर उत्तर का क्रॉमन (११) त्रिक; (२०) ४० विच्युन वंडा; (२०) वेरा; (१४) वेरा; (१४)

उपमु क प्रक्रियाओं का कम इस प्रकार निश्चित किया का सकता :

इतने बाना बा तकता है कि 'दंड' शन्द ने कितने वार्थ पूटे, 'तबा' से विकास कोर 'र्यक्का बनने में क्या वार्य निकते, 'आधिकार' कोर 'माप' से 'र्यक्काबद कीन कोन कार्य निकतित हुए कोर 'तीमा' का निकरण होकर क्या क्या कार्य बात हुए।

§ ६७४ किम्मिलित शब्दों के अवीं पर इसी इष्टि से विचार की बिए :

ग्रंक--विह, संस्था का विह्न, संस्था, क्लंक, डिटीना, वक रेखा, मोह, हुक, एक भूववा, नाटक का एक खंड, नकती लहाई, पाप, गीद, वगल, स्थान । , क्रांग - क्रवयन, देह, भाग, ( व्याहरण में ) सप्रत्यव शब्द का प्रत्यवरहित भाग, ( नाटक में ) इंपियों का एक उपविभाग, क्रप्रधान रस, नायक के सहायक साथ - गीम बला।

आद्या - इक्टा दोने की बगह, डेरा, इक्टे टॉगों के दकने का स्थान, केंद्रस्थान, विवरे में चिद्रिया के बैठने की लक्दी, कचूतरों की छतरी, अलादे का करवा, कीथी का गहा, वाली कावने का चीलटा, पोलीस चीकी।

उड़ना - एंख के शहारे बाता, बायुवान में यात्रा करना, टोलन (पर्चे झादि का) बिखरना, लहराना, लुत होना, कटकर झलग होना, वर्च होना, फीका पदना, झलाँग मारना, हतराना, भागना; घोखा देना।



जारला — ऊपर से नीचे लाना, पहनी हुई चीच को ऋजग करना, दूर करना, निकालना ( मनाई श्रादि ), पटाना ( वर्षि पर ), तैशार काना, पका लेना, जीवना, नफ्क करना, ( ऋषा ) चुडाना, पार पहुँचाना, तौल में पूरा करना, ठाइरामा, न्योक्षावर करना, ( ऋगती ) गुमाना, तोइना खादि ।

कर्चा—श्रनपका, साक न किया हुआ, मिट्टी का बना हुआ, अधिक दिन न टिपनेवाला, (कञ्चा रंग), श्रनुभवदीन, कमचोर, श्रानादी, तकली, को प्रामाणिक या नियमित न हो (रतीद), को श्रीतम न हो (सतीदा)।

काँटा — फंटक, कील, वंटिया, सक्षणी की वारोक इद्वियाँ, तराजू की सुदं, तराज, पड़ी को सुदं, कियान का स्रोबार, नएक की कील, दुक, खाना खाने का स्रोबार। खुक्तमा — चायरणा इटना, धंवन खुटना, कटना, खेद होना, प्रगट होना, बताना, निकक्तना, चारी होना, खुटना (रेख का ), उपहना, खिलना, खाफ साफ कडना, भाग्य चगना, हत्यादि।

जसाना--गादा होना, देर तक बैठना, टिकना, वह टक् होना, उपना, (तलकुट) नीचे बमा होना, (भीइ) इकट्टा होना, सब बाना, ठीक शाना, चल निकतना (दुकान का), श्रदना, हस्यादि।

हस-- गाँत, इत्या, दुश्के का कदा, समय, जान, जोर, धीमी आर्थेंच पर रखने की किया, पानी का घूँट, भोखा; नेजे की नोक, तलवार की घार।

हाता—अनाव का कथा, बीब, भोबन (अन्त), मनका, संक्या, रवा, ऊर्जी।

पट्टी—तस्ती, पाठ, तील, पाटी, कपड़े का लंबा उक्का, पत्यर का पतला उक्का, भजी, नाव के बीचोबीच का तकता, तिलपपड़ी, बालों की तह, पाँत, बल्ती, बिल्लियो की पाँत, पती, भूनाग, इत्यादि।

हवा—वायु, सौंस, भूत, धुन, सांख, अपताह, चकमा, ब्राह्मंदर, लालच, इत्यादि ।

# व्यर्थपरिवर्तन के कारण

९ ६७५ शब्दार्थ विज्ञान ने संबंधित सबसे कठिन और गृह प्रश्न है— शब्दार्थपरिवर्तन क्यो और किन परिस्थितियों में होते हैं ? परिचमी विद्वालों ने कई कारण गिनाए हैं। इन सबको समेटकर डा॰ आई॰ जे॰ तारापुरवाला ने एक विस्तृत सुवी प्रस्तुत की है।' उन्होंने निम्मलिखित कारण दिए हैं— '

१-बालंकारिक प्रयोग,

२-वातावरण में परिवर्तन-भौगोलिक, सामाजिक, भौतिक;

**१**—संभाषण् में नम्नता;

४-मंगलभाषित प्रयोग;

ष्-व्यंग्यः ६--भावावेशः

७---श्रनभिश्रताः

७---बनाभश्रताः

शब्दों के स्रनिश्चित सर्थ;

६ -- समक्त का स्तर;

१०-गीख अर्थ का अनवाने मेल;

११-संपूर्ण के लिये उसके अंश का प्रयोग;

१२—पुकतल्यका आरबियक प्रमान कीते कारिनेतृत के लिये 'शास्त्र पनावी'। इनसे १०, ११, १२ कार्य है, कारण नहीं है, कीर उत्तक ही १० की तो ७ में बैमिलित किया जा सकता है। १,४,४,६ को १ के कॉनर्गत लेना अपब्राही सा। ०,८,१, एक ही बात है।

\$ २७६ साथा का संबंध व्यक्ति और तमाब दोनों ते हैं, खतः माधा संबंधी कोई भी प्रक्रिया ( वा उच्चारता तंबंधी, न्याकरता तंबंधी काया प्रयम्भी संबंधी काया प्रयम्भी कार्यक होता है। कार्यक्रिया प्रमुख्या वैद्यक्ति कार्यक होता है। कार्यक्रिया है। देविहासिक कीर तामाधिक प्रक्रिया है। देविहासिक कीर तामाधिक मनोविद्यान, कार्यक्रिया है। स्थापनिक कीर तामाधिक मनोविद्यान, कार्यक्रिया है। कीर होता है। कार्यक्रिया कीर केर केर कार्यक्रमार्थक्रिया है।

मारतीय जन्यवा और विचारधारा है विकाल में नाना ऐतिहालिक घटनाओं का गहरा प्रमाण रहा है। मारत पर विदेशी तथा लानावरीय बातियों के लाक-मया, आयों और कारिवालियों का जंवक, यूनानी और हरानी जन्यता का प्रमाण, हिंदू जानाव्यवाद का उदय, अरबी-जारजी-तुर्की विविध विधानों की रथा-पता, परिचामी मीतिकवाद, सँगेबी भाषा और डाहिस्त, चंक्कृत का पुनस्त्यान, आधुनिक पुत्र की पत्रती हुई गरिथितियों, जागाधिक और राष्ट्रीय बातस्या हस्त्रादि असेक वार्ते विमाला भारतीय चंक्कृति के विचाल में गोर राष्ट्री व शविद हम केवल विभिन्न जुर्मों में चंवालिन भारत के चार्मिक आदेशलानों को ही लें तो हम मजी मीतिकच्या कर चक्केंगे कि हमारी वितत्रवालानों में कितने नवीन विचारों और भाग्यताओं ने स्वयान श्वान नवा रखा है। विचारों का वाहन तो प्राण ही है। अता भाषा में एक फकार की उथल पुष्ता सचना खामाविक है।

लाय संबंध होने के कारण इतका क्षर्य है 'ऋमधिकृत कासन' । क्षन्य उदाइरख किनमें भिन्न प्रकार के झंतरण मिलते हैं—

श्रंगराण धौरंगजेरी कोहा काला पहाड़ कौरव पर का मेदी व्यवस्थी मनोकुणि मादिरशाही नेता ची महामारत मार्शक ला रामराज्य लखदाता स्वयामह

\$ १७० डांस्फ्रिक परिस्थित बरलने पर भी शन्दार्थपरिवर्तन होते हैं। 'पंडिता' का अपर्य वा 'पंडितान'। कमशः इतका आर्य 'श्राध्युव' हो गया। लामास्त्रिक परिस्थित हां ऐती थी कि विद्यान् लोग ब्राह्मया कहे बाते से अपया नाह्यां ही मंपंडित होते थे, अतः ब्राह्मया और पंडित पर्याव हो गए। 'सली' श्राह्मय संस्कृत के 'स्त्रिय' है मुद्यान है। पंडाब से अब भी सली तिलक बातियों में गिने बाते हैं। पर उत्तर प्रदेश में ऐते सली छा बते को न्यापार ही करते थे, अतः यहाँ पर 'सली' हे 'व्यापारी या वैदय' सम्प्रका साता है। 'पर' का अपर्य है 'युना हुआ!'। किसी तम्य मे पति कन्या हारा चुना बाता या। अब वह चुना नहीं बाता , तो वर का अपर्य भी हैं वेदल 'युक्श'। विस्कृत या आद का अपर्य है बाता पिता की तेया, उनके प्रति अद्या। पार्मिक विचारों में परिवर्तन का आने के कारण, इन शन्दों का अपर्य अंतिम संस्कार अथवा पूर्वजी को दिया बानियाना पित्रहान हो गया है। इस प्रकार, शब्दों के बरदल दे हुए अपरों' से वस्तती हुई संस्कृति पूरी तरह परिस्तिवत होती है। कुक शुक्त हो हारा हमारे तथा हमारे पूर्वजी के जीवन की तलना हो सकती है। अन्य उदाहरण स्वार्टी हमी के जीवन की तलना हो सकती है। अन्य उदाहरण स्वार्टी हमी के जीवन की तलना हो सकती है। अन्य उदाहरण स्वार्टी हमी के जीवन की तलना हो सकती है। अन्य उदाहरण स्वर्टी के जीवन की तलना हो सकती है। अन्य उदाहरण स्वर्टी के स्वरत की तला होता हो।

रं उपाध्याय (ऋष्यायक), हिंग् क्रोअर (अूत प्रेत उत्तरलेवाला); संक्ष्माचार्थ (अहापंहित), हिंग् क्राचारक (अहालालवा):

सं अंध (गाँठ दिया हुआ), दिं ग्रंथ (किस्ट्याला मोटा वोधा, विजेवन: धार्मिक ग्रंथ)

कुछ, शब्द सांस्कृतिक कारवाँ से द्दीनाधाँ हो गये हैं, जैसे कोठेवाली (भरवाली), पेश्या; महाजन (वहा आदमी), वनिया, टही (आह), पासाना।

६ ६७८ निम्नलिखित शब्दों के कार्यपरिवर्तन में रीति-रिवाकों, विश्वाखों कौर प्रकाकों की भूमिका स्वष्ट दिलाई देती है:

क्रसत ( इं॰ क्युत्र , युत्रहीन ), भाग्यहीन, मूर्ख ; वाचित ( मूलतः पीडित ', मजबूर ; सनीचरा ( शनिवार से संबंधित ), श्रमागा ; रंडी ( सं॰ रंडी, विभवा ), बेरवा ; बामा ( मूलत: बाई' छोर रहनेवाली ', खो, पत्नी ।

इसारे रीति रिवाजों और विश्वासों को बाने बिना कोई व्यक्ति निम्नलिखित शन्दों के रूढ़ ऋथों को बान ही नहीं सकता :

पर्वतारि, इंद्र : गिरधारी , कृष्ण ; नीलकंठ, महादेव ; चक्रपाणि , विष्णु ; बुँहणाल, बदनामी । एक्नेयी , विषण ; बुक्कापानी, वामाकिक संबंध ; आँवरी , विवाह कार्य ;

हुछ रिवाब देखने में नहीं आते, लेकिन तहिययक राज्यों से जाना का सकत है कि प्राचीन काल में ऐसी प्रधा रही होगी। प्रहर, पहरा, प्रहर, प्रहरा, हसी से प्रहरी जो संगतर प्रहर भर रहता था; चीकी, लकही का आसन, पुलिस का नाका, हो कबता है कि आरंग में पुलिस्वाले सचान बनाकर अपनी नौकरी पर रहते हों, अपना केवल चीक में पुलिस का याना हो।

स्वपात, डोरेका गिराना, कारंग। र्समत्रतः कभी सूत्र डालकर कः येका कारंम किया जाता रहा हो, जैसे मकान की नींव डालने में 1

षड्यंत्र, छह यंत्र, कपटायोजन । न जाने षड्यंत्र करनेवाले किन छह यंत्री से काम लेते थे ।

हरकारा (फा॰) शब्द से लगता है कि यह व्यक्ति या राजपुरुष मालिक का सब काम करता था। श्राज वह केवल डाक डोता है ।

पद्दा (इविश्वारपत्र) शभ्द से संकेत सिलता है कि किसी कमाने में सरकारी या गैर सरकारी क्रिथिकार पद्दा या पार्टी पर लिखकर या उस्कीर्याकरके दिया बाता था।

संस्कृति के प्रवार से श्रामों का विस्तार होता है। अनेक स्थेनों में एक हो सम्ब से से विविध पारिसारिक अर्थ ग्रहण किए आते हैं, उनके मूल में विविध अपनवासों, उदोगों, स्वार्यों और साम्यवाधों को अपनी अपनी आवरणकता है। 'कील' अन्द को ही देखिए। लीला, लूटेंंंं, किटकनी, सुरा, केंंंं का विरा, स्तंत्र, नाक का मूपण, हत्यारि अर्थ संस्कृतिक आवरपकताओं के कारण विक्रतित हुए हैं। जिस मापा के शेलनेवालों का सांकृतिक स्तर कितना जैंचा होगा, उतना ही अर्थिस्तार उसकी सम्झालन होंगा। हसी को भाषा की समुद्धि कहा बाता है।

६ १७१ रावनीतिक परिवर्तनों के कारण भी शब्दार्थ परिवर्तन में विवि-थता ग्राती है। राजनीति के देरफेर से विधि विधान बदल बाते हैं और साथ ही इनते संबद्ध शब्द सीर उनके सर्थ भी । कोतवाल (कोटपाल ) किसी युग में सैनिक अधिकारी दोवा था, परंत आवकल एक प्रक्रिय श्राधिकारी को कोतवास कहा बाता है। इसका कारच यह है कि मध्ययम में सैनिक और असैनिक अधिकार संमिलित होते के एवं को दर्गपाल था। वही तसर का प्रवंशक भी था। 'कीनदारी' कीनदार ( सेनापति ) के कार्य अथवा कार्यालय में संबंधित है, परंत प्रशालों के शासनकाल में फीबटारों के किया शासन-प्रबंध स्त्रीर दंडविधान का कार्य भी होता या । फीबदार सविस्टेट भी था । सतः फीक्टारी का कर्य दंविधान हो गया। पटनारी (पट्टधारी) कार्यासय का चपरासी होता था । तुस्तना की किए गुजराती 'पटावार्थों' ( चपरासी )। अंगरेसी ज्ञासनप्रवाली में पटवारी गाँव का एक पदाधिकारी हो गया। यह भी वह बच तत्र पटट धारण करनेवाला गाँव का पश्चिस अविकारी भी है। धारबी 'तहसीलदार' का वही क्या है को खेंगरेबी 'कलक्टर' का । किंत क्या दोनों के अर्थ में अर्थत मिन्तता है एवं न तो तहसीसदार और न ही कलक्टर केवस अग्रिका बमा करता है, उसके बिम्मे फीबदारी और दसरे बीसियों काम हैं। पंचायत का क्या है 'गाँच का समृह' लेकिन हमारी व्यवस्था में पंचायत के सदस्य श्रविक भी होते हैं: और वह समृद्ध मात्र ही नहीं है, मख्यत: वह गाँव की निर्यायसमिति है। 'नायक' के मूल अर्थ से बान पड़ता है कि वह सेना का नेता रक्षा क्रोगा. लेकिन ग्रॅंगरेकों ने भारतीय सैनिक का पद घटाकर ग्रंपने देशवासियों को ऊँचे ऊँचे पटों पर बिठाया तो नायक सेना का सबसे छोटा पटाधिकारी रह राया ।

्रेट्ट॰ झार्थिक विकास की कहानी कई शब्दों में रखी हुई है। पत्र-पत्रा, विडी (को पहले संभवतः पत्ते पर ही लिख दी जाती थी), कागक, समाचारपत्र।

भारतीय तीलों के कुछ ताम वास्तव में बीबों के नाम हैं, खैरे रची, माय, बों । इनवें इमारी माचीन झार्थिक व्यवस्था का परिचय सिशता है । व्यवसाय की विक्तिता के कारण राष्ट्रार्थ में मी विक्तितता का वाशी है । दखीं, डास्टर रिकारी और हाफी के खिलाड़ी के लिये 'गोली' के बागों में कितना झंतर है । 'शार' का क्यां दलवाई, पवाब वा दबीं, लोडे के व्यागरी, वितार और वायशिम वेचनेवाले और दलाज के लिये क्षांत्र करता है ।

निम्मलिसिस आर्थिक शादावती के परिवर्तित कार्यों वर विचार कीस्यर— 'टंडफ', वंस्कृत कोर्यों में बाँदी का विका है, वँगला भाषा में अब भी २-४१ 'टाका' समये के लिये जलता है। हिंदी में 'टका' दो पैठे के बरावर है, कब कि कब भी हरका एक क्षर्य दमया है। 'टंक' संस्कृत कोशों में ४ मादों के बरावर बताया याया है, परंदु हिंदी में हटॉक ( छटॉक) २४ माशे का नहीं, बरिक ६० माशे का तील है।

ह ६८२ कुळ राव्यार्थशाक्रियों का कहना है कि किसी प्रकार का कर्य-परियर्तन बसुता एक मानीक्शानिक पृथि है। वेदे तो भाषा भी एक मनोक्शानिक प्रक्रिया है कीर यह विषय विचारशीय है कि भाषा के विना विचार नहीं होते कीर क्रिया के बिना भाषा नहीं होती। यह आवस्यक नहीं है कि विचार प्रदान करनेवाला चित सर्थ के अभित करना चाहता है कादान करनेवाला निर्तात उची अप आयसा उछ सर्थ के उतने ही क्षंश को प्रहाम कर ले। प्रदात कीर स्वादाता की मनार्यवर्ति में कंटर हो उचका है। किसी उच्य को कुळ का कुळ कुता चा सकता है, कुळ का कुळ हम का चकता है। प्रायः कहने उस क्षेत्र में मूर्त हो बाया करती हैं। शियिल प्रयोग से सर्थ पूर्णत्या न्यक्त नहीं होता। प्रयेष शब्द कक्षा खपना संदर्भ होता है— वादाता कोर प्रदाता के इस संदर्भ में मेद उपस्थित हो उक्ता है। किसी भी शब्द में अप के कई तक निहित होते हैं। उसन, स्थान और अवस्था में परिवर्तन हो जाने पर एक तत्व प्रधान हो बाता है। दूबरे, तत्व सुलाए खा तकते हैं। इस प्रकार अर्थपरिवर्तन कई मनोवैक्शानिक परिश्चियों के

असावधानी, श्रजान और मानिक उत्तरफ़न ने श्र-दार्थ संबंध में अस्पष्टता रहती है। मतुष्य मायः शब्दों के र्वंध को अपने पड़ोिखों, जहबोनियों कौर गुरक्रनों से बातना है। उनका सुनिरियत वार्य जानने के लिये यह न किसी विद्वान् से पूछने बाता है और न ही शब्द कार्य जानने के स्वयं यहन तिस्त्री विद्वान् से पूछने बाता है और न ही शब्द कार्य व्यावस्था को बहु । वह विद्यास के साथ उनका प्रयोग बरने लगता है। इससे शब्दार्थ में कभी कभी स्थानीय मेद उपस्थित हो बाते हैं। 'ठाकुर', 'बाका', 'वर', 'मकान', 'वाय' आदि अनेक शब्द हैं जिनके अप्यं पूर्वी और परिचयी हिंदी प्रदेश में ही नहीं सिक्ती दो स्थानों से ऐसे गब्द स्थानित किए वा सकते हैं जिनके अपों में मिन्नता है।

\$ ६८२ विसी भी वन्तु को मली भौति बात लेने से पहले लोग उनके ताम बान लिया करते हैं, बेसे बाग, स्पुतिक, पूनीर, एनडुकी आदि को इस होगों में से कितनी ने देला है ? ऐसे राज्यों का प्रयोग भी प्रायः विधिक और अस्पार रहता है पूर्व पूर्व अपने से मिन हो बाता है। उदाहरणा:

खत (फा॰ तिनका), एक मुगंबित घास ; गिरदावर (म्लतः प्रमक्कद), ग्रामाविकारी ;

```
दोंग ( वंबाली लक्की, ताली ), बोंगा, जाव ; कर (का॰ दोना ), वन ; तहवील (का॰ रतीद ), विले का विमास ; दरकर (कानकों का वेर ), कार्योक्षय ; वहरी (का॰ देरकरीय जान ), दिशाव किताव की पंची ; वहर (का॰ वर्षत ) कार्योक्षय ; वहर (का॰ वर्षत ) कार्योक्षय ; वहर (का॰ वर्षत ) कार्योक्ष ; दशकर (का॰ वर्षत ) कार्योक्ष ; कार्योक्ष ; कार्याव की किताय ), साक्षी, उदार ; कार्याय (का॰ दिसाई ), मोहरमोग :
```

्र ६८६ सितमापिता भी मनोवैक्षानिक शिषिलता का रूप है। प्रायः समास्युक्त राज्यों में स्र्याच्युद करके काम चला लिया काता है, स्रीर प्रयुक्त शब्द में सर्ययंकोच का बाता है; बैसे—

```
पुरी = बराबाधपुरी ; पत्र = समाचारपत्र ;
पत्रा = पंचांग पत्रक ; पत्री = कन्मपत्री ;
समाव = ब्रार्पसम्म , ब्रह्मसमाव ; संच = कन्मपंच ;
क्षीग = दुसलिम लीग ; संमेलन = हि॰ सा॰ संमेलन ;
समा = नागरीप्रचारिया समा ; मंदिर = देवसंदिर ;
संवत = विक्रमी संवत ; हायादि ।
```

इसी तरह के लोग के कारणा कुछ राज्य हीन भाव के कीर कुछ उच्च भाव के लोगक बन बाते हैं. जैसे :---

```
चाल = बुरी चाल, घोला; चित्रत्र = दूषित चरित्र;
मुदूर्त = शुम मुदूर्त;
'नवर का गर्द' में नवर का कर्य 'वरी नवरे' है।
```

लोप के कारण क्रयंस्कोच, क्रयंतिस्तार और क्रयोतरण भी होता है। इसके उदाहरण पिकले प्रकरण में दिए जा चके हैं।

६ ६५४ प्रत्येक शब्द अपने उंदर्भ अपना प्रवंग में ही अर्थनान् होता है। नवाणी और लोडे की दुकान पर 'चहर' का अर्थ भिन्न भिन्न होगा। 'चोड़ा' का अर्थ अरवत्वक, रातर्रंक और बंदूक के उंदर्भ में भिन्न होगा। 'चाल' का अर्थ चलने में गति, रातर्रंक में दर्शक और उसाम में प्रया होता है। 'दाँक' का अर्थ चुए, दंगल, शिकार, और बीवन के उंदर्भ में भिन्न भिन्न होगा। चब हम फिटी नावस की पढ़ते या द्वारते हैं तो उसमें प्रयुक्त शब्द अपने उंदर्भ में रहने के कारचा अपनित्व होते हुए भी दुनोब हो नाते हैं। उंपयतः प्रथम किरवत अर्थ ठीक न हो, लेकिन उसमें अर्थक खुए, डी उंपयतः वार्य हिन्त करें ठीक न हो, लेकिन उसमें अर्थक खुएतर की उंपयता ननी रहती है; क्वींकि वही राष्ट्रंग के विष्ठ प्रथम के उसमें अर्थक स्वाप्त कर कर लेकिन अर्थ में खुपार की उंपयता ननी रहती है; क्वींकि वही राष्ट्रंग कर कर लेकिन कर स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स

क्रम्य वाक्यों में और विभिन्न प्रवंगों में शर बार प्रमुक्त होकर स्वष्ट ही बाता है । परंद्र प्रवंग में क्राने से प्राय: क्र्यवंकीय होता है :

दाना ( अनाव ), 'माला का एक एक दाना' में मनका ;

पंच ( रास्ता ), 'नानक पंच, दादू पंच' में संप्रदाय ;

बाँह ( भ्रुवा ), 'कोट की बाँह में आस्तीन', 'भेरा मित्र मेरी बाँह है' में सहायक ;

पूरा ( पूर्वा ), 'पूरे नौ' में टीक ठीक ; 'काम पूरा' में समाप्त ;

घर ( एइ), इसारा घर ( देश) पंचाव में है; ऐनक का घर (सोखा), मेडिय का घर ( मॉद);

५ ६८% संदभों की विविषता अर्थविषय का प्रमुख कारण है। संदर्भ के कारण ही नागर का अर्थ खडर, गॅवार का मूखें, बंगली का खस्त्रम श्रीर पत्र (पत्रा) का अर्थ कागल हो गया है। संदर्भ की हीनता के कलस्वरूप बंगल का अर्थ पालाना, देवराजी का मंदिर की नेरमा, ब्रक्तना नागे में पुत होना, श्रीर ब्रक्त बदबू होता है। दिरोधी शब्द भी संदर्भ से ही विकस्तित होते हैं, जैसे अपद, समद, स्वाद, स्वाद, स्वाद ; समाइ, स्वाद; हमादि ।

कभी कभी राज्यार्थ का एक तत्व वृद्ध तत्व की क्रोच्छा प्राथान्य प्राप्त कर लेता है। तत का मृत अर्थ तो है प्रतिका, परंतु वार्मिक क्रानुष्टानों में किसी भी तत के लिये सत्यारी को क्षानग्रन करना पढ़ता था, क्षता कालातर में क्षानग्रन की बात प्रथान वन गई है। वत का कार्थ भी कानग्रन हो गया। होया पहले लक्बी की प्याली थी बाद में लक्बी के बनाय पत्तों की भी होने लगी। हैलिए हिं॰ (दीना)। बास्तव में प्रवानता लक्बी की क्रोपेद्धा प्याली की हो गई। क्षान्य उदाहरया—

गूबर ( रं• गुबर ), दूषवाला ;

एंस्कार ( एं॰ सैवारमा ), अनुष्ठान ;

संस्करण ( पवित्रीकरण ), मुद्रावृत्ति ; बाली ( खनाब की फली ), कार्नो का ब्राभ्यका ;

बाला ( अनाव का फला ), काना का ब्राम्यस् कसीरा ( काँसे का पात्र ), यात्र :

कलश ( घड़ा ), पूजायात्र ; इत्यादि ।

कलश ( घडा ), पूजावात्र ; इत्यादि

५ १८-६ चालंकारिक तथा लाहित्यक प्रयोग भी झर्यंगरिवर्तन का महस्त-पूर्व कारता है । वेद में पर्वत, चाहि चादि शब्द बाहलों के लिये भी प्रयुक्त हुए हैं। वर्तमान हिंदी में ऐसे सन्द पर्यात मात्रा में मिलते हैं बिनमें साहत्य के कारता एक झर्य दूलरी वत्तु पर झागेषित कर दिया बाता है। उदाहरख--- क्कूँ दर — क्कूँ पर, कातियवाकी; स्कंप — कंपा, शाका, वर्ग, नेता; स्रम्मुली — यक फूल, एक प्रकार का पंला, घटाका; शिंव्यी — लता, वोंपिन; प्रतम्म — ओंट, एक प्रकार का कपदा; भोरती — अपूरी, एक प्रकार का काम्युष्य; वंश — चंट, रीड, वॉह को हत्ती; रॉवर्जी — एमिजी (बिक्सी), विर का काम्युष्य;

ह्वी संबंध में होच और काल्यन के ताथ 'गहरा' का विचार, चरित्र तथा शब्द के ताथ 'क्रां" का, गर्व के ताथ 'तीइना' का और अधि के ताथ 'तेंडना' का प्रयोग विचारणीय है। एक चेत्र के बहुत ते सन्द हती प्रकार साहद के नातें उत्तरे देश में साने तानते हैं।

सनुष्यो, पशुद्रों कीर वस्तुकों के गुशास्त्रक नाम प्रावः साहरवम्श्वक होते हैं। मनुष्य के लिये सुद्रार, कीवा या गया का प्रयोग कमशा शरारती, डीठ कीर मूर्ल के क्षर्य में होता है। क्षम्य उदाहरण—

वह शेर है, साँह ( उच्छं सल सुवक ), कुत्ता ( दात ), इस्यादि ।

मोरपंजी, सुरवमुखी, कराख, इंग्यदी, इस्तिदंगक, कुक्कुटियका, कलाग झादि पीचो के नाम इसी झावार पर रखे गए हैं। निम्मिसिखित शब्दों के साहरवस्त्यक कर्य वहे रोचक हैं—

कथामुख कर्सीकी पीठ पहाद की चोटी नदी की शासा

े १ ८८७ कमी कमी यह अर्थोतरण अपूर्व पदार्थी और मार्वी में ही हो बाता है, जैसे —

स्ववर्णन ( मूलतः लटकना ), सहारा, आश्रय ; मग्न ( मूलतः डूबा हुआ ), प्रसन्तता, आरमविस्मृत ; सदना ( सलना, गंदा होना ), तंग हालत में होना ; सुल ( काँटा, भाला ), दर्व।

रूपक में आकर शब्दों में अर्थपरिवर्तन होता ही है-

बीवन की लहर बगनाटक खिलता चर्गाक्रमल भवदागर गांतिक्रुवा कही पूप गरम बाजार कहुवे बचन मीटी छुते

स्मादि ।

§ ६८८ खनेक विदेशी शब्दों को वो लोकव्युत्पचि प्राप्त होती है, उसके मुक्त में भी साहश्य की कलपना काम करती है। उदाहरखु—

आहिफेन रान्द से लगता है कि यह अशीम या अप्तमुन का संस्कृत कर बना लिया गया है। सं० वस्तामा से हिंद बच्छुताय में जाम के स्थान पर नाग का प्रयोग उसके विश्वेतम के कारणा हुआ है। तंबाकू का संस्कृत कर तामकूट इस्तिये बन गया है कि इसका स्वक्त भी तीने की चूर की तरह होता है। म्युनिस्थिलाटी की सगह लोगों ने 'मुंशीपाल' बना लिया है क्योंकि वे देवते हैं कि वहाँ कई मुंशी सतते हैं। चुकंदर की हाथीचोल (हाथी की आलि) कहा गया है बन कि अंगरेबी शब्द दे आर्टीचोल। का वस्ता (खिबाव) को मस्मा कहा गया है कर संगीक वह राल की तरह होता ही है।

६ ९८-६ शन्दार्वपरिवर्तन का एक और कारया है वक्रीकि शिवनें कियी वस्तु को उनके नथार्य नाम के बनाय दूवरे संगलस्वक, अथवा (क्रमी कर्मी) अर्मगल स्वक और कमी हेरफेर के शब्द ने पुकारा जाता है। उदाहरख---

शीच (स्वव्हता), पासाना; स्वर्गवास, मृत्यु; गंगालाभ, मृत्यु; स्तत्वास, श्रंषा;

```
सीवासादा, मर्खं :
       महामांस, गोमांस :
       मालिक. पति :
       मेरा खादमी, पति :
       श्रीसती, पत्नी :
       8 88 • कर्ब शब्द समिक शिशता और नसभावना के कारता स्थापक कव
से मिन्न अयों में प्रयुक्त होने लगते हैं, जैसे -
       दास – में :
```

वानवत्ता-नवद्याः :

प्रधारिए —( पाँच धरिए ) आइए. बैठिये।

लघशंका-पेशाव :

कहवापानी -- शरावः मासिक धर्म रक्षस्वला होना :

ह्याती-स्तन : इत्यादि ।

६ १६१ कोई कोई शब्द व्यवहार में बढे भीषशा और खरितत हो बाते हैं। इनके स्थान पर बहधा निर्दोष श्रीर साधारण शब्दों को श्रशीतरित करके प्रयुक्त किया बाता है. जैसे --

कीरा (कीका ) - साँप :

माता-चेनक :

देवी -- हैशा :

श्चाता ( मालिक )- पठान बनिया : इत्यादि ।

श्रव्ही वस्तुश्रों को बरे नामों से संबंधित करने में उन्हें देवताओं और लोगों की कहाई से बनाने का प्रयास रहता है। बन्नों को कभी कभी इसी तरह नाम दिए जाते हैं। जैसे --

पवास-वेंद्रा गया :

TATE -- 20 .

गोबर, कुडामल, कल्लु , चिनऊ, इत्यादि ।

मांगलिक अवसरों पर 'थी' के स्थान पर 'पानी' शब्द का प्रयोग सनने में चाता है।

सांप्रदायिक पूजा से भी अमंगलभाषित प्रचलित होते हैं. जैसे-

कोपिर कटहुला स्लेच्छ फिरंगी पाखंडी । गोरा

\$ ६६१ खांस्कृतिक, सनीवैज्ञानिक क्रीर कालंकारिक परिस्थितियों के स्विरिक्त क्यंबरिदर्तन भावा की अपनी कावरवकता के कारवा भी होते रहते हैं। विश्व क्याया वर्षर मानव का शब्दमांकार तो शंगित होता है, परंदु यदि वह सम्दार्थ के स्वर्त मानव का शब्दमांकार तो शंगित होता है, परंदु यदि वह सम्दार्थ के किसी होती है। से स्वर्त क्या के स्वर्त क्या के स्वर्त क्या मानविक करता है। स्वर्त क्या की उनके क्या की होता करकर क्या मानविक हल कर लेता है। क्या करता है। क्या का स्वर्त के साम लोगों ने महत्त करते हुते, वैश्वनिकी, रोखकी, विचारकों कीर मानविक के सम्य लोगों ने महत्त करते रहते हैं। तभी के योगतान ने भाषा का मंत्रार मरता है। पिछले प्रकर्ता के सम्य का क्या का स्वर्त के सम्य लोगों ने महत्त करते रहते हैं। तभी के योगतान ने भाषा का मंत्रार मरता है। पिछले प्रकर्ता क्या का स्वर्त के सम्य लोगों होरा क्या का स्वर्त के सम्य की स्वर्त प्रकर्त क्या का स्वर्त के सम्य की स्वर्त करके, अपित का काश्यनिक शत्त क्या करने पर शब्द स्वर्त स्

बहबदाना, बहबदाना, महमहाना, गहमहाना, कहबदाना, तहतहाना, हहराना; फटकना, पटकना, घटकना, खटकना, चटकना, फटकना, सटकना, घटकना : दर, दार, दरी, दराह : सल, मैल, सलीन : प्रार (बोफ, उचरदायिस्व), खंब (बात्मा, प्राया, प्राया)), फूल (युष्व, क्षित्वेषु, कांस्य), स्नादि शब्द भाषा संबंधी आवश्यकता के कार्या झांतिस्व में सावे हैं।

९ ९ ६ ६ कभी कभी एक ही भूल शब्द वे दो शब्द निकालकर भिन्न इपर्य दे दिए बाते हैं, जैवे ---

```
तं । पाद हिं । पाव (एक वीधाई), पॉन (पैर);
तं । बस्तर हिं । बजुहा (गाय का वण्या), बहुरा (पोड़ी का वथा।)
तं । पंचर हिं। पितर झोर पिवड़ा;
तं । कोफ्ट हिं। कोट (किला), कोटा;
```

§ ११ ४ ऐते युग्मक शब्दों में उनको भी लियाचा सकता है जिनमें एक तस्तम है और दूसरा उसका तद्दाय कर, जैसे —

```
पृष्ठ (कोगम का पत्नु, पीठ) पीठ; परकाद (पत्ना), परका (कपड़े का छोर); दंद (उंडा, क्या), उंडा; कटा (उनके काल), सड़; पत्न (पादमें), पंच; इत्यादि।
```

सं • जुष्ट हिं • जुठा श्रीर भठा :

६ १.६५ कभी कभी व्याकरखा के प्रयोग द्वारा भी अपर्थ में भिन्नता आ चाती है। देखिए ---

बायगा-वह कलकता वायगा ;

इससे यह दुःखन सहा कायगा;

सेत-मेरे साथ सेन (कि॰);

दुनिया का खेल ( संझा )।

र्गगा-गंगा छ। तथा ; र्गगा था गर्रे ।

स्रोब-(स्रीतिंग)--श्रन्वेषश् ।

(पक्लिंग)--पता।

तुलना कीलिए—इतना और इतने, तारा और वारे, और ( वंगोडक ) और और ( विशेषस् ), कहाँ ( किसी बगह ) और वहीं ( कभी ), इत्यादि ।

सं कि क्षु का क्यार्थ 'तमुद्र' के कातिरिक्त प्राग्त की त्रवधे बड़ी नदी के लिये हो गया है, अथवा फा॰ दिरिया का अर्थ 'तमुद्र' की बगह 'नदी' है, अथवा पज् के अर्थ पहलू, पंछ, जाद्र मात्र के दो भाग आदि हैं तो इतमें एक तर्कंतगति दिलाई देनी है। कोश में किती भी शब्द के अर्थों के पहलू, उनकी विश्वयता में एक तर्क रहता है। कई कोशकार अपने अर्थों को एक मुनिदियत तार्किक संबंध में बोक्डर कमबद करते हैं, इतने अधिकास की प्रक्रिया पर प्रकाश पद्धता है। निश्नतिशित नए उदाहरखों में अर्थों का तार्किक संबंध विचारणीय है:

दुही-अवकाश, खुटकारा ;

छीट--ब्रॅंद, रंगदार ब्रॅंदीवाला कपड़ा ;

श्चर्यना-सत्कार, पूत्रा ;

2-44

```
बालु — चूदा, चोर ;
उकाला — प्रकाश, दिन ;
उकाल — उवाल, फेन ;
ऊपरी — ऊपर का, नाइर का, दिलावटी, बनावटी ;
एका — घवेला; एक पहिएवाली गाड़ी, एक ही वृटीवाला तारा का
चवा ;
कौंचा — ( सं ॰ क्षवमूर्य ) किर वे बल, मुँह के बल, उलटा, देवा ;
कुंचा — अपका, हरा, खार्यां, नियमरीहत, क्षानम्बत ।
```

\$ ६६७ चिछ राज्य के कानेक कर्य होते हैं, उसका संबंध निश्चय ही सार्किक ग्रान्तकान ने होता है। तैयब के संस्कृत में डो कार्य हैं— विश्वदेश का योदा कीर तेंचा नमका लाने र पदे हैं हो और पहला ही कीर हैं हैं में सालके पर कहा कार कि 'तैयबमानय', तो नीकर पोषा नहीं लागगा, नमक ही लागगा। 'मुलली' का कार्य 'मुललीरक' कीर 'गुललीकृत रामायख' में स्थव्द है। 'काम' का कार्य काने तर्मसंस्तात कम— कामबादना कीर काम समाह कर लिया— में निश्चित हो बाता है।

६ ६८८ पर्यायवाची शन्दों के कार्यों का कलगाव भी तार्किक प्रक्रिया है होता है और एकता ने करनेका ला डी कार्ती है। 'क्या' कीर 'क्याने' हैं तो एक ही, यर तार्किक संतर्किक नाने कथा का नंबंध धार्भिक स्वानी के क्षिक रहा है। स्वायार कीर वाय्यिक में वही क्षेत्र क्या गया है को कॉलरेकी ट्रेड कीर कार्यक में है। रूप गास्त्र में वही के लिये और कार्यक्रियार का शत्वार्थ किशान के लिये प्रयोग पार्किक कलगाव का फल है। 'येय', 'प्रदेश' कीर फात' में क्षंतर मान लिया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित पर्यायों के क्षर्य के विधिशिक्षण पर गियार कीलिय. —

```
कर्तव्य (ज्यटी),
                          कत्य (पंत्रशन) :
लेख (शहर ,
                           लेख्य ( डाक्युमेंट ) ;
श्चन्यदेशीय (एलीन '.
                           विदेशी (फारेन ):
दित (बेनीफिट).
                           लाम प्राफिट):
परिवद् (कीसिल),
                           समिति (कमेटी):
पान (बीटेल लीफ),
                           पन्ना (लीफ):
पृष्ठ (पेज वैक),
                           पीठ (वैक) :
सर्वधी (रिलेटिव ).
                          समधी चाइल्डस-फाइर-इन-ला);
```

इस्यादि ।

शन्दों को पारिभाषिक सर्व देने में भी यही तार्किक विशिष्ठीकरण की प्रक्रिया काम करती है।

समास्युक्त शब्द के किसी एक अंग का लोग हो जाने पर पूरे अर्थ का आरामस प्राप्त कराना भी तर्कनिक का काम है।

६९६८ यह मानी हुई बात है कि बाक्य में शब्दों का क्रमनिश्चव प्रत्येक भावा के अपने तर्क पर निर्मर है। और यह भी उच्च है कि इस कम में किसी तरह का व्यतिकम बाक्य तथा शब्द के अप्य को परिवर्तित कर देता है। जवाहरतामाँ तलना कीविया—

१--स्या वह चित्र स्ताता है १

बह क्या चित्र बनाता है ?

२-वंदर वोका साया ;

भोड़ा वंदर लाया। ३ — बाबर ले:

– बाकर ल

लेकर वा।



# वाक्य तथा हिंदी वाक्यरचना

### व क्यविचार

साथ का मुख्य उद्देश्य संप्रेयचानिता है क्यांत् कक्का जिन भावों वा विचारों से ओता को अवगत कराना चाहता है, वे उसी क्यां में ओता तक वहुँच बाएँ, वह उनको उसी कर में समझ ले। वका का मनोवैज्ञानिक कायपन किशा बाय तो तथफ हो बाता है कि कक्षा अपने ओता को अपनी नाथों हारा ममाधित मी करना व्यादता है। इसीलिये भाषा के अवगत तथा विद्वान् मित्रों के संस्तां आहंदा है। आहंदा की गई है। इसी में वाशी की शक्ति निहित है, जिसपर मुख्य होकर वाशी की बंदना की गई है, उसके गुवा गाए गए हैं तथा उसके महस्त्र को प्रकट

भाषा की संवेषव्यीवता को दृष्टिगत रखते हुए वाक्य का निम्नलिखत कप में विवेचन किया गया है—

'वाक्य उस प्रत्मपूर को कहते हैं को (श्रोता के प्रति) वक्ता के कक्त-वसाव के बोधन में समर्थ हो .''

'वाक्य बोली का एक अंश है अर्थात् औता के खसच्च अमिरेत की, को सत्य है, प्रस्तुत किया बाता है।'?

आस्तु। अभिनेत अथवा वक्तव्य का प्रस्तु किरण वाक्य का भी मुक्य उद्देश्य रहा। उलका क्या रूप होगा, क्या मठन होगा आदि (या न भी होगा — जंकेत, हाव भाव आदि से भी संदेश्या होता है) तथ्य तो स्वतालिक होते हैं। संगयता यही सोचकर उपर्युक्त परिभाषाओं में इन तस्यों की और संकेत महीं किया गया है। साथ ही, हन तस्यों का सीया संबंध भी संवेदयीयता से न होकर वाक्य की अभिन्यक्ति से है जिसको संवेदयीयता का आभार कह ककते हैं।

है १००२ अभिव्यक्ति की इन्टमूनि ने भारतीय मनीविधी ने 'वाक्यरक्तोट' की उद्यावना की है। स्तोट का अर्थ होता है 'युक्ति अवेडिक्सान्ं अयोत् विक्ते अर्थ प्रकृतित हो। स्तोट निस्त, अर्थन तथा एकरव होता है। स्तोट में क्युल, मध्या आदि गुच नहीं होते। स्वित, ओ स्तोट का गुच है, अनिस तथा

¹ देखिय--विंदी व्याक्त्य तावदीय, मायद्यसाद पाठक, १६०६, पुष्ठ ४८ ।

विकास कार्ल वक्त बुंडलन : लिग्बिस्टक कोरी वेंड वसंस आक इ सेंटेस, एडी, ४, युक्त ४०।

निम्नलिखित ऋचा में भी वास्यस्कोट का प्रतिपादन हुन्ना है -

क्यापक दिन्छ से देखें तो स्तोट चराचर बगत् में व्यास है तथा बगत् की गरया.मकता का झाथार है। बाह्य बगत् से हतर अंतर्वगत् में मन के स्तोट का कप ध्यान है को बाजी के रूप मानसिक स्थिति में अभिव्यक्ति होता है। अ

है १००३ बाक्य की अभिन्यकि वस्तुतः वक्ता की विभिन्न मानसिक रिथितिशे की प्रत्यासक कमिण्येजना है। वह कुद है, बिशासु है, अद्वा अध्यक्त के मानों से अभिभृत है, आदि आदि मानसिक रिथितियों का बहुन मकडीकरण बाक्य क्रांस होता है। व यदि मानसिक रिथितियों का विश्लेखणा करके देखें तो हमें

१ (क) देखिए-- वावयपरीय २।५८ तथा ११७३ (स) जें ० वेंड्रीच : सम्बेज ५२ ए० ४८ (ग) वाब्राम सक्सेना-- विंदरतानी, साग १, अंक २, अप्रैल, ३१ में प्रकाशित लेख "अनिविकास में प्रकोश"।

२ देखिए---पजवेंद का माह्यल ।

३ देकिए--पफ नी० बाल्कार, सी० डी० बारपे, यस० पी० सेवंजी: घोष इन बाट पेंड प्रस्तियान प्रती०, ४०. प्रष्ट केंद्र ।

५ 'भा' स्वामाविक वर्व सहज रूप में मन में जो विचार करते हैं, उन्हों का मक्कीकरण वार्ची हारा होता है, किंतु सम्वता के विकास के साथ क्यांबित व्यवहार दोमब हो नवा है और फलस्कर मन में डुक रहना हैं जी र वार्ची से महत्र करते हैं डुक्क—मन में देते हैं गार्वी और वार्ची से करते हैं प्रतंता बचा बसायत.

र 'व' वात्य वाची की अभिन्यक्ति है और वाची क्का की अनुभृति की अभिन्यक्ति । असरव वात्य का मूल रूप अवपूर्ण, संविद्ध तथा आवेगपूर्ण होता है । श्रासिये कुछ वैवाकरवाँ ने वाक्यार्थ की समावना मावना से की है ।

दो प्रकार की मानविक रिपरियों निर्मेगी—प्रवृत्यास्मक श्रीर निबृत्यासमक । मनुष्य कुछ काम करने के सिये प्रवृत्य होता है श्रीर कुछ को नहीं करना बाहता तथा उनके निवृत्त होता है। इसी प्रवृत्ति निवृत्ति अधवा रात्र के क्षेत्रनेत नृत्य की मान-विक्र होता है। इसी प्रवृत्ति निवृत्ति अधवा होता है। उपलिक्षित काम प्रवृत्ति को होता है। वह बाक्य सित्ति का प्रवृत्ति को सित्ति की सित्ति का प्रवृत्ति को सित्ति की सित्ति की

लिखित रूप -मैं पाठशाला बाता है।

उच्चरित विभिन्न रूप - मै पाउशाला जाता है।

मैं पाठशा। ला। बाता हूं।

मैं पाठशाला |बा|ताहूँ।

मैं पाठशाला काता है।

बाबूराम वनतेना ने भी हवी मकार अवशी के 'तुम बाह आएउ' के दुर की नतीति का निर्देश प्राफ पेपर पर लीची गई कह रेलाओं वे किया है तथा एव एक ही बानव के चार रूपों का अध्ययन किया है। '१ — वर्णनात्मक, २ — आशा-स्मक, ३ — महनात्मक तथा ४ — विस्मयानस्थ

उचारित नाक्यों की इन तथा इत प्रकार की झन्य विशेषताओं को छुर या स्वगें की आरोइ-प्रवरोह, यतापात हस्य दीयें मालाएँ, विरास झादि'नामों के ऋमिहित क्या गया है। जैया कि उत्तर स्वष्ट किया वा चुका है, इन तस्यों का तथा संबंध पत्ता की मालिक स्थिति झयबा उत्तके राग देव या प्रवृत्ति निष्टृत्ति वे हैं। इतिलिये संग्वतः विश्वनाययवाद ने इन तस्यों की रागास्मक तस्य नाम देना उत्युक्त समक्रा है।

हुन तालों की कोर भाषाविशेषजों का प्यान गया है तथा विभिन्न चिद्धें के द्वारा उच्चरित बाह्यों की इन विशेषताओं के शिक्षित कर देने के अयब खल रहे हैं। उच्चरित भाषा को हन विशेषताओं के आचार पर ही बीवित भाषा कहा बाता है तथा लिखित भाषा को हबकी द्वारा मान।

\$ १००४ श्रामिव्यक्ति के खंतर्गत दो बातो पर और विचार कर लेगा खाव-स्यक है भीर वे हैं— (१) स्राभिव्यक्ति की परिश्चित, एवं (२) श्रामिव्यक्ति की परिश्चीमा।

<sup>े</sup> वही, देखिय ६ (ग) के संतर्गत उपपूत । २-- धु ह

आभित्यक्ति की परिस्थिति - विशेष होती है । कल्पना कीक्सि कि एक समध्य का समाज से दर ऐसे वातावरण में पंखन पोषण हन्ना है, वहाँ वह एकाकी रहा है तथा किसी श्रन्य प्राशी में सपके करते का श्रवसर उसे नहीं मिला । उसके लिये बाकी के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता । समाज में मन्द्र विभिन्न प्रावियों के संवर्क में ग्राता है तथा उनसे प्रभावित होता या उनकी प्रभावित करता है अथवा यह बहना चाहिए कि समात्र में विभिन्त व्यक्तिया का बढ चलता है क्रिसके फलस्वरूप मानसिक स्थितियों. प्रश्चि निवृत्ति वा रागद्वेष के स्थवत प्रकट होते हैं। इन ग्रवसरों को बक्ता की परिस्थित कह सकते हैं। ये परिस्थितियाँ आगो जलकर एक दसरे से अनुवंधित हो जाती है तथा पूर्वापर संबंध अथवा प्रसंग का सदन करती है। एक बार की बातबीत दमरे अवसर पर पन: दहराई नहीं बाती. प्रत्यत पर्यसदर्भका काम देनी है श्रीर तुमरे अवनर पर उससे आगे बानचीत होते लगती है। बाक्य की ऋभिव्यक्ति में इस प्रसगपरिस्थित का महत्वपूर्ण हाथ होता है। ऐसे वाक्यों को लिखिन कप में प्रकट करना कठिन होता है क्यों कि लिखित रूप में प्रसग और परिस्थित का अभाव ही रहता है। पातस्यक्षय उद्योगि बाक्या के दो एक उदाइएस यहाँ उदान किए का रहे हैं -

'मीठी मीठी इमें बहुत अव्यी लगेंगी।'

'कही, लाव' 'ठीक है जी'।

क्यांबिटयक्ति की पिनिमीमा— श्रमिन्यक्ति की डप्टिसे वातचीत को दो रूपों में विभाजित किया जासक्त हैं —

(१) इवास वर्ग (२) श्रेश वर्गः

वेका ध्रमा आर्थार्य एक राश्य से अकट नहीं कर पाना। उसे श्रीच श्रीच में विभाग लेने के लिये रवान लेना पहता है। इस अवश्य में फर्यासन्य स्वान वर्ष के अंदर्शत अहाते हैं। जब अर्थ के अंदर्शत लेन की आवर्ष कर साती होते हुए भो पदों आं अनिकटता दिव्याने के लिए रवान किया आवा है तो उसके अंदर्शन किया आवा है तो उसके अंदर्शन पर प्रानिश्वाय कोश्यर्श क्हताता है। श्रोधकां का सारासन्य अर्थिशास (,) ने अकट क्षिप आवा है। वाक्य की परिशीमा का सारासन्य प्रानिश्वायों ने । इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए वैदा-का प्रानिश्वायों ने निमालिशन विवार प्रकट किए हैं —

ं १००६ 'पूर्ण दिचारचीतक पदो के समूह को शास्त्र कहते हैं।' यह परिभाषा ३०० ई० के लगभग पत्रचरण विद्वानी द्वारा दी गई थी।' आधा-

१ देखिर-- प्रादेश द स्ट्रमबर आफ प्रश्लिश, ४ प० है।

विशान के शब्दकोष, पादरी एवरिंगटन तथा कामताव्रवाद गुरु के व्याकरण में भी इसी प्रकार की परिभाषायें दी गई हैं .

शिववसाद सितारेहिंद ने पूर्व अर्थ को पूर्व तृति कहा है --

'बीरिक चाहे दो शम्दों से बना हो जाहे श्रविक से, उपयोगी होगा या झनुपयोगी। उपयोगी यह है बिसकासुननेवाला पूरा तुत हो बाय और कुछ सुनने की उसे आवांचा न रहे।'

पूर्ण विचार की शहवान के लिये वाक्यों को स्वयं बोर से पढ़ने तथा अनुभव करने के लिये कहा गया, जिससे पूर्ण विचार के अनुसार उचित विराम चिद्ध आदि लगाए जा सर्कें तथा एक वाक्य को दूसरे से एथक् किया जा सके।

ही संदर्भ में बान्य में क्षर्यया विचार की पूर्वताका रहश्य प्रकट करते हुए सताया गया कि पहले से इस बदा किसी बस्तु स्थान या व्यक्ति का नाम लेते हैं और फिर बाद में उन बस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। बस तक हुम ये दो बार्ज नहीं कर लेते इस पूर्ण वाक्य नाही बना सबसे । '

वास्त्र की परिवीमा का विवेचन करते हुए इस प्रकार पूर्ण विचार था पूर्ण क्षत्र की झाधार बनाया गया है, किंतु किसी भी एक वास्त्र का उदाइरण लेकर देखा वा सकता है कि यह झाधार प्रमपूर्ण है। जैने कहें— 'राम गंगास्त्रान को बा रहा है' तो विचार या अर्थ को पूर्णाता हक साथ कोन सा राम, नेरा भतीबा राम या सोहन का भाई राम, कव बा रहा है, कव वायत आएगा, झादि झन्यान्य प्रहरी का उच्चर मा होने पर ही परित हो उन्हेगी ।

यास्तियिकता यह है कि वैशक्र यों की दृष्टि वाक्य के लिखित कर तक जीमित थी और इसलिये पूर्व अर्थ था पूर्व का उनका तात्पर्य सीमित अर्थ में प्राक्ष रहा है। जिखित कर की सीमाओं को इंडियत रखते हुए स्वाक्र्या के उपर्युक्त विकेषन के अंतर्गत वाक्य को एक किया की तमाति तक पूर्वा माना काता है। कात्यूय उपर्युक्त इत कर में पूर्व है कि इसमें राम एक कर्ता है को गंवास्तान बाने का कार्य कर हा है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> देखिए---पार्व डिक्शनरी काफ लिन्विस्टिक्स, ६४, एड १६४ ।

थ ,, -- आवाभारकर---दथरिंगडम, पैरा ३५४ ।

<sup>,,</sup> व्याक्रय-कामताप्रवाद ग्रुव, पैरा ६७७।

<sup>,,</sup> शिवप्रसाद सितारेबिद—बिवी व्याकरण, १८७६, पैरा १४०।

<sup>3 ।</sup> कम्पूर्वी वस्त्र-प्रोप दन बन्ट पेंड वस्त्रमेशन, ४०, ५० ११, १५, १७ । ४ वहीं, ५० ६१, ६२।

§ १००७ आधुनिक माशियशेषत्र इत प्रकार की परिमाधा तथा इस मंकार की व्याख्या ने तंत्र इन्तर्षे हैं। वे देखते हैं कि इत प्रकार की व्याख्या का ब्राखार विरामिश्वह हैं। वहाँ पूर्ण विराम विव्ह लगा दिया बाय वहीं बात्त्व पूर्ण वमक तिया बा तवता है और विरामिश्वह लगाने में तब एकमत नहीं हो कहते। उदाहरण्यास्वरक खानार्य गुरूत वी के दो बात्मी को यहाँ ते तकते हैं। इन दोनी शक्यों को क्षान्य विहान एक वात्म के रूप में लिलना क्रथिक परंद करेंगे—

'विद्वत्ता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है।'

'विश्वका संख्य बहत कष्ट, अम श्रीर वारणा से होता है ।'

बक्ता की बातचीत की क्षोर ध्यान दें तो एक तथ्य प्रकट होता है। बक्ता क्षयने भीनभंग वे लेकर पुनः भीन होने तक को कुछ कहता है, उवमें एक सतत संबंध होता है। इसमें कई रवास वर्ग कीर बोध वर्ग क्षा तकते हैं। वक्ता बीच में भीता हारारोका भी वा पकता है और हट प्रकार उवके कथन का दूसरा लिरा स्थापात ए समार हो बाता है, अथया वह भोता के प्यापात का समाधान करके क्षानों वह बाता है और क्षपना कथन कारी रखता है। यक्ता के इत कथन में तीन कप शिलते हैं क्षिणकों कपन के भेरा कह एकते हैं —

- (१) एक न्यूनतम स्वतंत्र कथन-देवल एकशन्द वाक्य-बाझो,
- (२) एक न्यूनतम स्वतंत्र कथन, विस्तृत (न्यूनतम नहीं )— एक से अधिक शब्द एक इकाई के रूप में—लो, मैं तो खला।
- (१) दो या ऋषिक स्वतंत्र कथनों का एक क्रम—एक से अधिक शब्द विभिन्न इकाइयों के रूप में—

मोहन तो गया. चाने दो, उसको । हमें और कुम्हें क्या करना है. चलना या नहीं

स्वतंत्र कथन की विधा पर आगो विचार करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्र कथन के निर्धायक तस्त्र 'उचेजना समाधान' या 'व्यवहार प्रतिक्रिया' विद्यांत हैं।

\$ १०० म्यानय की अभिश्यक्ति जैवा, जबर देख चुके हैं, स्कोट, मृष्ट्राच्या, त्रिवृत्ति अपना रामा द्वार के अंतर्गत होती हैं, विकको उच्छेजना समाचान भी कह चकते हैं। यका की आंतरिक उच्छेजना सावय के रूप में प्रकट होती हैं। यह मानव मका की आंतरिक उच्छेजना का समाचान होता है, क्योंकि इस वाक्य की अमिश्वक्ति के परचाल क्या हो। हो जाती है, किंद्यु वक्ता का यही अभिश्यक्ति के परचाल वक्ता का यही

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'वितामिय', दंडियन प्रेस, प्रयाग ५६, प्र० २६ ।

व देखिए-काहम : द स्टूनवर साफ देन्सिश, बारकाट बीo-का प्रथ, पूर १४ ।

समायान उच्चरित या क्राभित्यक वाक्य भीता की उसे बना बन बाता है और भोता उककी प्रतिक्रिया स्वरूप को कार्य करता है या को उत्तर देता है, वह उसका समायान होता है।

इसको निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा दिखलाया वा सकता है-

| उ —→<br>परिस्थितियाँ<br>को उत्तेकना<br>उत्पन्न करती हैं | → स —<br>उच्चरित शब्द           | → उ →<br>श्रुत शब्द      | — → स<br>इतकार्यया | उत्तर |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
|                                                         | विशेष शब्द की ।<br>उस्ते बना बन | शेता के लिये<br>बाते हैं |                    |       |

हत प्रकार उच्चे जना से समाधान तक—(उ)—स — उ—(स) तक एक बाध्य की सीमा होती है। निर्माषक क्षाप्यार उच्चेंबना के समाधान होंगे। यह संमय है कि बका को एक के स्थान में एक कम में दो उच्चे जनाएँ हों और यह उनका समाधान कर ले, जैसा दो या काधिक स्वतंत्र कथनों के कम के क्रीतर्गत दिए गए उदाहरवा से प्रकट है।

क्का क्काही उ स उ स उ स (मोहन को बाता मोहन दो गया, (मोहन के हमें कीर तुल्हें क्या देलकर) तो बाजो दो साथ के क्रमाय में) करना है, चक्का उसको : है कि नहीं ?

भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति का ऋष्ययन करते हुए शब्राम सबसेना ने वाक्य की परिसीमा पढों की संख्या में भी काबद्व की हैं।

विज्ञान की दृष्टि के इम लोग वाक्य ही बोलते हैं, ये वाक्य प्राय: पाँच छुइ शब्दों से अधिक के नहीं रहते। लंबे-लंबे वाक्य जो हमें साहित्यक भाषा में मिलते हैं, स्वाभाविक नहीं, कृत्रिम हैं।

ये पाँच छह शब्द कीन से होंगे, यहाँ यह विशास स्वामाधिक है, विसका समाधान बाक्य के रूप पर विचार करके किया जा सकता है।

<sup>ै</sup> बाबुराम सबसेना - सामान्य भाषाविश्वान, २०१६, दि० सा० स०, प्रदाय ।

याक्ष्य के रूप का विवेचन करते हुए प्रक्ष्य रूप से वावय का गड़न सामने स्नाता है। वाक्ष्य के रूप को दृष्टिगत रखते हुए भाषाओं को दो वर्गों में विमालित किया गया है—

## (१) संश्लेषशासमक, (२) विश्लेषशासमक

भारत पूरोपीय-परिवार की मापार्य पीरे भीर कंरलेबयात्मक वे विश्ते-यहात्मक होती जा रही हैं विश्वके कारय वाश्ययतन प्रयया परक्रम की महत्ता बढ़ती जा रही है। संरलेययात्मक मापाकों में परक्रम का कोई महत्त नहीं होता, किंदु विश्ववेयहात्मक मापार्य मृततः परक्रम पर शाधारित होती हैं।

- \$ १००६ बाक्यराठन पत्थेक भाषा का ज्ञयन। छाता होता है तथा उसके छानुक्त वाक्यरावना से ही बाक्य की खाभिश्यकि संभव है। बाक्यराठन में पदों के बिशोप कम तथा विशेष स्थान—पे दो तथ्य विशेष है रा से अवलोकनीय है। विशेष कम के छात्मेंत पदों का एक कम निश्चित होता है। उससे हत्तर कम से छात्रों में ध्यवपान पढ़ जाता है। विशेष स्थान के छात्मंत वाक्य में पदों के विशेष स्थान निश्चित होते हैं जहाँ जासीन होने पर पद तदनुकुल अर्थ की व्यंक्ता करने स्थान निश्चित होते हैं जहाँ जासीन होने पर पद तदनुकुल अर्थ की व्यंक्ता करने स्थान निश्चित होते हैं कहाँ जासीन होने पत पद तदनुकुल अर्थ की व्यंक्ता करने स्थान निश्चित होते ता स्थान स्थान स्थान स्थान किया स्था। इस प्रकार बाक्याठन के जांतर्गत निम्मलिखित तीन तरवों पर विचार किया गया। इस प्रकार बाक्याठन के जांतर्गत निम्मलिखित तीन तरवों पर विचार किया गया। इस प्रकार बाक्याठन के जांतर्गत निम्मलिखित तीन तरवों पर
  - १. विशेषकम २. विशेषस्थान ३. विशेषपदीं की अनिवार्यता।

६ १०१० विशेषकम का उस्लेख प्रायः स्थाकरणों में किया गया है। स्थाकरण का प्रारंभिक शान कराने के लिये वाच्यरचना की इत विशेषता की क्षोर काम का प्यान आकृष्ठ करना आययरचक होता है। दियो के वैयाकरणों द्वारा दिए दुए कविचय उदाहरण यहीं प्रश्च हैं—

'वानय रचना की साधारण शीति यह है कि पहले कर्ता तम ययायोग्य स्थान में करणादि (कारक), तत्वरचात् कर्म श्रीर तदनंतर किया रखी बावे। 22

'वाक्य में राधारशास्त्रा सबसे पहले कर्ता, फिरकर्म तथा छात में किया रहती है। विशेषणा संज्ञाया सबैनाम के पहले या बाद की रखा जाता है। क्रियापिशेषणा क्रिया के पहले छाता है।

<sup>ै</sup> संश्लेषणात्मक-संस्कृत, विश्लेषणात्मक-हिंदी, बंदीशी ।

व माधवप्रसाय पाठक-हिंदी व्याक्टरख सत्ववीच, १६०६, ए० ४४ ।

६ बीरेंद्र वर्मा : मजमाचा न्याकरण, १६६७, ४० १३६।

यहाँ उच्चरित वाक्य की यद कमा-गत विशेषता की क्रोर व्यान देना काव रणक है। उच्चरित वाक्य के गठन कथा पाय पदक्रमयोगना का मूल भेरक तक्ष वक्ता की क्रातरिक मानविक रिथति होती है। वक्ता अपने क्रमीपट के उछ अर्थत की पहले रखता है, बिक्शे वह महत्वपूर्ण उसकता है—महत्वपूर्ण इस हिंड ते कि वक्ता की अपनी परिश्वितियों में अपने अपीट के जिन संग्र को वह भोता को विशेष व्य वे चुनाना या बताना चाहता है। उच्चरित वाक्यों के कतियय उदाहरश्र प्रस्तुत कर के इस तथ्य को स्पष्ट किया जा रहा है—

'मथुरा मे ऐसी दाल नहीं होती थी कभी।'

'वी बज जाय तो बता देना इमें।'

एक बाल तो गेहें की नहां निकाल सकते हैं आप।'

'खाबी तो नहीं पड़ी है वहाँ।

'दे की देर हो रही है जल्बी ।'

'र्ने आशा करता हॅ निहम उसीर आराप सहयोग करेंगे दुनिया में शांति का कार्यवडाने के लिये,'

उपयुक्त विवेचन का तास्वयं यह है कि उच्चिरित कप में सिक्शित कप के लिये निष्यत पदमन अथवा गठन नहस्य नहीं रखता। वक्ता अभिव्यक्ति को अपनी मानविक स्थिति के अनुकूल मोइ लेगा है। यह अवस्य है कि निकटतम परानुद्रीलन के अध्ययन के अतर्गत वास्त्री के ऐने क्यों की लीव हो वक्ती जिनमें निकटतम परो की अनिवायंता अधेषित होगी।

हमी प्रकार के विश्लेषण के भाषार पर मिलित रूप के पदकम की उद्भा पना की बाती है। भाषा विश्वित होती रहती है। हमी कारण एक व्यवित के पद्मान् लिग्तित रूपा उत्परित रूप के पदकम में व्यत्तर का बाता है। आवक्त विद उच्चिति रूप का विश्वेषण किया बाद वो कात होगा कि विश्वेष दिपतियों में कर्म को निया के पीक्षे रलने की श्रष्टियं बढती वा रही है जैवा कि उपर्युक्त उन्चिति प्राप्त के दिए गए उदाहरकों से प्रकट है। लिखित रूप में भी यह मश्चित बढ रही है। संभव है कि मेविष्य में हिशी के ब्राव एक के निरित्यत पदकम कर्तो, कर्म, किया में वैदाकरकों के पश्चित करना पढ़ी ('क्र)

\$ १०११ विशेष स्थान का महत्व वावयगठन के स्वरूप वे वर्गवित है। इसको सम्मिथ्याद्वार भी कहा गया है स्त्रीर सम्मिथ्याद्वार की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

<sup>ै (</sup>म) हाट यम बरवर दुखे में विकास वफ़ॉन्ट ली करेवट दुवारी-सारापुरवाला ।

'पिका किसी व्यवसान के उरलातापूर्वक क्रमीपित वानपार्यकों के लिये बास्त्रसान नहीं की क्रमयुक्त किसी को उस्तिव्याहार कहते हैं: 'विना हसके क्राये का अनर्य होना सहस्र है। पदिश्वति के ज्वरत्य या तिस्वके हारा सर्वया विपरीत अपरीय होना कोई कर्तन्य वात नहीं है। जैने कोई कहना वाहता है—धाडु' के नोर को पकहरा'। यदि यह हत बास्य के पदी में कुक अस्वय करके 'बाडु' के स्थान यर 'बोर' कीर 'बोर' के स्थान पर 'बाडु' की रखें तो क्रार्य सर्वया विपरीत होकर 'बोर का को पकड़ा' हो बाबना।'' (क्र)

\$ १०१२ विशेष पदों को श्रानिवार्यता के तंत्रंक में भी वैदाकारणों ने अपना निश्वय प्रकट किया है वो कई दृष्टियों से आंत प्रमाणित होते हैं वयों कि आंत यह पारणा बल पक्ट चुकी है कि कियी विशेष पद की श्रानिवार्यं वा बल्य की सम्मिष्टिक के लिये आवश्यक नहीं हो जिलती वात्रय विभिन्न परिश्यितियों में चाहे विश्व पद से बन तत्त्रता है। यह पारणा बाव्य के बाह्य रूप को देखते हुए तंत्रत है। जै जी निमन्तिशिक्ष विशेष पर के स्वयन्त है। यह पारणा बाव्य के बाह्य रूप को देखते हुए तंत्रत है। जै जी निमन्तिशिक्षत विशेष वात्र देखट है:

प्राचीन स्राचार्यों ने क्रिया की श्रनिवार्यता पर बड़ा बल दिया है। उन्होंने वात्य की परिभाषा देते हुए 'क्रिया को ही वाक्य' वडायां।

'वाश्य में कम से कम एक किया अवस्य होती है। उसके पिना वाक्य बन नहीं सकता।'र कुळ अध्य वैयाकरणों ने कतो और किया की अनिवास्तेता पर बल दिया।

'वाक्य में प्रत्येक कारक नहीं चाहिए, परंतु कर्ता और िश्या के विना वाक्य नहीं बनता।' 'वाक्य दो शन्दों से कभी कम नहीं होगा और उन दो में से एक का किया और दूसरे का कर्ता होना भी अवस्य होगा।"

कर्ता और क्रिया को दूनरे शब्दों से अधिहत करते हुए यही विचार अन्य वैयाकरयों ने इस प्रकार प्रकट किए हैं---

पूर्ण विचार की व्यक्त करने के लिये दो बातें झावश्यक हैं-

(१) उद्देश को किसी बस्तुया भाव का नाम दोता है तथा जिसके र्शवंध में कोई बात कड़ी खाय।

 <sup>(</sup>व) शिवनाव प्रस् ० ० — हिंदी कारकों का विकास, प्रथम संब, प्रक १२ ।

२ कास्यार्त सविशेषसम् (यतः महाः २, १, १)।

<sup>5</sup> किशोरीदास वाजपेयी—वजभाषा व्याकरण, २०००, पृ० २३।

४ वयरिंगटन-माना मास्कर, १८७१, परा ३५४ ।

शिवप्रसाद सितारेहिंद—हिंदी व्याक्तरण, १००६—वृ. १४०—१४१ ।

(१) विषेय, बी उद्देश के संबंध में कोई बात कहे।"

साहित्यदर्गयाकार ने किसी भी पद की व्यतिवार्यता खायरयक नहीं समझी स्त्रीर कहा कि 'प्रसिद्धि कादि के साधार पर वास्य के स्थान पर वास्यांस, पद के स्थान में प्रसास का प्रदोग किया का सकता है, र

पदी की क्रांनिवार्यता के संबंध में एक प्रस्थ बात वहाँ समक्र केनी बाहिए। वास्त्र में पहिल निहाल क्षयावा उत्तेवना बनाधान के रूप में बक्का के रिवारी की स्थियिक होती है। इस क्षांमिणिक का विश्लेवण इसने से झात होता है। इस क्षांमिणिक का विश्लेवण इसने से झात हिंगा कि उत्तेवना क्षीर समाधान में कारण-कार्य-संबंध होता है। कारण हिंगा कि स्वार्थ किया की साम कारण-कार्य-संबंध होता है। कारण कारण किया निहास कारण की साम कारण-कारण की साम कारण कारण की साम की साम कारण की साम कार

ूर ११ ह वाक्य के रूप का विचार कर लोने के ताय वाक्य की क्रांसिव्यक्ति का प्रस्त कमास नहीं होता। एक महत्ववृत्यों क्रंग, को वाक्य को क्रांसिव्यक्ति के तंववृत्य है, क्रमी विचारणीय रह गया है। हम क्रय तक के विचेयन के क्यावार पर एक हुए प्रकार का वाक्य ना उन्हें हैं। ताने ने क्रयने चेत को क्याय ते ती वा एक हुए प्रकार का वाज्य नहीं हैं। ताने ने क्रयने चेत को क्याय के तीचा। यह वाक्य ठीक न होगा क्योंकि क्रया में वीचने की योगवता नहीं है। प्रसंग और परिस्थिति योगवता का आपार होती है। यदि कहें कि 'बक्त के वीचा' तो यह वाक्य ठीक होगा क्योंकि कल में वीचने की योगवता है। प्रसंग क्रीर परिस्थिति योगवता का आपार होती है। हचीलिये हम वह कहते हैं कि 'एम ने क्यायी की क्रांस के क्याया हिंग क्यायी क्याया कि क्याया कि क्याया कि क्याया क्याया

वाक्य की अधिक्यक्ति में एक रूप ऐसा हो सकता है कि हम एक शब्द कड़कर मौन हो जायें--जैसे 'पुस्तक'। पर यह बात अपूर्य रही। इसके साथ में

<sup>े</sup> कैलाय-हिंदी व्याकरया, १८७४, पैरा ८५०

२ इस्पेते वि बाक्येयु वाक्येक वेशाल-वशुं जाना परेषु वर्षेक्तेरराष्ट्र' (भवा० १।१।४४ ) १-५४

हमको कहना होगा 'लाको या पढो' खादि। यहाँ पुस्तक को तुबरे शम्य की खाकांचा है। हसलिये इस तस्य को आश्वास कहा गया। परिश्यित और प्रसंग इस तस्य के लिये भी विकल्प उपस्थित कर सकते हैं। संबोधन के राज्य तो विकल्प हैं ही। साथ ही किसी मित्र के प्रसं 'वया जाहते हों के उत्यर में पुस्तक' माक ही प्रयोग समझ का सम्याम की प्रयोग समझ का सम्याम की प्रयोग समझ का सम्याम की प्रयोग समझ का समझ की स्थान स्था

§ १०१४ बाक्य की अभिन्यकि में एक रूप क्रीर विचारणीय है। इस बाक्य के एक पर को वोलकर मौन हो कार्य क्रीर विजय के परचात् दूतरे पर को कोर्ने तो बाक्य का आंभ्राय औता की तमक में न आएगा। इस्तिने परी की आपकि या सिनिय की आपका की गई है। उस्परित बाक्यों में मूल रूप में परों में दी नहीं सुना रूप में पर्यों में दी नहीं पर्या पर्या कार्यों में पूर्व रही है या एक बाक्य कुछ न कुछ अंश दुहराया जाता है और कुछ नया और कोई दिया जाता है। आज इस स्वामाधिक भावा की हम मूल सा समझ बैटे हैं, जैये—भार्य, एक वे राजा, वह राजा रोज एकर उठें "

योग्यता, श्राकादा तथा आवक्ति इन तीन तस्वो का विचार इसारे वहाँ बहुत यहते वहते का सावायों हारा हो चुका था। अत्यत्य ये तस्य वावय के वाथ अनिवार्य तथा वह ये कस्य त्राम रे प्रत्य वाथ कि वाथ अनिवार्य तथा वह ये कस्य त्राम राम कि इन तीन तथा को तो परिभाग के नाथ नत्यन समझा ही आया। इसी आया। इसी आये और इस करना हो तो परिभाग में महा वाथ। इसी शिये अन्यान्य परिभागओं में इनकी चवां नहीं को गरि। तथा ही सर्थकता एक दूसरा शब्द समुक्त होने लगा किंगक रनायक इसे हो स्ताय कि तथा के समझ के समझ की लगा करने प्रयोग कर समझ का नत्या। इसि श्रीय प्रयोग समझा आन तथा।

्रा १ प्रार्थनता के अतर्गत पूर्वी विचार छायश्यक बताया गया, विवक्त विवेचन हम कर चुके हैं। दूनगा तथ्यपुर्ण कर्य है निवका कोर भी कुछ वैवाकस्यों ने प्राय आहुए किया है। क्षांपिन र पर निवार करने के पूर्व यह आयश्यक है कि अर्थवियक्ता को स्वेच में समझ निया बाय। अर्थविकच्चा निवादास्य रही है। इस कर्य में मीमाशकों के पृष्टिक दो मत रहे हैं— '

<sup>े</sup> सम्भट काव्यप्रकारा ।

२ देखिए, सक्मेना-मामान्य मात्रा विद्यान, दि० मा० स०, प्रवास २०१३।

<sup>3</sup> देखिए, सःवित्यदर्गस २, ६ 'वास्य स्वाद्योग्यनाक्षांकास'क कुकः प्रदी-नयः' ।

(१) श्रमिहितान्वय पञ्च (१) श्रन्वितामिधान पञ्च

कुमारित भट्ट के अनुवारी 'अमिडितान्वयवाद' को मानते हैं और प्रभाकर ( गुद ) के अनुवारी 'अन्यितामिकानवाद' को मानते हैं।

स्राभिदितान्वय का स्वयं है 'अभिदितानाम् परार्थानाम् सन्वयः' अयोत् को सर्व शन्दी के द्वारा करे सा चुके हैं, उनका परस्यर अन्यय। इतने इत यदा का सत है कि भरोक पद केवल अपने अपने परार्थ का बोध कराते हैं। पदार्थों का यद ने बोध होने पर उनका आधार्वा, गोगवा, आजिक के आधार पर परस्यर अन्यय ( अमन्यय ) हो बाता है, विशते अपने का बोध होता है। पदार्थ ने विलक्षता तार्थों पिकलता है। को नाक्यार्थ कालाता है।

क्रानितानिभान का सर्प है 'क्रानिताना (परार्थानाम् ) स्रानिधानम्'। इस च्या का सत है कि प्रत्येक पर केवल स्वयंत्रे परार्थ का ही नोप नहीं कराता है स्वयिद्ध सम्बयस्का परार्थों का नोप भी पर कराते हैं, सन्यया परों का वाक्य नहीं हो सकता।

दोनों मतो द्वारा अर्थेशांति की विधा को निम्निलिखित रूप में दिखा सकते हैं—

> श्रमिहितान्त्रय पद्ध राम पुस्तक पदता है

श्रन्थिताभिधान पञ्च राम पुस्तक पढ़ता है स्थर्भ

कार्यविवज्ञा के पिस्तार की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त संज्ञित विवेचन का तारपर्य यह था कि अपर्यविचार की दृष्टि से वाक्य के स्वरूप पर कित रूप में आवार्यों ने विचार किया है। साथ द्वी यह तो स्पष्ट हो गया कि तिशित्त आया के बाक्य के स्वरूप का आतिरिक पत्र आयिविचार पर ही आयारित है। शर्यकता एक वहा स्वापक शब्द है। उसके अंतर्गत कर्यप्रिक्तिया का बाती है। किंद्र सार्यकता किन तत्वों के आवार पर ख़बी होती है, यह जात होता है कि अर्थ-विचार से, विस्त से संस्थाप अपरांति मनीयियों ने वहें विस्तार से विवेचन किंद्रा से, विस्त से संस्थाप अपरांति से से स्वाप्त से विवेचन

क्षमंदियार की दृष्टि से ही लिखित माथा के बावनी का लकर उच्चरित माथा के बावनी के सकर से मिला हो बाते हैं। उच्चरित रूप में बारनी के ताथ कक्का के हाब भाव तथा रामास्थक तक मुख्यता संपेयवीयता में वहायक होते हैं। लिखित रूप में केवल ग्रन्थायकी रह बाती हैं वो क्षपने मूल रूप में मानों का

श्रविद्वान और व्याकरखदर्शन, दृ० सं० ११७।

अपेक्षित संप्रेषण महीं कर पाती। अतएव लिलित साथा में अर्थिषणार प्रशुखता प्राप्त कर लेता है। लेलक का प्रवच उच्चित साथा के सावों के निकटतम पहुँचने की झोर रहता है। वह हम प्रवच में कहाँ तक वक्तल होता है, हमी में उचकी कला और उफलता निहित है। हमीलिये कहा गया है—'नयं कवीना निक्षण बरेति'।

बाक्य के संबंध में किए गए उपर्युक्त विवेचन के आधार पर बाक्य का यह लक्ष्या स्वीकार किया वा सकता है—'बाक्य सार्थक पदयोजना के इतंतर्गत इसलेड क्वार्क में मानव विचारों की इप्रिक्थिक है।'

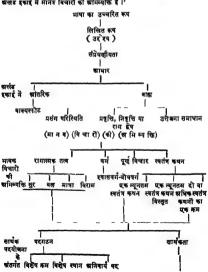



#### बाक्य मेर

5 १०१७ वाक्यविन्यास की दृष्टि से बाक्य मेद महत्वपर्या विषय है। व्याकरण में पदविभावन के पश्चात वाक्य का महत्व कम हो गया क्ष्या प्रमुखता प्राप्त करने के कारण पदविभावन ही विवेच्य विषय वन गया । बाक्य को पद-समदाय की परिमाणा देकर परमाकता की काणा भी करती साक्षिप शी. किंत बाक्वविन्यास की रहि से बाक्यमेर का विवेचन अपना महस्य रखता है कीर यह विवेचन आपेळी है।

वाक्य, जैता कि पहले कह जुके हैं, एक आलंड इकाई है । यद की सचा उसकी झखंडता में बायक न होकर साथक होती है । इसी लिये वहाँ बायय की पर्णता के लिये विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, वहाँ आकांचा का भी महत्व बतलाया गया है। एक पद को इसरे पद की आकांचा होती है, यह कथन पर के महरत को प्रकट करने के साथ वाल्य की प्रालंडता की धोर भी संकेत करता है। परों की खाकांसा में ही बाक्य की खर्जहता निहित है। बाक्य का यक राग होता है जो वाक्य के आरंभ से संत तक के पढ़ों को सपने में समाहित करके एक छोर अबंडता की छोर अपनर होता है तो दसरा छोर बोधगम्यता का भी कारता बनता है। यह तो पहले स्पष्ट किया का जका है कि बदमात्र की त्यिति वाक्य की अनुभूति नहीं करा सकती । मैदकातिशयोक्ति की आँति वाक्य की बोधगम्यता का आधार यद से 'इतर' कुछ और ही होता है और यह 'कुछ स्रीर' वाक्य का रागासक' स्वरूप है जो आवा का प्राया है जिसकी प्राप्त करने के लिये लिखित भाषा अनेक प्रवस करती है और अपने प्रयास में पूर्वाता प्राप्त नहीं कर पाती । अतरव वाक्यमेद का प्रश्न सलतः रागमेद का प्रश्न है । यह विश्वव कटाचित इसीलिये सभी तक सपेसाकत उपेसा का विषय बना रहा है। सब तक बाक्यमेद का को विवेचन हुन्ना है वह प्राय: मावरचना, रूप ब्रादि पर ही ब्राप्टत रहा है। यहाँ पहले इन्हीं की चर्चा की बायगी।

8 १०१८ बानवमेद का विषय मूलतः न्यायदर्शन के विवेचन से प्रारंभ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देखिय, न्यायदर्शन, श्रथ्याच २, श्रक्तसंख्वा १२१ से १२६ तक ।

प्रारंभ होता है। न्यायदर्शन के जंतर्गत अनुमान का विवेचन करते हुए वाक्य-मेद का संदोष में उल्लेख हुआ है। वहाँ शास्त्रीय वाक्यों के तीन मेद किए गए हैं--

(१) विधि वास्य (२) श्रयंवाद वास्य (१) अनुवाद वास्य

क्यर्थवाद के भी चार मेर किए गए हैं:--(१) स्त्रति, (१) निंदा,

न्यायहर्धन का उपर्युक्त वास्य विभावन माव ने ही संबंधित है। न्याय-हर्षन के त्रिये यह खवातर विषय पातचा खतुमान के विवेचन के खंतर्गत संदर्ध रूप में ही हल विषय पा प्रकारा दाला गया है। अनुमान के संदर्भ में होने के सार्या हर विवेचन को यसीगीया अपवा पूर्या नहीं नह वकते, न हर कमी के सिये न्यायहर्यान्यार को रोधी ही सिक कर सकते हैं।

्र १०१६ मनोविशान के संदर्भ में भाव या आर्थ की दृष्टि **से बाल्य के** निम्नलिखित मेद<sup>े</sup> हो छक्ते हैं, जिनका विवेचन प्रायः वैयाकर**वॉ** ने किया डै--

ै विभिन्नास्त-—विशायक अर्था आहा करनेवाना — जैने स्वयं की श्रव्हा करनेवाला श्रामिक्षेत्र करें।

कर्भवाद-कर्न का कथन पर्भवाद है।

स्तुति-विधि वाक्य के फल कहने से प्रश्मा की न्तुति कहते हैं।

देवों ने इस यश को करके सब हो जीता ।

निदा-अतिष्ठपत का कवन यहाँ के बीच में उबोतिशीए पहिला है, इसको न करके जो अन्य यह करना है, वह गई में पण्या है।

परकृति-त्री मतुन्धी के कमें। में परस्पर विशेष दिखाय ।

पुराकत्य-इतिहानयुक्त विध - माझवाँ ने मामश्रीम की स्तृति की, इसलिए इस भी यह का विस्तार करें।

(रेक) वर्षा न्यावरश'न के बरकते, पुराक्षण तथा सनुवादनात्र्य का संदर्भन नहीं हुमा, एका सरीत दो कहता है। स्वरण्ड कर वरों पर पुनः विचार कर तेना सावस्थ्य है। पर्यकृति परनर विरोधी तार्था को मक्ट करनेवाले नास्त्य होते हैं। 'राम नवा, में तो स वाल्या, सर प्रकार के नामन विभिन्नात्र्यों के स्वर्णनों साते हैं। रस्त्या ती दृष्टि से वर्षपुंक सभी पास्त्री (मंदेनार्थक को सोवकर नी मिल नास्त्र में दी प्रकार निर्मे कास्त्र सावाद्य करने । स्वरुक्त न वो तन्त्र में । प्रकार नास्त्र मी मान्य विभिन्न सम्बद्ध सा सञ्चक करने । स्वरुक्त नास्त्र करानिया न्यावरात्र के समस्त्र मिलेस कर से प्रविक्ति रेसे सी। स्व मकार के नास्त्र साह्य सावस्त्र के स्वरंति क्या नाहे हैं।

- १—विधि बाक्य या विधानार्थंक वाक्य—विज बाक्यों के द्वारा किसी बात का होना पाया बाय, बैसे 'वह बाता है ।'
- र इच्छाबोधक या स्तुति वाश्य विज वाक्यों के द्वारा इच्छा, आशीष या स्तुति का विभान हो, जैसे 'ग्राप शतायु हों।'
- १--- निषेषवाचक या निदायास्य --- किन वास्यों के द्वारा निषेत्र या निदा का भाव प्रकट हो जैसे 'में नहीं बाऊँगा।'
- ४-विसमयादिवीधक-विन वान्यों ने विसमय, छाइनवर्य, हर्ष, शोक छादि भावों का बीच हो, जेते 'छारे, वह अनुत्तीर्यं हो गया।'
- ५-- आश्रार्थक-- जिन वास्यों के द्वारा आश्रा दी बाय, जैने 'आश्री'।
- ६ -- प्रशार्षक-विन वास्यों के द्वारा प्रश्न किया वाय, जैसे 'आप कीन हैं है'
  ७---संदेहास्थक --विन वास्यों से किसी कार्य के हाने का संदेह प्रकट हो,
  जैसे 'बह कारा होता है'
  - ८ संकेतायंक क्षित्र वाःगों के द्वारा संकेत ख्रयता ख्रपेता प्रकट हो, जैले यदि वह प्रथम शेली में उत्तीर्थ ह्ल्या तो ख्राने पढ़ेगा।

(\* आ)) इन आठ भकार के बाक्यों की आष्ट्रीश का अध्ययन करने दुण निस्नतिस्तित निश्वकर्ष प्राप्त कोले हैं—

| मास दात द                  |                          |                                  |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| बावृत्ति                   |                          | व्यक्ति का आधार है               |
| १विधिवाक्य                 | ६७ प्र <sup>1</sup> तरान | (१) प्रवाद—स्बद्धाः              |
| १इच्छाबीवस                 | ₹ 39                     | (२) प्रसर्वर—मोदास               |
| १निपेचना वस                | 9 X 11                   | (३) निराल्य-प्रवंध पर्म          |
| ४-विस्मयादिनीयक            | ٠,,                      | (४) मदानेबीदीपरिस्वा             |
| ५—वाद्यार्थक               | <b>9</b> <sub>21</sub>   | (४) जिल्हर्प २                   |
| ६—प्रश्नार्थक              | ¥ ,,                     | (६) भानो बना १ . १, जुनाई, ११५७  |
| ७—सर्वेशसम्                | ₹ ",                     | (७) मत् - सागर, लहरें भीर मनुष्य |
| ⊏ <del>—र्वदे</del> तार्थद | t ,,                     | ( = ) थीरें इ वर्मा - मेरी डायरी |
|                            | -                        | (१) दिवेदी-शारीक के पूज          |
|                            | ३०० प्रतिशत              | (१०) नगेंद्ररीतिकाल की भूमिका    |

यह सिष्यपं विंदी के बाण्यों को प्रश्नुष का संकेत मान है। इसको मकाटय कारवा पूर्वतचा प्रामायिक नहीं कहा जा सकता। दमका कारवा पर है कि विरोध विषयों के लिये विरोध मकाद के बावज ही प्रश्नोवन हैं, बान्य प्रकार के बावयों का प्रश्नेण वहाँ नहीं होता, कैसे माजीनना विषयक प्रसाधों में विशि कारवा निर्मेगशायक वा तिस्म प्रस्ताचन वावयों का हो पाइस्थ एका है। विश्यवादियोग्ड कैसे बावबों को संभावना जी नहीं है। ु १०२० रचना के स्रंतर्गत किया को साचार मामकर विभावन किया गया है। किया के दो रूप यहाँ समीश हैं : र-मुक्त्य किया, २−आभित किया

एक मुख्य किया की रचना —सावारका वाक्य एक मुख्य किया तथा एक या अधिक आधित कियाओं —सिम वाक्य की रचना

दो या दो से अधिक सुख्य कियाएँ अप्रित कियाओं

के साथ ग्रथका एकाकी- संयुक्त वाक्य

इस विभावन को साधारण और असाधारण के अंतर्गत इस प्रकार रख सकते हैं -



सावारण्त्या वक्ता की क्रीमध्यकि साधारण वाश्यों में होती है। लोबे लंबे, मिश्र या बंदुक वाल्य हम पायः नहीं बोलने। उच्चरित भाषा में हलीलिये मिश्र एवं संदुक वाल्यों का क्रमाव रहता है। यो साधारण तथा असाधारण वावयों में विन्यात के विस्तार के खंतगंत क्रमाधारण्ता तो है ही, साथ ही भावगत भी खंतर

<sup>9</sup> रजनाकी ह<sup>6</sup>ट में किए गए परंगानुगन विभावन के व्यक्तिरेक्क दश विषय पर श्न प्रकार भी विवार कर सकने हैं —र⊲नाकी दृष्टि में बावव के दो केर —

(भ) वाल्य की जंतः रूपका — विसक्ते जंदगैत परकम तथा परी का एक दूसरे से सबध भारत है, जिसका विवार एमक् से किया गया है।

(जा) **वास्य की वाछ रचना**-विसके सवर्गन इस समस्य वास्य की हकाई समस्रते हैं तथा वनकी मंत्र रचना की जिंता नहीं करते। इस स्थिति में पूरा वास्य (वा वस्थासय) एक पर की मीति भन्य वास्यों (वा वस्थास्यों) से सबंधित ही जाता है—

मेंने देखा कि आप को रहे थे।

मैने जापको देला वा मैने जापको सोता देला ।

सारी मनपन बद बना वा सकता है कि विकास कार कर सामक से यक हुतरे से सिवरी तथा एक सिंदिक्य जीवना प्रयान करते हैं, क्वी प्रकार वाक्य (बजावय) एक हुदरे से सिवरी तथा मुख्य पर सार्थित उत्पारतों के बार्जन करते हैं जो संद्वा, विशेष्क, किसाबिरोध्य के सार्य को करते हुद दनकी संवा प्राप्त करते तथा पांक्र जनकार नामी कुकता है है। किसाबिरोध्य के होता है। इसी क्षिये वाश्यों का कवांतर—खाधारख हे सिम्न तथा सिम से संयुक्त कादि—मूल माव की खति के विना संगव नहीं होता।

(क) मैं खाना खाकर वोता हूँ। साधारण वान्य

(स) मैं वब साना साता हूँ तब सो

भाता हूँ। संयुक्त सानय

कार्यों को साधारता, मिश्र तथा संयुक्त बावयों के खंतर को स्वष्ट करने की हृष्टि से उपर्युक्त कर्यातर का श्रम्यास कराया खाता है, श्रन्यथा यह स्वष्ट है कि प्रथम साधारता बावय का आर्थ द्वितीय संयुक्त बावय में श्रयरिवर्तित नहीं रहा ।

यह बात रुद्दिगत लोकोकियाँ खादि के संबंध में तो और भी शंकारहित है। 'जैसी करनी तैसी भरनी' का रूपांतर संभव नहीं है।

- § १०२१ क्य की दृष्टि से बाक्य का विभावन दो प्रकार से हो सकता है-
- ( क ) बारव में पदों की संस्वा
- ( ख ) पढों की रूपरचना-( १ ) झांतरिक रूप ( २ ) रागासाक रूप

बाक्य में परों की संस्था — वाक्य में परों की संख्या की दृष्टि से न्यूनतम संख्यावाले परों का रूप होगा —

(क) एका खरी वाक्य-बेंडे 'न', 'हाँ', 'बी' आदि ।

( ख ) एकपदीय वाक्य - खेरी 'बाक्यो', 'बेठो', 'आऊँगा' खादि ।

इसी कम में दोषदीय, सीनपदीय, चारपदीय श्रादि संख्या में बाक्यों का विभाजन हो सकता है। इस प्रकार के विभाजन के दो रूप होंगे---

- (१) रुद्धिगत, जिसके अर्थतर्गत रूदि के कारणा पदसंख्या निश्चित होती है।
- (२) सामान्य, क्षित्रके कांतर्गत सामान्यतः शेव सभी प्रकार के वाक्य काते हैं। इस प्रकार के बाक्यों में परसंस्था संभव नहीं हो सकती है। प्रसंग, परिस्थिति के प्रकार उनकी परसंस्था में कांतर क्षा सकता है।

इस प्रकार अधिकतम पदीय वास्य के रूप की निश्चित करूपना नहीं की बा ठकती । बाग्रास्ट की कार्यवरी में यक बारय कानेक इंडों में चलता चला बाता है। ऐसी प्रवृत्ति यद्यपि हिंदी में नहीं हैं तथापि दिशे में भी अधिकतम पदी की सीमा-रेखा खीचना कठिन ही है। यहाँ वह स्मरण करा देना बाक्यवरूक है कि हुती प्रकार के बाक्य बांधा की मृह्म मुक्ति के अनुकूल तथा बारव में परिभाग की परि-सीमा में नहीं आते। उच्चिति मामा में साधायस्वरा प्राधिक से कार्यकृत प्रदा

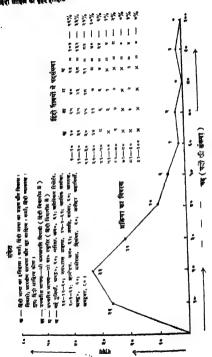

के बारवों की करवना बारव के मूज स्वकर को ही आंतिपूर्य बना सकती है। इस्तिये ऐसे बारवीं को 'कृतिम' वंता' दी गई है।

बामान्यतः यह कहा का वकता है कि कियी एक वाबारख वाक्य में एक क्रिया वया उनने वाक विषय कराजों का प्रयोग होता है। कियी वाक्य में वमस्त कराजों का प्रयोग नंभन हो किंद्र प्रयोगनंसन नहीं होता। ब्राट कारकों में ने वाबारख्या तीन कीर क्रिकेट के क्रिक चींच कराजों का प्रयोग देशा गया है। हव प्रकार किया की मिलाकर एक वाक्य में वाबारख्या ह-७ यद होते हैं। नाम कीर साक्यात के विस्तार की विभिन्न कर के यदी की वंच्या ११-२० रहती हैं तथा नेत सामनी की सम्मे व्यक्ति कराजें हो

े १०२२ वरों के जातरिक रूप के विचार से वास्त्रों का विभावन इस कार ने ही सकता है---

(१) सबोवातसब (१) परिलद्ध योगासमब (१) बरिलद्ध योगासमब (४) रिलद्ध योगासमब (ब्राह्मकाल) (समास्त्रपान) (प्रस्थायमगान) (ब्रिसक्तिप्रपान)

स्रयोगात्मक स्रवया व्यावप्रधान रचना में पर का स्वान निश्चित होता है तथा उनमें परिवर्तन होने पर सर्थ में स्रंतर स्ना साता है। दिंदी हती कर के

प्रशिक्ष योगात्मक स्वयंत्रा वमावत्रयान-तात्म्य के विभिन्न वहीं का एक पर बन साता है। यात्म्य एक वसला पर का रूप ते लेता है। विभिन्न सर्वों के पहीं के श्रंत लेकर इस वसला पर की रचना होती है। मैश्यिकन मापा में इस प्रकार की वाक्यरचना पार्वे साती है। (नेवलन में, नेकल-मांव, क-खाना, इनसे बाक्य बना नीनकक —मैं मांव साता हूँ।)

श्चरिताङ योगासम्ब या प्रत्यवयमान — प्रत्य के योग से बान्यरचना होती है। सन्द और प्रस्य का अर्थ त्यह होता है तथा प्रत्यय मिलाकर पद तथा बान्य बना किय वाते हैं। सुकी भाषा हुन प्रकार की बान्यरचना के लिये प्रसिद्ध है ( स्व-पर ), बरकोर-प्रानेक पर, बरजोरीय-पेरे पर )

 $<sup>(\</sup>dagger)$  अंग्रे जी के प्रमान के कारण एवर रचना की ट्रिट से कठियन विशेष प्रकार के बाक्य भी बनवे लगे हैं—

<sup>(</sup>क) क्लारबंक (वेरेन्वॉटिक)—मैं इस पुस्तक की, में समन्त्रगा हूँ, दो दिन में समाप्त कर बाना व

<sup>(</sup> स ) सम्मा पापपांश--- प्रतिम का यह है---

<sup>(</sup> य ) प्रत्यक्त नामव-न्याम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास । है

<sup>े</sup> देखिये सामान्य जापा दिशान । बा॰ वाबुरान सक्तेना, ४० २६, सं० २०१३

<sup>•</sup> देखिए संसाम माफ 'हिंदी नामम में पद संस्ता'।

हिलह योगासम्ब या विमक्तिप्रधान-भरवय धापना धारताल प्रयक् न रखकर धातु की प्रकृति में ही समाविष्ट हो बाते हैं। संस्कृत में इस प्रकार की बास्य-स्वाता मिलती है।

- ५ १०२३ राग की दृष्टि से बाक्यभेद-वाक्य का राग सावारवातया हो कर्षों में प्रकट होता है---
  - (१) निम्न खरगामी रूप
  - (३) उच्च स्वरगामी रूप
  - इन दोनों ग्रेदों का बाक्य की बोधगम्यता से भी निकट संबंध है।

हिंदी वाक्यों का क्रध्ययन करते हुए यह देखा का सकता है कि वोधगन्यता की हाँहि ने निम्न स्वरंगामी और उच्च स्वरंगामी वाक्यों का राग क्रपना महस्व स्वता है। साधारधात्या कहा का सकता है कि—

निम्न स्वरमामी वाक्यों ने विचि, इच्छा, निपेच, वंदेइ पूर्व वंकेत कादि भाव प्रकट होते हैं। तथा उच्च स्वरमामी वाक्यों ने आजा, विशासा, विश्मय, आह्यर्च, उस्तास आदि के भाव प्रकट होगे।

इल प्रकार राग की दृष्टि से शक्य के दो स्थूल मेद हुए। इनको वाक्य के राग की दो लय कह उकते हैं। लयसंख्या (१) निम्न स्वरगामी। लयसंख्या (१) उच्च स्वरगामी।

इन मेदों से इतर अन्यान्य मेद दो प्रकार से संभव हैं---

- ( भ ) इन्हीं दो मेदीं की ब्रावृत्ति
- (आ) पदों पर बल का प्रयोग
- ( म ) इन्हीं दो मेदों की आवृत्ति के निम्नलिखत और रूप हो सकते हैं--
- (i) लय संख्या १ की आवृत्ति
- (ii) लयसंख्या २ की आवृत्ति
- · (iii) सयसंख्या १ की श्रनुवर्ती सयसंख्या १
  - (iiii) लयवंख्या २ की अनुवर्ती लयवंख्या १

( जा ) गरों पर बलप्रयोग द्वारा कार्य में विशेषता का बाती है और इध इधिट से बाक्य के प्रत्येक पर पर बल देकर बाक्य के अनेक मेर हो धकते हैं। बाक्यविचार के अंतर्गत लिखित और उच्चरित करों का विशेषण करते हुए बाक्य के बल के कारण संगायित विभिन्न आर्थों कर प्रकाश दाला गया है।

वाक्य में पदों पर वल के कारण लंमाबित विभिन्न आयों की स्वभिन्यकि में तिबित मावा अनुफल रही है। भाषा में प्रचलित विरासविक साहि एक लीमा तक इस दिशा में योग देते हैं। क्षामे चलकर उनकी भी गति नहीं रहती। वहीं कारण है कि भावा का लिखना लिखित सावनों ने भले ही वीख शिवा बाव किंद्र बोलना डीकने के लिने कीर लिशेवहर भावा की सर्वचया से परिचत होने के लिवे बीसित भावा का संस्कृत होनार्य है। इस संदर्भ में ही भावा के दो कप---लिखित तथा उच्चरित---में उच्चरित का महत्व मितारित होता है।

§ १०२४ बाक्यमेद को रेखांकित द्वारा अंदोप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं ---



# हिंदी वाक्यरचनां

वास्वरचना की दृष्टि ते पदवित्यास की निम्मलिक्षित विशेषताओं पर विचार कर सकते हैं--

- (१) पदसमता।
- (२) पदसमीपता ।
- (३) पदकम।
- (४) पदान्यम ।

#### (१) पद्समवा

५ १०१६ यह समता वा पर छमानता का कापार परो का करनात्मक क्षम्पदन है। विशेष परिस्थितियों में एक पर का रूप वेशिय तृष्टि पर के रूप के समान होता है। वे परिस्थितियों मिंग कोर चयन के संत्यात उत्थमन होती है। स्थाबक्त मिंगा और वचन की छमता का प्रस्त उठता है।

६ १०२७ बिंग समता-

लिंगचमता निम्नलिखित रूप में अपेद्धित है-

- (ग्र) विशेषस विशेष्य पद।
- (बा) संबंधवायक संबंधवायी पद ।
- (इ) कर्ता किया पद।

उपर्युक्त तीन रूपों में ने अंतिम रूप 'कर्ता किया पद' का विवार पदान्वय के अर्थतर्यंत करेंगे। क्षेत्र दो रूपो का विवार वहाँ किया वाता है---

विशेषमा विशेषम पद --

( श्र ) श्रकारात गेरकत विशेषयों का रूप हिंदी में आविकृत रहता है। विशेष्य के लिंग के साथ उसका परिवर्तन नहीं होता।

सुंदर सदका / सुंदर सदकी ।

( भा ) हिंदी भाषारांत विशेषयों का कथ कतियन अववादों को क्षेत्रकर क्रिकेट के सिंहा के साथ परिवर्तित होता है---

श्राच्या संबंधा / श्राच्यी संबंधी ।

( अपवाद-गवैवा पिता, विदेशी सावारा, उन्हा साहि )

( इ ) करिषय अपकारों को क्षेत्रकर ईकारांत हिंदी विशेषकों का कप अपरिवर्तित रहता है---

बनारती साड़ी / साफा, बंगली गाय / पोड़ा आदि । ( अपवाद---पंगड़ी / यमडिम, अनाड़ी / अनाड़िन आदि )

- (ई) क्रकारांत विशेषमा अपरिवर्तित रहते हैं— टिकाक मही / वर्तन, परेल काम / वात ।
- (उ) संख्याबाचक विशेषण आपरिवर्तित रहते हैं किंद्र कमवाचक में परिवर्तन होता है—

पक लडकी / लडकी, विश्वना वृथ / विश्वनी दाल ।

(ज) नार्यनामिक विशेषया— 'कैना' को कोइकर ऋत्य वार्यनामिक विशेषया अपरिवर्तित रहते हैं— कीन अकका / अडकी. क्या दिन / रात ।

कीन सङ्का / सदकी, क्या दिन / रात । किंद्र कैया सदका / कैयी सदकी ।

(ए) कविषय विशेषया एकलियी विशेष्य के लाथ ही प्रमुक्त होते हैं — ऋतुमती / कांवेदी / अमंबती ( महिला ), कविष्ठा ( गाय ), कादना ( कांदमी )। कविषय विशेषया कड़ ही गए हैं—सहाप्राया निरासा।

संबंधवायक एवं संबंधवाची पद-

( का ) संबंधवाचक सर्वनाम —

संबंधवायक सर्वनाम संबंधित परों के लियों के साथ परिवर्तित कोते हैं--

मेरा सहका // मेरी सहकी ; तेरा सहका // तेरी सहकी ; उसका सहका // उतकी सहकी ;

इसी प्रकार सन्य रूप भी परिवर्तित होते हैं---सागका / सागकी, इसका / इसकी, विसका / विसकी, विज्ञका / विज्ञकी सादि ।

#### सिरी साहित्व का बहुत् इतिहास

( सा ) संबंधवायक रोडा — संबंधवायक रोडा 'का', 'की', परसर्गा' के साथ प्रमुक दोती है— गम की परसक // राम का लेख

# ६ १०२८ बचनसमता-

वचन समता मी निम्नलिखित रूप में अपेदित है-

- ( ग्र ) विशेषस् विशेष्य पद ।
- ( आ ) संबंधवाचक एवं सबंधवाची पद ।
- (इ) किया कर्ता पद।

लिंगसमता के समान 'कर्ना किया पद' का विचार पदान्यय के आर्थनीत किया आयमा । शेष दो रूपो का विचार यहाँ किया जाता है —

विशेषण विशेष्य पर-

- (स्र) श्रकारात संस्कृत विशेषयों का रूप ऋषिकृत रहता है---संदर लडका / संदर लडके
- (ब्रा) हिंदी आफारात विशेषण्— पुल्लिंग के रूप परिवर्तित होते हैं— ब्राम्ब्रा लड़का / ब्राम्ब्रे लड़के / ब्राम्ब्रे स्नीलिंग के रूप अपरिवर्तित रहने हैं— ब्राम्ब्री लडकी / ब्राम्ब्री लडकियों
- (इ) ईकारांत विशेषणो के रूप श्रवरिवां त रहते हैं--बनारसी // साड़ी साड़ियाँ माफा / साफे / साफों
- (ई) ऊकारात विरोपण के रूप श्रपरिवर्तित रहते हैं टिकाऊ // घड़ी / घड़ियाँ / बर्तन / बर्तनो
- (3) संख्यानाचक विशेषण 'एक' विशेषण पर को छोड़कर दोनो कपीं में - विकास कीर श्रविकास में प्रमुक्त होते हैं---

दो सहके / दोनो लहके, चार लहकियाँ / चारों लहकियाँ । क्रमवाचक विशेषयाँ के रूप परिवर्तित होने हैं किंनु झीलिंग विशेषयारूप अपरिवर्तित रहते हैं -

दुगना दाम / दुगने दामों किंत दुगुनी बात / बातें

- (ऊ) वार्यनामिक विशेषणों के स्व 'कीन', 'क्या', को क्षोडकर आप के रूप परिशर्तन होते हैं किन स्वीलंग रूप प्रमरिवार्तन ही रहते हैं— चैता लड़का / वैचे लड़के किन कैती लड़की / सहकियाँ
- (ए) कतिपय कढ़ प्रयोग (विशेष वसनों में ) प्रश्नीत हैं --

## संबंधवायक तथा संबंधवाची पद---

शर्वनासिक पद—
पुक्तिंग पर्दों के बाथ परिवर्तन होता है—
मेरा लड़कें | मेरे लड़कें
ब्रालिय पर्दों के वाथ परिवर्तन नहीं होता—
मेरी लड़की / लड़कियाँ
चंडाबद—
पुलिय पदों के क्यों में परिवर्तन होता है—
राम का लड़का / राम के लड़कें
क्षालिय पदों के क्यों में परिवर्तन नहीं होता—
राम की लड़की / लड़कियाँ

### (२) पर समीपता

- § १०२६ परसमीपता पर दो हथ्टियों से विचार कर सकते हैं-
- (१) उच्चारण के श्रंतर्गत पदों की समीपता अथवा विलंबरहित स्थिति ।
- (२) एक पद के समीप दूनरे पद की रियति।

वदीं के उच्चारवा में आजावश्यक विलंब लागने से आपंबोध में बाबा उपश्यक हो जाती है। इस हर्ष्टि से विचार कार्ते हुए भारतीय अमीपियों ने पदों के क्षिये आवित्त या सिनाधि की आवश्यकता अकट की और वावस के उच्चारवा के किय हर तथ्य का अस्व प्रकार किया। उदाहरवाश्यकप पिर बक्ता एक वर कर प्रवास मीन हो जाता है और विलंब से पुर पर का उच्चारवा करता है तो ओता को अपनेवार में बड़ी किउनाई होगी। इस्तियों वक्ता को एक पर के उच्चारवा करने के प्रस्वात दूवरे पर का उच्चारवा करना चाहिए। साव ही एक पर और दूवरे पर के उच्चारवा में बी एक पर के उच्चारवा करने के प्रस्वात दूवरे पर का उच्चारवा करना चाहिए। साव ही एक पर बौर दूवरे पर के उच्चारवा में में होता है। परि इस तथ्य के एक पर के प्रकार कार्य की साव होता है किंद्र यह विलंब की अपनेव के किये ही होता है। परि एक पर वास्त्र को एक पर वास्त्र की आवारी दो पर्टी का सावाहिक उच्चारवा समस्य वास्त्र को एक पर वास कर है ऐसा की प्रवास की पर्वास की साव होती। किराय आवाहिं देशी हैं किसी समस्य वास्त्र को एक पर वास कर है ऐसा कीर सावाहिं है है सिना है।

६ १०६० एक पद के बसीप बूगरे पर की रिपति का महस्य कम उल्लेख-नीय नहीं हैं। हिंदी की माण्यसिक क्याओं में परवसीयता के ब्रान्याव दिए बाते हैं। एक बाक्य ऐसा है दिया बाता है बिडमें परों की वसीपता क्षिम्न फिल्म कर दी गई हो। अब बाक्य को क्याब परवसीयता की हफिर वे गुढ़ करके लिसते हैं—



परसमीपता का निर्याय १व प्रकार पर लगुदाय के स्थान पर न्यूनतम पर की स्थापना द्वारा हो साता है। पर समुदाय के श्रंतगंत प्रकट विभिन्न पर, को न्यूनतम पर की स्थापना में परिवर्त हो सकते हैं, एक दूबरे की समीपता के समेची होते हैं। इनकी सम्बन्धित समीप स्थिति श्रानिवाय होती है। इसिये इनको श्रायव्यदित समीपता पर' तंत्रा दी सा सकती है।

परक्रम के अंतर्गत व्यावरिष्क पदो के क्रम का अध्यवन किया कायता— कर्ता, कर्म, करणा तथा किया आदि में परस्थापना का, क्या क्रम रखा बायगा किंद्र प्रस्तुत प्रचेग में इन व्याकरिष्क पदो की आतिरिक रचना विभान अध्यया समीचता पर निवार किया बायगा। विवेचन की मुविधा के लिये प्राचीन पारिमाणिक नावार किया बायगा। यथों का वर्गीक्रण करते हुए यास्क ने 'नामा-स्थाने चौपवर्गनिपात्रस्य' कहरर परो के चार मेद किए हैं – १, नाम, २ काव्यात, 3 उपवर्ग, ५ नियान।

इन चार पदों में ब्याक्तिशिक पद कर्ता, कर्म, करख, सर्वनाम, विशेषस्य क्रादि का समाहार नाम में तथा नियाविशेषता, किया क्यादि का समाहार क्यास्थात में हो बाना है। उपकां पुरुष पर नी गाना में नहीं क्याने तथा नियात क्यविकारी होते हैं। इसलिये प्रस्तुत नसन म दनने औह कर नाम क्यीर क्याल्यात के संबंध में पदसमियता की ट्रिट से विवाद पर सक्ये हैं।

जैना कि हमने पहले विचार कर चुके हैं कि पदमसीपा। का ग्रहन उसी समय उदला है जा नाम या झारस्थान एकाकी स्वयदा एकपदीय न होकर विस्तृत विचा बहुपदीन होते हैं। दूनरे राज्यों में करे तो वह पतका है कि साम स्वीर स्वास्त्रात के दिस्तार में पदमायता का भाग रथा साना स्वास्त्रक है।

पाम पुस्तक पदना है' इस वाक्य में विकास वीच विषय परसमीपता का नहीं प्रस्तुत परकम का है। हमी वाक्य को विस्तार के लाख किया बाय तो परसमीपता का प्रश्न उठेगा—

| मेरा | ह्योटा | माई । | राम | कहानियों की | पुस्तक   |
|------|--------|-------|-----|-------------|----------|
| -    |        |       |     | 1           |          |
|      |        |       | राम |             | 171-71 W |

बिस्तार की सामान्य विज्ञेचनाएँ ---

५ १-११ दिंदी में विस्तार की दशामाविक प्रश्नुचि काई और बाने की है। बियय पेवे उदाहरण मिलते हैं किनमें विस्तार की दिशा परिवर्तित हो बाती है और विस्तार दाई और होता है। नामविस्तार के वंश्व में दो प्रकार की संभावनाई रहती हैं—

नामविस्तार का विषेवात्मक प्रयोग ।
 न वलावात क्रादि के संदर्भ में विशेष प्रयोग ।
 विषेवात्मक प्रयोग-कदका सुंदर है ।

बलाघात चादि ( अ ) माली कमबस्त क्या करता रहता है ?

चाइ गरम।

( जा ) इसारे यहाँ नाम के नाथ चास्पर का प्रशेश 'परवयोग' की कहि को प्राप्त हो चुका है कल्यमा क्रंमेजी में जास्पर का पूर्वप्रयोग ही मान्य है। उपापियों का तो हिंदी क्रंमेजी दोनों में समानरूप से परवयोग ही कह है।

आख्यातविस्तार में बलायात के अंतर्गत इस प्रकार के उदाइरखा मिलते हैं किनमें विस्तार बाई फोर के स्थान में दाई फोर को होता है—

बह घर में है क्या ? तुम पढ़ते क्यों नहीं ?

५ १०३२ नामविस्तार अध्या आस्वाविष्तार के अंतर्गत दिस्तार की सीमा का भी अध्ययन किया वा ककता है। विस्तार के अंतर्गत दो या तीन वदों का प्रायः समावेश होता है। नामविस्तार की दृष्टि के अधिकतम विस्तार-पर-तंक्या का की वाक्य थुक्ते कामी तक प्राप्त हुआ है, उत्तर्में विस्तार-पर-वंक्या वृष्टि है—

उन्हीं की मायक्क्यना की मूर्ति को संगठित, सुस्वित, क्षवंकृत, मोहक, शाक्षत सुंदर देश में उपस्थित करना है। ('आवक्स' मार्च ५६)

इस दिशा में लोज करने पर और उदाइरया मिल सकते हैं किंद्र में समक्षता हैं कि विस्तार पर-संक्षमा ०-४/६ के बीच ही रहेगी और इस प्रकार पर्दों की श्रीचिकतम संख्या थो विस्तार के आंतर्गत संगर है थ, द होगी। वहाँ यह तथ्य भी समरख रखना चाहिए कि ओता का श्रमीश विस्तार नहीं होता कीर कब विस्तार मूख पर के लिये दूरी बन बाता है तब तो श्रम्यंशोय में भी बाचा होने लगती है। साब ही हिंदी तमस्मी में ऐने बास्मी का ही बाहुक्य है किससे यहर्कक्या १-१० तथा ११ से २० के बीच गतिशील रहती है। इश्वलिये सामारखतया दियों बास्मी में विस्तार के लिये अधिक विस्तार की ग्रांबाइस नहीं रहती और यही सारख है कि हिंदी के बहुपयुक्त वास्मी में विस्तार के स्रंतर्गत दो या तीन पर्यों का ही समायेश रहता है।

\$ १०६१ विस्तार के प्रयोग के संबंध में सायधानी खावरवक है जो सतत खम्यास के परचात ही संभव होती है। यहाँ कतिषय उदाहरख देखे का सकते हैं—

सुंदर बहुमचलित रान्द है। ऑल बंद करके इसका अयोग चाहे वहाँ कर लेते हैं-सुंदर लढ़का / लड़की / पुस्तक / गेंद / टोपी / रोटी कादि। किंद्र इसका प्रयोग अविकस्य क्सुओं अथवा परिस्थितियों के लिये नहीं कर सकते —

सुंदर इत्या / लूट / बाका / मारपीट कादि कहना अनुवयुक्त होगा । इसी प्रकार मोटा खादमी होता है, मोटी रोटी होती है, यही क्यों मोटी अवल भी होती है किंदु दाल गाढ़ी ही होती है, मोटी नहीं।

लक्षणा व्यंकना के खंतराँव तो इस विस्तार ने कार्यक्षणा की और भी अपेका करते हैं। 'लक्का तो बहुत पुंदर है, क्या कहने हैं ?' इस कथन में लक्के की कुरुपता का ही विस्तार हुआ है, सुंदरता का नहीं।

५ १०१४ विसार बहाँ विद्योचना का स्वक है तथा नाम या आस्थान की विद्योचना को प्रकट करता है वहाँ विस्तार का प्रयोग बका के इध्टिकीया थे भी संबंधन है। मनोदैशानिक इष्टि से वका की किया का प्रभाव भी विस्तार पर पहला है। हमी लिये विस्तार के कब में विद्योधनाएँ था बाती हैं ─

### ( भ ) श्रनुपासप्रियता---

नीरत नीरव शून्य में कर्फरा कठोर सहहास में ''' सोने से कपने ''

श्रत्यानुपास —यह श्रविचारी दुर्वल नारी

( श्रा ) उन्हीं शब्दों की ब्रावृत्ति---

मोटी मोटी रेशमी डोरियाँ, उसने रोते रोते कहा."" ऊँने से ऊँचे कल में

(इ) रूढिगत प्रयोग--

रात-रात प्रकास

हो चार, दस बीव...

( ई ) सामियाय विस्तार का प्रयोग--

े हे बाशोक तह हुई सम शीका।

\$ १०१६ विस्तारक्रम--विस्तार का कम बदसमीपता का युक्व विवेच्य है। विस्तारक्रम में सावधानी न रखने से भ्रांतियाँ उत्पन्न हो बाती हैं। एक दो जनाइन्सा वार्षे सक्तोबनीय हैं---

मेरे बीवित रहते / कार्य समुद्रगुत के स्वर्गीय गर्व की इस तरह बददिसत

व होता पढेता। (प्रसाद-स्कंदगृप्त )

इसारे भारत के क्रमेरिका के लिये / प्रस्थान करने के पूर्व \*\*\*

( सा॰ डि॰ १७ क्रवस्त ५८ )

विस्तारकम साथ ही लेखक की तकेंबुद्विय से जितमा श्रंबेलित है, उत्तवे कहीं क्राविक उत्तकों वित्र क्रीर मायुकता से भी संबंधित रहता है, हसी क्रिये विस्तारकम या परसभीयता के अंतर्गत को निर्योग लिये काते हैं, वे अपवारराहित अर्डी डो सकते। यहाँ क्रियेग निर्योग दिए का रहे हैं—

नामविस्तारकम--

- (१) नाम के लाय प्रयुक्त परसर्ग उसके पश्चात् ही प्रयुक्त होते हैं, पूर्व नहीं—राम ने, मोहन से खादि।
- (२) संबंधवाचक ( मेटक ) तथा विशेषण के योग में संबंधवाचक को प्राथमिकता दी बाती है-मेरी लाल गाय (लाल मेरी गाय नहीं)।
- (३) व्यक्तिगत अथवा भातुगत विशेषता नाम के समीप रहती है— कोटी नेशकी कोटी...
- ( भ ) तंत्र्यावासक तथा अन्य विशेषताओं के योग में तंत्र्यावासक विस्तार को विशेषता दी बाती है---एक बुद्धिवीयी व्यक्ति ।
- ( ५ ) विस्तार की विशेषता प्रकट करनेवाले यद विस्तार से पूर्व प्रमुक्त होते हैं--विश्वत्व ऋषिकुल संभूतः"
- (६) वंदेतवादक विस्तार को प्राथमिकता दी बाती है---इस प्रथम संग क्या के लिये...
- ( ७ ) रुद्दिगत क्रम स्वपरिवर्तित रहता है---वीधावादा व्यक्ति, वाकतुष्पी वात, दत्त वीव दपवे ·--

( = ) संख्याबाचक विस्तार के योग में छोटी संख्या गहले तथा कड़ी संख्या बाद मे प्रमुक्त होती है---

दो चार, दस बीस, चार पाँच

- ( ६ ) अञ्चयदीय विस्तार को दीर्गपदीय विस्तार पर विशेषता दी बाती है-दीन, दुःखी, अपाहिब ं
- (१०) सवातीयता का ध्यान रखा बाता है— स्वस्टरत सकका // संदर शिशुः
- (११) नाम की विशेषता का विकासकम भी दृष्टिगत रहता है— उन्हीं की भावकरपना की मूर्ति को संगठित, सुसविकत, श्रसंकृत, भोहक, शास्त्रत, सुंदर वेश में…
- ६ १०३६ खाख्यातविस्तारकम-
- (१) सहायक किया का परश्योग होता है-
- ( २ ) सामान्यतः ब्राख्यात का विस्तार श्राख्यात के पूर्व प्रयुक्त होता है --
- (३) न'का प्रयोग (क्षामह के विवेदात्मक क्रार्व में) क्षान्यात के परचात् होता है तुम चलो न, श्राहदान। क्षाहदान। (प्राचीन प्रयोग—'न क्यों क्षाते १ —नील देवी)

प्रश्तालक रूप में भी न का प्रयोग इसी प्रकार से होता है—चलोने न १ (न साधारवातया सामान्य वर्तमान, अपूर्ण तथा पूर्याभूर कालों में प्रयक्त नहीं होता)

( ४ ) 'नहीं' प्रश्नासम्ब रूप में 'न' के समान परप्रयुक्त होता है---तुम बाग्रोगे नहीं ? तुम ग्राए नहीं ?

'मही' ताथारणतया टो पटों के बीच प्रयुक्त होता है। ये दो पद क्रिया तया उनकी सहायक किया हो चक्ते हैं अथवा किया तथा क्रिया से पूर्वमधुक्त पूरक स्नारि हो सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठाया गया, र्श्यमिन नहीं की, कुछ नहीं कहा, मंद नहीं हुई। दो क्रियायों के बीच की रिपरि — वन आरक्शत में दो ने अधिक यद होते हैं तो 'नहीं प्रायः वार्ड और के यद के पाछ या उचने भी पूर्व रखा बाता है और इस प्रकार दो क्रियायों की बीच की रिपरि यदनंक्या की दक्षि से र और र या र आदि होती हैं —

स्वीकार नहीं की बादेंगी,

# मिर्विरोध का से नहीं चुन लिए बाते हैं।

( 'जहीं' बाब: वंपाल्य प्रविष्यत्, विवि, संकेतार्य कालों तथा कियार्थक संक्षा वर्ष कृतंत्री के बाब प्रमुख जहीं होता )।

- (६) 'मत' का प्रयोग न कायवा नहीं के स्थान में केवल विविकास में होता है; झावकल न का भी प्रयोग होने लगा है— वहाँ प्रत बाध्ये। वहाँ न बाब्ये। उनको मत् / न बलाख्ये।
- ( ) झास्यात परवयुराव में बल देने के लिये 'तो', 'भी', 'ही' आपि का प्रयोग होता है। ये पर प्राय: शास्यात के प्रथम पर के परवात् या उठने भी पूर्व प्रयुक्त होते हैं और नहीं के स्थान में उबने भी पूर्व प्रयुक्त होते हैं—

वह बाता तो है / यह बाता नो नहीं है। राम श्राया भी नहीं, लोइन से ही तो बोलने को कहा गया।

#### (१) प्रकार

\$ १०३७ हिंदी पदक्रम का साधारखा रूप इस प्रकार है---

कर्ता करता कर्म किया ।

हिंदी परतनों के कारण पडकम में व्यक्तिकम होने पर असुविधा नहीं होती। यही कारण है कि दिंदी वाक्यों के रूपी में परक्रम की हिंद है आप विशेष अंतर आ गया है किष्का कारण बक्त की करनाभी ही नहीं है प्रस्तुत कलामात के कारण भी व्यक्तिकम संग्य हो गया है। अशस्यय रूपों के साथ यह शंका हो जकती है कि पडकम में स्वतिकम होने पर अर्थवंश्य में बिटनाई होगी किंदु पदों की गोग्यता आदि के अंतर्गंत वस्तुता ऐसा होता नहीं। 'युस्तक राम पद्दत है' कपन में पुरतक और राम अशस्य रूप में युक्त हुए हैं किंदु पुरतक में कर्तन की गोग्यता आ शाम कथा राम में वहने की गोग्यता का स्वाय अर्थवंश्य की करिनाई की दर कर देता हैं।

े १०२ स्पर्कम कीर बजाचात — वका की हाई वापार खावना भाव की स्रोर काषिक कीर भावा के व्यावस्थिक कम की कोर कम रहती है। अपने भाव के बोधक पर का उच्चारया बका वर्षपम करना चाहता है। यही कारया है कि परक्रम में स्रोत काने कारता है तथा पर स्थापे की विकक्त लगते हैं। वृद्धरी कोर उन परों को की व्यावस्थिककम में प्रथमशानीय हैं, आप्राधित विस्ति में एकते से अलावात स्थवा कोशा का व्याव आकर्षित करना तैयन हो साता है। एकति सुन्न स्थापार स्थवा कीशा का व्याव आकर्षित करना तैयन हो साता है। है। इस प्रकार प्यंतिकारित क्रम में प्रधानस्थानीय क्या पीक्ष की क्योर सरकने लगते है क्योर इन दोनों महादियों के इलास्कर परक्रम में व्यक्तिका तंत्रम हो बाता है। यहाँ वह भी लारता स्वाना चाहिए कि वाचारवात्रण व्यक्तरिका तंत्रम होश्याबनक विद्यूप होता है - अपीक्ष इस कार के संस्थार वन जुके होते हैं और यह क्रम तंत्रका माना बाता है। यहाँ कारता है कि मावाचेश रहा। को क्रोड़कर वाधारवा परि विश्वतियों में चक्ता व्यक्तरिक क्रम के लिये क्योर लिखित भाषा में विशेष्टर समाद्रम करते हैं। इस प्रक्रिया में लिखित भाषा व्याकरिवक क्रम के मति बायाइ करती हुई तवा उक्चतित भाषा उचके प्रति न्यावतर स्ववहेलना करती हुई दिललाई देती है। उच्चतित भाषा हो लिखित भाषा को भ्रष्टियों क्योर गतिविधियों का निर्देशन करती है। इस्तिके कालानर में उक्चतित भाषा ने मनशित चरकम (को लिखित मती है। केलिब क्षयावत्रकार रहता है) लिखित भाषा के नियंति पत्रका भी माख हो बाता है।

पदक्रम की विभिन्न परिरिधनियों और रूपो के अंतर्गत पदक्रम के विभिन्न प्रकार या रूप संभव होते हैं --

व्याकरियोक परकान, अपनाद परकान, उद्या परकान, शीर्य परकान, पुण्यक्क परकान, समानातर परकान, एकातर परकान, संयुक्त परकान, वियुक्त परकान, पूर्व परकान, पर परकान आदि ।

## हिंदी पदकम

हरावित हार्यक मार्थिकाल में प्रकार का हारतापूर्वक राज्ञत करावित सार्यक नहीं मनस्त्र गया किया कारण जैला कि इसने पूर्व स्पष्ट कर कुत्र हैं, हिंदी पदों के तप्रस्वय कप हैं जिनसे पटकाम में अपनिस्तर होने पर भी सर्यवीच में कोई कटिनाई उपनिध्त नहीं होती। गया के प्रार्थिक लेक्कों ने हर्ज दिशा में स्वाकरियक कम के पति विशेष सायह पकट नहीं किया —

१४०० से १७०० वीं शती का दक्खिनी गय साहित्व हिंदी के आदिशक सब को

विशेष प्रमासित किया है। दिस्लिनी गय ने बास्य ऐसी दो शैलियों में मिसते हैं कितमें हिंदी गय के शार्रमिक बास्य मिसते हैं। वे दो शैलियों हैं —

१. तुकांत शैली ।

२ गचपचमिश्रित शैली।

दन रोकियों के अगुकरण के कारण ही ऐसा लगता है कि हिंदी के प्रारंभिक समझेलकों ने क्याकरणिक कम के प्रति उदावीनता दिललाई। तुकांव रोकी में ब्लाइस्टिश्व कम के प्रति उदावीनता दिललाई। तुकांव रोकी में ब्लाइस्टिश्व कम का अगुकरण संग्रन हों हो गाता। इस्ति में उसमें म्याकरण कर के स्थादकरण कर ने कार्य कर कि हिंदी पयों के स्थादकरण कर के स्थादकरण के लिये मुविषा प्रदान की तो दिल्ला तथा की हीलियों ने में स्थाद दिल्ला है कि स्थाद कर के स्थादकरण के लिये मुविषा प्रदान की तो दिल्ला तथा की हो स्थाद कि स्थाद के प्रति आग्रह पर्य अगुरोष्ठ किया। कित्य में क्षायह पर्य अगुरोष्ठ किया। कित्य में लिया की कोर स्थाद स्था

विक्कुल काली नहीं है बाव। बब बुलावें तुम्हें तब बाना। है दो बक्दी देर ही रही है हमको। सामप्रकास की खावित —

६ १०४० नामपरकम की आइचिका अध्ययन करते हुए निम्नलिखित निकर्म प्राप्त होते हैं—

इस प्रकार बाल्यिक का कम है-

न १, न १, न ६, न ७, न १, न ४, न ५, न ८ म ६ विशेषका की मौति लंबनी पद के पूर्व प्रयुक्त होता है। इसलियें

<sup>े</sup> राज क्षितिर श्रीत्र, रोजर हिंदी विभाग करणानिया क्षिणीयातमा, देरराबाद हारा प्राप्त । विभूति : रामकुमार वर्गा, बायू के पण, बीपरिखा, जायर लारे और मनुष्य दश वयमार अस्थत तिर्माख २०-१--६१ के ३००० पायशे के मध्यवम के माधारा पर प्राप्त ।

<sup>4-40</sup> 

संबंधी वद के साथ इतका नमाहार हो बाता है। इस मकार होय नामवरकम की आयुत्ति ही विवेचन अपेची है। रोधचनाम पदकम की आयुत्ति इस प्रकार है— ( नाम के संदर्भ में )

१/२, ७, ३/४ , ५ , ६

६ १०४१ सामप्रसर्ग स्थल्यच --मलपरसर्ग परसर्गे ड्यन्यस नामपदक्रम तमसे न होगा। ŧ 8-A उसको पटना चाहिए । V - 47 रामराम, इतनी मार किसपर सडी पर कायसी । को मुमसे कहा था। ş 4-4 महावेष के नाती हुआ है। £ - 3 लोग कहे पोल सो न सोच वंकीच मेरे। पाप कियास थोंसे ही कियता है. यक दिन संशास पर प्रकट हो ही काता है। दिनिया मुवा दुख को । 1 से. हारा 1-2 E-81 रुपए पैसे का हमें क्या करता है ? इस तरह पर कालेक प्रकार की 9-- 91 ù बातजीत · • अपने दंश में बोलते हए श्रवीय सगते है। वाधिक साबच्यार में स्वते से बरूच विश्व को. के निष ¥ वह किसी काम से आया होगा । किस बात पर जाराब हो रहे हो... 9-पर 'शक कापर इस करब सिंगारा ।' ¥ 8-3 क्या यदि तम खटकी काटो तो इम सोगों के सन न निकसे। m .... 2 सारा गाँव इस की है में धारा जेने साता था।

2-e7 इस कालेक में काम करते हुए का. की. के उसकी दसरा साल है। 'साई' सं चनमुख रहे ।' ३--से ¥--**को** की को जी से मिलाप है। **५** --- ते चनिया का बर्धन हो जनके संभाल से '' **€**\_ø आपके शक्तवस्में में सच्चेपन a . draft... हें, वै पर. 'दोनों ही ''आस्य को रो रही थीं। २--को राम पाठशाला को गया। तम्हारे दरबार से इसका फैसला 3—à होता साहिए । सारा गाँव खडी अख केखने की √<u>~</u>=} तेयार हो सवा । कब भी उसके अती से दयान ч ..... <del>д</del> उपबी --(नासिकेती)। (s---3 आव होता तो तुम्हारे रूप भीर गुरा दोनों की बलिहारी

# नामपदक्रम में दो परमर्गी की संभावना

- २/६ बेंसोर से लड़ने का उसे / उसका क्या प्रयोजन या ।

  - ३/६ उसके मन में इन वातों का / से बढ़ा खेद रहा।
  - ४/६ में तुम्हारे भने के लिये / की कहता हैं।
  - प्र/६ वीहोर भोपाल से / के निकट है।
  - ७/६ : तम्हारे रूप सीर गुरा दोनों पर / की बलिहारी होता ।

होता ( ह्यामा ० )

- १/७ मान्य को / पर रो रही थी। तुम दिन को / में छोते हो।
- ३/० दुम्हारे दरबार से / में इतका फैस वा होता चाहिए।
  - Y/o वनिया शही है. तेरी मठाई को / पर ।
- 4/o वारा चाँच इत कीडे ते / में आग लेने बाता था !

### नामपद्रक्रम व्यत्यय —

१ १०४२ सामपदकम अपना स्थानीय महत्व रखता है तथा नामपदकम म्बर्यन की रामावना नहीं रहती और विशेषहर विना सर्थन्यवान की संभावना के। फिर भी कपितव ऐसे उदाइरण मिल खडते हैं विनमें पदक्रमध्यत्यय दीमव हो सकता है। एक दो उदाइरण नहीं देखे का चकते हैं। इन उदाइरणों से यह स्वड ज्ञात हो जाता है कि व्यायय पदचमीपता के वंदमें में ही वंमव है।

१/७/१ वंशी देखने में / देखने में वंशी बहुत सुंदर नहीं थी।

१/३/१ फल चाक् से / चाक् से फल काट सो ।

१/०/१ रात के केंचेरे में चोर गली हे / गली हे जोर निकल भागा। २/क/२ उहने दो तीन होंसे खोर हे / बोर हे दो तीन होंसे ली।

र/अ/२ उत्तर दो तान चार चार च/ चार च दो तान चार सा । बान्यांश शंका भी थी, क्षाशा भी थी, शंका क्रविक थी, क्षाशा कम । (मूल)

साशा भी थी, शंका भी थी, साशा कम थी, शंका स्रविक । 5 १०४३ जासपटकम के विशेष रूप-

ब्यादि प्रथमस्थानीय प्रयोग के रूप-

न -! -- गाने ने कहा ।

२-मोहन को बलाओं।

६--तुम्हारे बाखा से गरा, नहीं, मेरे से गरा है।

४-कहने के सिये दो शरीर हैं, बरना दोनों में मेद तो नाममात्र को नहीं।

 आत्रांनगर से आगे चलकर एक क्षोडी वी पहाड़ी दिखलाई पहती है—डॉगरी।

६-- वसकी बन आई। मेरी प्रक्रियः

७-ससरास में भी तो कोई बवान वाली वलहब नहीं बैठी है...

८--विवया । श्राकाश के मुंदर नचन देखे ही बाते हैं "

पू-मा (पूर्वकालिक किया)-- जाकर सीसे में हुँ इ देलो ।

मा- जाको । है भी यह काव्य का श्रानिवार्य साधन !

वि-तीनो बचपन में ही चल बसे।

श्रद्यय तथा श्रन्य — जब श्रीर खहाँ जहाँ यह अनुष्य का ऐरवर्य काव्य हे ......

भक्ट हुआ। ---हाँ, तो उसी बहुत बहुत पुराने खमाने कें---

<sup>ै</sup> नामपरकम व्यास्त्य प्रयोग के दिविष प्रयास एवं प्रशास के कारण संभव होते हैं, धन्यया कृतक संक्कों की स्थ्याओं की विरोशता ही यह दौती है कि कार्य सामपद-कम व्यास्त्य संभव ही नहीं होता।

- -बीती दुई कई सदियों के इतिहास में "
  - --क्या भाषा, विचारी और "शांत हो सकते हैं।
  - बहाँ तो अवतक क्या ''का वाती थी।
  - -- बिरबास करना और देना, इतने ही लडुव्यापार से ''सब समस्याद'''
  - -परंतु तुम सोगी वे"'न करूँगी।
  - ब्रास्तु, मावाँ क्षीर विचारी की प्रधानता •••
- -पहिले युनिय बनीता तलवार का गाया हुआ एक मक्ति गीत

# क्रांतस्थानीय प्रयोग के रूप - ( पुन्द्रलकम की विशेष प्रवृत्ति )

- न--१--स्या समझ रखा है आजकल के इन खाँडि खाँडियों ने ।
  - २-- "होसर ने बाद दिलाई बाह । बनाव रसूल बाहिए, रसूल ।
  - १-इर्, हो सबता है-परिचय से, साम्रिज्य से ।
  - " हृदय पर को प्रभाव""" वह उक्ति ही के हारा। ४- वो रोक लॅंगे" ऊक्त पुक्षने के शियो। मैं अनेला काफी हूँ
    - वहाँ के लिये।
  - ५-- ''वेचारी बान लेकर भागी वहाँ से ।
  - ६- इथ्यों में बागक्या (कड़ा ) सोने की । कुछ ठिकाना है इस बेतकेयन का ।
  - बतुकपन का। ७—---कोई देगा भीख में।ंनाम और पता लिखा डै इसमें।
  - =-त्कीन है दे ! क्या करें ? मजबूर है वेबारे !
  - शा- वह गया ।
  - पू-मा-मार चाटी मेरा मकान लेकर ।
    - वि-काले गीरे ने न्या करना, दिल का तो है साफ ।

## श्रान्यव तथा श्रान्य---श्रापका कोई काम नहीं है यहाँ।

- —यानी तो रख देना वा भोसर ।
  - --- तब तम्हारा चिर हाँ, नहीं सो ।
  - उसके जिये इतनी खशामद क्यों ?
  - -- सब सबके लिये नहीं होते शायह ।
  - -- बाने नीबे से क्या लेना देना है अखा ।
- —कविता ही सा । बाहर सा
- ---कावीं का प्रवाह एक भोर वा रहा है भीर उनके शाहिस्य का वृक्षरी भोर ।

```
श्रंपेची की स्राप—मैं इस सार्च में बसला की शादी करके स्रोड सा प्रष्ट प्रजी
               SECTION 1
        परसर्ग-इसी तरह संतसाहित्व के मध्यांकन में। यह सब ऐतिहासिक
                रक्षि के जास वह ।
         पुरक-कीन होता है कोई उसके बीच में बोखनेवासा।
                इस समय "कपोलों पर कितनी लक्ष्मा, कोठों पर कितनी
                यसेरका ।
§ १०४४ नामपदकम पूरक के रूप में --
       न-१-में एक अध्यापक हैं।
           २-में उसको पुस्तक देता हैं।
           ३--मैंने उससे बच्चों की कुशलदेग पूछी।
           ४-मैं पढ़ाने के खिये आवा हूँ।
           ५ - फल पेख से गिरता है।
           ६ - मेरा विचार नौकरी करने का है।
           ७-- बाब यह पुस्तक को कपये में मिलेगी।
§ १०४५ नामपदकम पूर्वकाखिक किया के पूर्व-
       न-१-शेर ने वहाबकर सबको भवभीत कर दिया ।
           ९--टडनियों को काटकॉटकर ठीक करना माली का काम है।
           १-भव से मुक्त होकर बीवनवापन करना कठिन नहीं है यदि."
           ४-असों के सिये भोजन लाकर ही उसे संतोष हुआ।
           ५-फुरसूट से निकलकर लीमड़ी ऐसी तेबी से भागी कि इम लोगों
               की तकर भी "
           8-----
           ७--सामान्य पाठक को विचार में रखकर *** ***
 ६ १०४६ नामपदक्रम और शिष्टाचार-
       श-श्राईस्वक 'मैं' पर का त्याग-
           इस प्रयक्त फरेंगे, इमारा ऐसा विचार है।
       शा-प्रश्नकर्ता द्वारा संमान-
                                        उत्तरदाता हारा विनस्ता-
            श्रापका शुजनाम ?
                                        दाव को ''कहते हैं।
            कापका शुभस्यान है
                                        मेरी कटिया ** है।
       इ-परिचय कराते हथ-
           यह ब्रापका सकान है।
                                       ( मेरे सकान के लिये )
```

बह आपकी बहु है। (मेरी वर्ती के लिये, इसी लिये 'कारी' नहीं)

यह आपका सङ्का है। (मेरे पुत्र के लिये, इसी लिये

'पुत्र' नहीं )

है— वंबलेखन की प्राचीन प्रशासी में प्रशस्ति वधा खंत का विकेषका— प्रशस्ति में भी की निश्चित संस्था—६ भी गुरू को, १ स्वामी को, ४ शबु को, १ मित्र को, १ माई को, १ पुत्र तथा खी को।

काष्मकल अंग्रेजी के प्रमाव से पिय राज्य रा प्रयोग होने लगा है। प्रियमहोदन, प्रिय दुरेश ( मित्र, मार्ड, पुत्र कादि ), प्रिये (जी), ग्राव भी प्राचीन पर्यपरा में अद्यावान् व्यक्ति गुव को प्रिय न लिखकर पूर्व जादि शन्दीं का ही प्रयोग करते हैं। अंत में तो तर्वत्र 'आपका' और 'मवदींय' बहुग्वलित है।

६ १०४७ नामपदकम के साथ बाह्यात के उद प्रयोग-

स - पशुपद्धी तथा उनकी वोलियों - चोड़ा हिनहिनाता है, गदहा रेंकता है मिक्सपूर्व मनभगाती हैं, करता भीकता है, खादि।

मा-सन्य नामपद-

श्रकाल पदमा, श्रावमान गङ्गदाना, श्राँस् दवदवाना, केश खँवारना, पोदे लहलहाना, गीत गुनगुनाना, श्रादि ।

r-nune & fiebe frent-

सफेद - वयावय , अवकार-पटाटीय , वर्षा-मसलाधार ।

ई छर्षनाम सुरम —को — बह, वं — तो, बित — तित्त, कितना — उतना ६ १०४० स्वतंत्र प्रकृष्ण — स्वाव की निरोध प्रश्नृति का स्ववतोकन स्वतंत्र परक्रम के संतर्गत किया का तकना है। ऐते पद वो नास्य की समाति के परवान् रक्त वाते हैं, तथा नास्य के अन्य परी के सन्यगत कोई संबंध नहीं होता, स्वतंत्र परक्रम की सेवी में साते हैं। एक दो उदाहरण वहीं स्वतोकनोय हैं—

- -- आदर्शनगर वे कागे यककर एक छोटी ती पहादी दिखाई पढ़ती हैभोती हैंगरी। सदौता, क्षणीली, उन्तत ।
- -- वाधारवा रीति वे चाँव सेते खनय वह डीली पड़ी रहती है, बिल्कुला निवर्धक निकित !
- -- कैठे मेरे चारों ब्रोर हर चीव नई बी, बेजान जैसे पत्थर।

स्वर्षत्र पद्यक्रम रचना—काथ कतिथ्य ऐसे मी उदाहरण मिलेंगे किनमें भ्याकरण के क्रम्यद की क्रोर स्थान नहीं दिया गया है। नई करिता की मौति नय राख के यह उदाहरख उच्चिटित भाषा की समीचता प्राप्त करने के प्रयक्ष करें का सकते हैं। व्यावरण की इष्टि ने इस प्रकार की रचना को अपसंबद्ध सथा भारितर्याही कहा कानेगा---

यूनिवर्सिटी का ताजा दिसाग—हर वक स्ट्राटक, भूल इड्वाल और क्लाव में जुता पिछने के खंदाक में को बिंदगी की वोचता है, वसे यह मालगोदाम की क्लाक के क्रांचा

### § १०४६ निश्चिप्त पदक म---

साया के विकास तथा खंबेची के प्रमाय के कारण निश्चित पदक्रम का कर हिंदी में प्रचलित हो गया है तथा हत प्रकार के पदक्रम कई करों में प्राप्त होते हैं। निश्चित पदक्रम प्रायः वास्य के बीच में रत्या चाता है जब कि स्वतंत्र पदक्रम वास्य के खंत में 1 किंद्र स्वतंत्र पदक्रम के सामा ही वास्य में इसकी ग्रुथक् स्थिति ही एस्ती है।

- —योड़ी देर के लिये, उदाहरणार्थ इस मुखलमानी को के सकते हैं।
- -- बहुत होटे बच्चे को, जिसे यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भग कुछ भी नहीं होता।
- इसके बिना— टढ़ बंधुत्व के बिना दोनों की गुलामी के पाश कर नहीं उकते, खासकर ऐसे समय वह कि फूट डालना शासन का प्रधान सम है।
- —पुरानी चड़ाइयो की लृटपाट का सिलसिला खाकमशाकाल तक ही— जो बहत दीर्घ नहीं हजा करता था -रहता था।
- —यह विवादमस्त विषय है—झाँसू में प्रदर्शित प्रेम का स्वक्ष्य-झाचार्य शक्त कहते हैं।
- —हृदय के उदगार—चाहे वे क्स्से उदगार हो हों—उसमें भरे हैं।

# े १०५० **उद्या** पद्कम—

प्रसंग, परिस्थित एवं संदर्भ के झंतर्गत वाक्य के उन पदों का अनुमान गठक को सहब ही हो बाता है किनको ऐसे स्थलों वर लेलक हारा छोड़ दिया बाता है। ऐसे पदों को उस परका को संज्ञा दी बाती है। नाटक अपवा उपन्यात आदि में ऐसे स्थल भी होते हैं वहाँ लेलक सामिमाव उस पदका की सोना करता है तथा पाठक की करणा के किये बाले करों में से एक का जुनाव करना छोड़ दे हों। यहाँ एक दो उदाहरख देल लिये बायें। कहना न होगा कि प्राय सामाय उसपरक्रम में रखी बाती है—

कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह बेदना ।

- —म भक्तों के राम और इन्खा उपदेशक, न उनके बानन्य भक्त तुलसी भीर सर ।
- -- अद्धा का मूल तस्त्र है दसरे का महत्व स्त्रीकार ।
- यहाँ एक बात और।
- -- चाहे वह न भी सोचे किंतु पर के झन्य बन ?
- -- बार्डों में देखता हूँ दर्द-देव अस्य अस्य आते हैं, गरमियों में आंतरास्त्र लेकिकर।

है १०५१ स्ट पटकम-

होको कि तथा कहानतों के छतिरिक सुननार्थक उपवाश्य भी कड़ पदक्रम की अंग्री में बाते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता।

अपनी करनी पार उत्तरनी, अपनी अपनी डापुली अपना अपना राग, आम के खास गठली के दास, आप काल सडाकाल काडि।

सूचनार्यक-सूचित किया काता है, निवेदन करता हूँ, सच पूछिए तो,

क्रिमझों की विशेष विशेषताएँ--

चाँस् गिरना — टपश्य करके ,

कॉपना -- धरधर

खाना — ट्रॅंडट्रॅ**डक**र

रोना — या दहाइ मारकर, इंतना — खिलखिलाकर कादि।

#### 5 १०५२ किशेष पत्रविन्यास-

आबक्त बारूपरचना के अंतर्गत विशेष पदविन्यास के भी दर्शन होते है। कतिएव उठाहरसा यहाँ दिए चा रहे हैं---

- -- भोई होता है, जो आकत्तन की प्रतिमारलता है, सौंदर्य की आक्षी तिरह्मी रेलाओं सहस्त ही परल केता है, वह एक दिलीय ही होता है शायद |-(निकय २)
- -- मैं बुनीन और गीवा दोनों को पढ़ता हैं. ऐंड येट दे आर दो सेम विंग दू भी तुम्हारी फिलावफी; तुम्हारा निदांत ।-- (निकर्ष २) १-५-

-फिर क्या था. नायिकाओं के पैरों में मलमल के सर्ख विकीने शहते लगे । व्यथं पट--'क्या नाम करके', 'को है सी' छाटि ।

शासकत उपन्यास तथा कहानियों के कथोवकथतों में उक्सरित भाषा के वास्तविक रूप की श्रामिव्यक्ति की ओर विशेष शाग्रह प्रकट किया का रहा है। सत्तरम् उक्सरित भाषा की कतियम विशेषताएँ यहाँ सबलोकतीय है---

श-श्रंत्रेजी पटों का हिंदी वाच्यों के साथ वाक्यरसमागत प्रयोग-जैसा कि एक उदाहरणा श्रभी दे चके हैं।

का-पटी का किया के बाद प्रयोग-

१ विधि क्या है आपा के संबंध में । २ उसकी व्यवहार कह लीजिए आप. उसकी उपचार कह लीकिए काय ..... है केवल किया है

इमारे सामने । ४ केवल एक कनवेन्शन है शिष्ट समाव का । ५ अकरी है यह तो।

इ-विशेषस का विसक्त एवं परश्योग-

मैने समय धापका काफी ले लिया।

व्याख्यात नहीं है, बात कहनी है दो तीन । बिल्कल काली नहीं है STIN E

र्श-विशक्त पटकम --

आशा हम श्रीर त्राप वरें ... तो आप इमकी सुनाने ! देला आपने यह शताना है आपके सडके की।

उ- धनावश्यक पढी का प्रधोश --

को है सो यह कहना है। समके साव। आर्थ मीन टुसे, मैं समभता है।

 क-लोकप्रचलिन मार्मिक लोकोक्तियों का बहुल प्रयोग (बिनमें से श्रविकाश साहस्य में प्रवेश नहीं पा तकी है )--- मान्य खुटना, विक्ली बक्ने चूहा और सनाने, लुद्ध बाना (फेल होना , प न खाना ध्रुक देना, लादना पलादना, लुढ़िया समना, मूँड चीरना, मापिक बैटना, कील कोटे से तैयार, भगवान का नाम, बीर होना-बीरियत होना, पटरी न बैटना ब्राहि ।

ए-प्रतिश्वनित नाम की प्रवृत्ति -रोटी-कोटी, जाय-काय,

```
६ १०५३ पदक्रम के प्रवृक्षित रूप-
    नीचे परक्रम के बहुवचलित कर त्त्रों में दिए का रहे हैं -स्वसंकेत इस
ueit 1-
न-नाम न १-कर्ता, न १-कर्म, न १-करण, न ४-संप्रदान, न ५-
           श्रवादान, न ६--संबंध, न ७ - व्यविकरण, न द --संबोधन, न ६---
बि-बिशेषसा
                               ी नाम के साथ नामविस्तार का समाहार कर
                                  दिया गया है। वियक्त रूप में प्रयक्त
क्रा-क्रास्यात (किया)
                                  होने पर ही उतका उल्लेख आवश्यक
नि-निपात ( श्रम्यय )
                                  समझा गया है। म ६ मामविस्तार के
प्-मा-पूर्वकालिक किया।
                                 क्य में प्रयक्त होता है। इसलिये न ६ का
                                  प्रथक उल्लेखनहीं किया है। इसी प्रकार
                                  शास्त्रात के विस्तार का शास्त्रात के साथ
                                  समादार कर दिवा है।
(१) पदस्यात्मक बास्य --
                           श्र-शा - आशो ।
                          का---न १, न २, न ३. न ४ ब्रादि । राज ने ।
                         (२) न शास्त्र
                                - राम गया ।
(३) न १ । न २ । चा।
                                 —राम ने मोहन की बुलाया।
(४) न १ नि ३ । सा ।
                                - उनके डाथ सफेद दस्ताने से
                                -महारानी का सबसे पहले राष्ट्रपति ने
(५) न ६ । ति । न १ । ॅन २ । ऋा
                                  स्वागत किया।
(६) न १ । न ६ । आ ।
                                -श्रीफिलिय की पोशाक गहरे भूरे रंग की ची
(७) न १ रेन ७ रेका ।
                               - बार्श्वन का बचपन मास्की में बीता।
(८) न ७। न १ । छा।
                              -- विरवर हरीश्रीर श्रासमानी रंग की टोपी थी
(६) न २ ! न १ ! सा ।
                              --- महारानी के संग्रेशी भाषण का हिंदी सनुवाद
                                 ब्रिटिश हाई कमिश्नर की एक महिला ने
                                 किया ।
(१०) म १ विकासकानर, नशे आ -( भारत में सर्वेटाना के नए राजरूत )
                                 डा॰ डार॰ एम॰ इस्टमैन ने खाब प्रातः
                                 राष्ट्रपति भवन वे डा॰ राजेंद्रप्रसाद की
                                 व्ययना प्रसाख्यत
                                                  दिया।
```

(११) न १ । न ७ । न २ । चा। - पुलिस ने बामवापुर साँव में इन डाकुकी को चेर लिया। (१२) न १ । न २ । न ७ । आ । — इमने उन्हें युगांतकारी कवि, क्रांतिहरा विचारक और महामानव के रूप में देखा। (१३) न ७ । न १ । न २ । आ। - आकर्षक दंग से सजे संबंधर कलक्या के बालकलाकारी ने दर्शकों का मन मोह लिया। स्वागत के मंच ने महाराजी और राष्ट्रपति (१४) न ५ । न ७ विश्विश्वा के मावर्शों के बाद २० मोटरगाहियों का बल्स ्राध्ट्रपति भवन ुरवाना हुआ। (तंशोधन में कहा गया है कि) चीन (१५) न १ । न ५ । ह्या। भारत में ब्राकात किए हुए क्षेत्र से इट बाय । - ब्रिटेन के संडप के लिये ५० इसार वर्ग (१६) न ४ र न १ र आ । फुटका छेत्र से लिया गया है। (१७) न १ I जर I न २ I द्या। — स्थानीय नगरवाणिकाने विकादियों के लिये एक स्टेबियम तथा रेस्टबाउस बनाने का निश्चय किया है। (१८) न १ I न ३ l न २ l आ। - बच्चों ने वेंद्रवाखी, फूलों और सांस्कृतिक कार्यकर्मो से अपने अविधियों का स्थागत किया। (१६) न ७ ! न ७ ! न १ ! आ। — पिछले दो दिनों में हटावाफ ईखाबादरोड पर जुटमार होने की वह दूसरी घटना है (२०) न ७ ! न२ ! न १ ! न१ ! आ - प्रतिवोगिता में वर्वभेष्ठ दस कलाकारों को लिलक्ला बाहादमी की बोर से प्रो॰ दुमायू कवीर ने पुरस्कार दिए। (२१) न ७ [न २ [न १ ] इस । — उस इस्तेंबली के जुनाव में श्रीकेंसा की सबसे अधिक मत मिले।

#### (४) प्रवास्त्रय

\$ १-५४ परान्य के श्रंतर्गत एक घर का वृतरे वह से संबंध श्रवधारखीय होता है। संस्कृत में पदान्यय के श्रंतर्गत कारकों पर विचार किया गया है तथा कारक उस शन्द को माना गया है विसक्ता बास्य में किया शब्द के साथ साझात संबंध हो। इस इष्टि से संस्कृत में ६ कारकों—कर्ता, कर्म, करदा, संप्रदान, अपादान में स्विकटर यो किया से संबंधित माना गया है। संबंध कारक कारक कारवा संबंधित सामा गया है। संबंध कारक कारवा से साथ संबंधित सामा गया है। संबंध कारक कारवा से साथ संबंधित होता, इसलिये इन दोनों कारकों को स्वान्य के श्रंतर्गत नहीं राला गया है।

किया ने ताझात् तंबंध का विचार करते हुए प्राचीनों को इति कर्य पर दी विशेष कर ने रही है किंदु व्यर्थ के साथ करमत संबंध भी होता है। इत इति ने परसामता के शंतर्गत विवेचन होना चाहिए किंदु परसामता ने भी कराचित् अधिक संबंध इत विषय का पराज्य ने है। इतिलिये इत प्रसंग में कर्ती, कर्म तथा किया परों को समानता का विचार करने के पहले बचन दिखा माया है।

६ १०५४ कर्ता और कर्म का किया है को संबंध विचारणीय होता है उन्हों करासक दिकार का समना महत्वपूर्ण थोग है। इनलिये वहाँ करासक विकार पर भी प्रकाश काला वायगा। इस दक्षि से कर्ता और कर्म को निस्मलिखित करों में देख सकते हैं —

| (१) ग्राप्रत्यय कर्ता | श्रप्रस्थय कर्म | क्रिया । |
|-----------------------|-----------------|----------|
| (२) अवस्यय कर्ता      | सप्रस्थय कर्म   | किया।    |
| (१) च प्रत्यय कर्ता   | काप्रस्थय कर्म  | किया।    |
| (४) वप्रत्यय कर्ता    | सप्रस्थय कर्म   | किया ।   |
|                       |                 |          |

(५.) धनेक कर्ता क्रिया। (६.) धनेक कर्म क्रिया।

१ १०५६ अप्रत्यय कर्ता अप्रत्यय कर्म क्रिया—

श्र—क्रिया कर्तों के लिंग वचन के श्रानुसार विकारी रूप पारण करती है।

राम पुस्तक पढ़ता है / राचा पुस्तक पढ़ती है। लड़के / बालक पुस्तक पढ़ते हैं / लड़कियों पुस्तक पढ़ती है। खा---ध्यास्थय कर्ता पारा सकर्मक कियाओं के साथ खाता है। जबर्मक कियाओं में बर्तमान काल तथा मविष्यत् काल की कियाओं के साथ खास्य कर्ता खाता है। राम बाता है। / लड़के बाते हैं। राषा बाती है। / लड़कियोँ बाती हैं। मोइन मुफे बुनावेगा / राषा दुग्हें बुलावेगी। इस उन्हें बुलावेगे। / वे उन्हें बुलावेगी।

६ १०५७ अप्रत्यय कर्ता सप्रत्यय कर्म-

इ—श्वप्रत्यय कर्ता के वाय श्वप्रस्यय कर्म श्वप्रवास्त्रस्य कर्म श्वा सक्ता है। स्वीकि कर्म के रूपिकार का किया यर कोई प्रभाव नहीं पक्ता है। राम पुत्रक पहुता है। राम पुत्रक की पहुता है। सहके पुत्रक पहते हैं। लहके पुत्रक की पहते हैं।

ई - अप्रत्यय कर्ता के साथ कर्म के लिंग यचन का भी कोई प्रभाव किया पर नहीं पहता है --

लबका पुस्तक पद्ता है / लड़का पुस्तकें पड़ता है । लड़का डायरी लिखता है / लड़का डायरियों लिखता है ।

उ— झप्रस्थय कतों के लाय पाय: क्षत्रपाणिवाची कमें के झप्रस्थय प्रयोग की परंपरा है। यवारधान सप्रस्थय कमें के कतियय उदाहरण भी मिलत हैं। इस संबंध में झांगे विवेचन किया आयागा।

१ १०५८ सप्रत्यय कर्ता अप्रत्यय कर्म क्रिया —

कर्ता के साथ ने प्रत्यय का प्रयोग होता है और कर्ता का यह सप्रस्यय कर किया के भूतकालिक कुटंती रूप के साथ प्रयुक्त होते हैं—

> राम ने पुस्तक पढ़ी। मोडन ने रोटी खाई।

इस प्रकार के विन्यास में किया का अन्यम कर्म के साथ होता है। कर्म के लिंगवचन के साथ किया के लिंगवचन आदि में विकार होता है--

> / राम ने पत्र जिल्ला // विट्ठी जिल्ली । मोहन ने दही खाया // दाज खाई । राम ने पुस्तकें भेजी // पत्र भेजी ।

<sup>•</sup> भमाविवासी कमें क मंदर्शन पशुपकी भी किय आवेंगे :

§ १०४६ समस्यय कर्ता सप्रत्ययकर्म किया-

सप्तरव कर्ता और स्वतस्य कर्म होने पर मृतकालिक क्रवेती कर की किया कर्ता और कर्म किसी से भी प्रमायित न होकर एक कथ रखती है—

> क्षम्यपुरुष पु॰ एक्वनन, (भूनकालिक कृदंती रूप) राजाने / राम ने मोदन को / राजा को खुद्धाया। बालकों ने / लड़कियों ने लड़कियों को / बालकों को खुद्धाया।

\$ १०६० प्रस्तुन प्रसंत में डब्ल्यू, एत० एलन के लेल 'हिंदी वावय-रचना के विश्लेषया का एक प्रध्यपन' की छोग च्यान श्राकृष्ट करना शावरयक है। ( यह लेख एक्टा लिन्बिस्टिका १६५१ में प्रवासित हुआ है।)

हुत लेल में एलन ने आमाशियायक कमें के अम्बत्यय तथा स्वास्यय कर को लेकर हिंदी बास्यरचना का विश्वेषण किया है तथा बास्यरचना के हुती आखार वर अनिश्चित तथा निश्चित को को की गरुपना की है। उदाहुत वास्य हैं—

> खपूर्या—सनिरंबत लड़का कुचा देखता है। लड़का बिल्ली देखता है। लड़का कुचे देखता है। लड़का कुचा देखता है। लड़की कुचा देखती है। लड़की कुचा देखती है। लड़की कुचा देखती है।

निरियन नइका कुचे की देखता है। नइका विक्ली की देखता है। नइका किली की देखता है। नइकी कुचे की देखता है। नइकी कुचे की देखती है। नइके कुचों की देखती है। नइके कुचों की देखती हैं।

पूर्य — झानिश्चत लड़ हे ने कुचा देशा है। लड़ ही ने कुचा देशा है। स्मादि सादि निश्चित सहके ने कुचें को देखा है। सहकी ने कुचें को देखा है। कादि सादि।

अपने अध्ययन के अंतर्गत किया तथा कर्ता एक कर्म में संभव विकारों का भी प्रजान ने अध्ययीलन किया है को संस्थान चार्ट से स्पष्ट है।

यसन का यह प्रवात निश्चित ही महत्त्वपूर्य और विरस्नेपया की दिशा में मार्मोनिंदगुंक है किंदु में तमकता हूँ कि दिश्री वाक्यों में क्रानिर्चित और निरिचत प्रवोद की उत्युक्त वाल वस्तियत कर्ष अववा प्रयोग की हृष्टि से प्रवासन नहीं है। उत्युक्त वाक्यों की प्रसान ने 'प्र' और 'वी' आर्टीक्स के साथ क्षंत्रेबी के समान क्षानिक्यिक सी है। सहका ऊचा देखता है। र स्वाद तीक व दात

लंदका उचे को देखता है। द स्वाद तीब द जात

संकेत ---

 अविकारी—मत्यच रूप में । ि तीमित रूप में प्रयुक्त आख्यात किया का विकार (सहायक

× अविकारी-निर्मय रूप में । न १-- कर्ता न २—कमे

किया का इस श्रध्ययन में कोई विकारी प्रभाव नहीं

होता इसलिये स्रोह दी गई है) -/ ef ) --श्चपर्याः

|         |         |                        | न २               |                    | श्राख्या    |
|---------|---------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|         |         | न१                     | मुख्य             | गौण                |             |
| ए॰ व॰   | ã.      | -0                     | -0_               | _ ⊚ए+को            | —थ्रा       |
|         | म्री॰   | ⊙                      | <b>-</b> ⊙        | - ⓒ+ <b>新</b>      |             |
| T . T . | 4.      | —⊙ <b>–ए</b>           | -⊙ - <del>ए</del> |                    |             |
|         | লৌ৽     | [·⊙][- <b>ऍ</b> ] [यॉ] | [-ত] [-ই] [ব]]    | <u>-श्रो+को</u>    | <u>−₹</u>   |
|         |         | <u>_((() -</u>         | पूर्ण             | <u>- 캠 +화</u>      |             |
| ए० व०   | ą.      | -×- ए+ने               | -0_               | — × <b>ए</b> +क्रो | न्त्रा   जा |
|         | स्त्री॰ | × + ने                 | -0                |                    |             |
| ₹• ₹•   | पुं•    | —श्रॉ + वे             | -⊚-ए              | -× +8)             | य =         |
|         | स्त्री• | ——क्यो + ने            | [·@][·¢]-āi       | ओं +को             | 4.          |
|         |         |                        |                   | श्री+को            | -           |

§ १०६१ एलन हारा निर्दिष्ट अनिष्टियत और निरियत वास्यरचना का रूप आसायिवाचक कर्म के वाय ही वंसन है। कहना यह जारिए कि कर्म के आसवय तथा उत्तरवस दोनों करों का तिक्क्य हुती तर्वमा में त्या है। इत्यन यह विकल्प तथा उत्तरवस दोनों करों का तिक्क्य हुती तर्वमा में त्याहित के कर में बोर्ड निर्वाय केना बंगत प्रतीत नहीं होता। यह अवस्य है कि एलन के उपर्युक्त लेल में हुत पिताबन को विदेश महत्व नहीं दिया गया है और 'यू' और 'दी' आर्टिक हारा उत्तरक क्षारा उत्तर अस्त में अहे तिया गया है और 'यू' और 'दी' आर्टिक हारा उत्तरक क्षारा उत्तरक क्षारा उत्तरक क्षारा उत्तरक क्षारा अस्त क्षारा क्षारा क्षारा अस्त क्षारा क्यारा क्षारा क्षारा क्षारा क्षारा क्षारा क्षारा क्षारा क्षारा क्षा

प्रलम द्वारा विरलेषणा के आधार पर प्रस्तुत निष्कर्य विशेष कर से उस्लेखनीय और अनुकरणीय हैं। उनको यहाँ बंचेय मे दिया का रहा है— अ-अपनी

- (१) उद्देश्य को प्रत्यञ्च कारक में है, लिंग और वचन का कोई विकार प्रवया नहीं करता। चारो दशाओं में उसका कर 🕢 रहता है।
- (२) उद्देश के जिंगवचन का प्रकटीकरण किया के विकार द्वारा होता है - जिसके रूप हैं - जा, ह, प, ई!
- (१) कम यदि आनिश्चित रचना अपवा प्रत्यक्ष कारक में है तो लिंग-वचन का कोई विकार प्रकट नहीं करता। यह कम निश्चित रचना अपवा तिर्यक्ष कारक में होता है ( × या को + को ) तो वचन-विकार को पकट करता है किर भी लिंगविकार को नहीं।

द---पूर्य

- (१) उद्देश को तिर्यक्कारक रचना में है (× या श्री + ने ) तो वस्तविकार को प्रकट करता है किंद लिंगविकार को नहीं।
- हि०--किया के सकर्मक की श्रक्षमंक कर के दि वार से पदान्वय से मंबंधिन निम्नानिक तिन कार्य कालोकारीय है---
- कर्त्यवान १--- मक्सैक किया का जनव सरा करों के साथ केता है जादे किया भूवकालिक करती कर की भी ही कैसे, यह मना । यह किंद्र समस्यय कर्ती के साथ सरस्य रहती है।
  - २--कुरंती रूप की किया की कोशकर जन्म कियाओं के साथ किया का अन्यय कर्ती के साथ दी बीता है।
- क्रमीप्रधास--१--की कर्मवाली सक्रमेंक किया का अन्वय मुख्य कर्म से होता है।
  - २-- कर्मिकामोग में किया का अन्तम कर्म के साथ होता है, कर्ता पर करण के क्य में 'से' अथवा 'द्वारा' (अथवा कर्ण उस्त में रहता है ) के साथ आता है ।
  - स-जब कर्ता या के साथ को जबना पें परस्त्रों का मयोग दोता है तो किया का अन्वय कर्म के साल होता 'है---राम को सुक्षार चढ़ा है। मीहन को भूख जनी है।

- (२) अनिश्चित कर्म के जिले किया (सिंग कीर) वचन का संकेत करती है।
- (३) निस्चित कर्म तिर्वक् करक रचना में वचनविकार को स्वयं ही मक्ट करता है तथा किया से इस निकार (तथा लिंग मी) का विलोनीकरया हो बाता है। किया सभी कर्षों में 'क्या' विचार को मजया करती है।
- १ १०६२ इन निष्कर्षों के ब्राधार पर इंग्र प्रकार की वाक्यरणना के संबंध में निम्नलिश्वित निर्वाय ले एकते हैं—
  - १ लिंग की क्षेपेद्या नयनिकार का तमानक्य ने प्रकरीकरणा स्थान क्ष्मपीत्रायं कर ने 'क्षां रचना में किया द्वारा तथा 'क्षां रचना में स्थां उट्टेय द्वारा। लिंग रची प्रकार क्ष्मपीरियां रूप ने प्रकर नहीं किया बाता है। उनकी स्थित कैक्टिक्क रहती है।
  - २-- क्रिया का रूपविन्यास ऐसा है कि क्रिय बचन से संबंधित हो भागा है।
  - ह— हल प्रकार इन विकारों के प्रधेग में प्रितस्थिता हिंदी को आपनी विकेत बता है। हली कारवा ऐनी रचना भी संभव है वहाँ किया एक रूप का आग्रह करती है और कतों कमें में आवश्यकतालुदार विकार होता प्रचल है।

१ १०६३ अनेक कर्ता - एवं अनेक कर्म --

श्रमेक कर्ता श्रमा कर्ता के स्थान पर श्रमेक पदों का प्रयोग पदान्य में किनाई उत्थम्य कर देता है। इमलिये आवकल श्रमेक कर्तापदों के श्रम्भवहित परप्रयोग से यह, दोनों, श्रादि समानाधिकस्या पदों का प्रयोग करके हरू कठिनाई वे वसने का प्रयक्त देखा काला है। यहां दशा श्रमेक क्रमंपदों के प्रयोग के साथ है।

षाधारणतया निम्नलिखित मान्यताएँ इत प्रसंग में श्रवलोकनीय है—

क्र-एक ते अधिक कर्ताया कर्मके साथ क्रिया कर्तृप्रचान अध्यया कर्म-प्रधान रचना में व॰ व॰ में प्रयुक्त होती है---

मोहन और सोहन तो गए। उनने जीता, रामायमा श्रीर बाहरिन मिली।

नावप्रचान—भूगकालिक इस्तों रूप को किया के साथ सत्रश्यव कमें की दिवति में क्रिया करा छुं० (तरस्य पक्षण प्रमाण पुर में भारती है रहा तथ्य को इस प्रकार मी कह सकते हैं कि जपूर्व किया ) सक्ष्मेंक किया का कमें को तहित जाता है और क्रिया तरस्य रहती है।

- का नदि अनेक कर्ता वा कर्म पर एक ही खिंग के हीं तो किया का मी यही लिंग रहेगा। मोइन, तोइन और महारेव आय / राषा, खीठा और मानिश्री सर्वे।
  - ह—मिम्पलियी पर्यों के साथ प्रायः पुंग्याग्य कर क्रियाका प्रयोग होता है। रास, सीता क्रीर करूसका यदा राथा, स्थाम क्रीर स्थान क्रायः। मोहन क्रीर सावरी खच्को है।
  - हैं—जब, दोनों क्यादि उमानाभिकस्या पदों के साथ प्रायः क्रिया पुंत्र क म ॰ रहती है। सदि हन पदों ने पूर्व प्रयुक्त समी पद क्यों लिंग में हैं, सो किया भी स्वीकिंग की होती।
  - ठ—चिंद दो या अधिक सर्वनाओं का प्रयोग होता है तो मान्यता है— उत्तम पुरुष के बोग में कान्य पुरुषों की उपेक्षा तथा किया—उत्तम पुरुष में। मध्यम तथा कान्य पुरुष के बोग में हती प्रकार किया— मध्यम पुरुष में। इस बीर दल पहेंगे, दल कीर वह काओं ने ?
  - अ-कहना न होता कि क्तूंप्रधान रचना में सनेक कमेंपरी तथा कर्मप्रधान रचना में सनेक कर्जवरों के लिंगवचन साथि का कोई प्रमाव किया पर नहीं प्रकात ।
  - ए— एक ही व्यक्ति को त्यित करनेवाले कनेक वर्रों के होने पर भी किया ए॰ व॰ में रहती है—लोकप्रिय नेता तथा विदय के मान्य रावनीतिक पं॰ नेवक देश का शासक है. यह स्पष्ट ही बमारे गर्य का विषय है।
  - ये विभावक पदो द्वारा संयुक्त कानेक कर्ता वा कर्म पदों में अंतिम पद के साथ क्रिया का बान्यय होता है---
    - शम या राशा कहती थी. यह मभे जात नहीं ।
  - को---तटस्य किया रूप--ए० व०, पु०, छ० पु०---छप्रत्यव कर्ता के साथ स्वकर्मक किया तथा स्वरत्यय एवं सप्रत्यय कर्म के साथ भूतकासिक कृदंती क्रिया।
- हि॰---विविध्य परसर्थों के प्रयोग से किया में ही विकार जरनम होते हैं, उन्हें संबेद में हम यहाँ एक शक्त के ज्याहरण में देश सकते हैं---

वान हिंदी ने मेती हुन्य विश्वति मात की दे।

अ भी अन्य अन्य अन्य अन्य साह हुई है।

अ के किये अन्य अन्य व्यवद्वी है।

अ भी अन्य अन्य हुई है।

अ भी अन्य अन्य व्यवद्वी है।

अ भी अन्य अन्य अन्य विश्वी

उसको वानाथा। मैने नहालिया। राज्ञाने संत्रीको तेनापति बनाया।

६ १०६४ कारकों के **बा**र्थ और प्रयोग--

कतां और कर्म कारक—इन दोनों कारकों के संबंध में इससे पूर्व अन्यय के अंतर्गत पर्याप्त कहा जा जुका है। यहाँ संस्थेप में उनपर अर्थ और प्रयोग की दृष्टि ने विचार किया आयगा।

कर्ता और कर्म दोनों प्रधान और क्षप्रधान ऋषण प्रमुख एंगीया दो क्यों में प्रयुक्त होते हैं धिनको रूप की दृष्टि से स्रप्रस्थय तथा तप्रस्थय कह सकते हैं।

कर्ता कारक — उद्देश्य के कार्य में प्रयुक्त होता है और विशेषकर सप्रस्थयकर्ता इसी कार्य में प्रयुक्त होता है। राचे ने पुस्तक पदी। मोहन गया।

कड़ प्रयोग — पुं॰ में दश्सों बीत गए। परक के बर्ष में प्रयुक्त मोइन अच्छा लखका है।

§ १०६६ ने का प्रयोग— में है प्रयोग की वर्रवरा को करावित् प्राव्धांत-तम गय में लोबा का तकता है। गुरु ने प्रथने व्यावस्था में करान ५१० में इत तबंब में यथित प्रारोशा नहीं की है— 'प्राव्धांन हिंदी के वस में कोर बहुया गया में मी श्वस्था करते कारक का प्रयोग बहुत कम मिलता है। 'पत्र के लिये गुरु का कथन नक्षित्र वह किन गया में तो समय यथात्थान प्रायश ग्राप्त होता है—

'थाही तें तब लोगन ने वाको नाम खंडन''', 'वैभ्यायन ने कही'''',

'तोहूँ वाने मानी नही."', 'तब चार अनेन ने कही."' आदि

'टो सो बावन वैधावों की वार्ता के एक वार्ता के एक देश से प्राप्त'।

इत प्रकार १६वीं शतान्दी में प्राप्त गया में भी ने का बहुत प्रवोग हुआप है और तंमावना यह है कि इत काल से भी पूर्वने का प्रयोग किसी न किसी रूप में था।

ने का प्रयोग कर्ता के साथ सकर्मक कियाओं के भूतकालिक कुदंत से वने हुए कालों में होता है।

उसने कहा। मोहन ने पत्र डाला होगा। यदि उसने मुक्ते मुलाया होता तो मैं उसके लड़के के विवाह में खनहब उपस्थित होता।

श्रक्मक कियाओं में नहाना, श्रीकता आदि कुछ कियाओं के साब भी ने का प्रयोग हो जाता है-- उसने नहा लिया। मैंने गड़ी खींका।

लाना, मूलना, आदि कुछ कियाओं के साथ सकर्मक होते हुए भी ने का प्रयोग नहीं होता । इनकी अपनाद कह सकते हैं ] देना, चाहना पहायक क्रियाओं के योग से बनी हुई सक्संक संयुक्त कियाओं के साथ में का प्रयोग होता है-मैंने उसे देखने दिया। राम ने कुछ कहना चाहा।

§ १०६६ कर्म कारक-कर्म के विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है-

गीया पर्व मुख्यकर्म — राम ने चीता को बनवास दिया। कर्मपूर्ति — मैने उसको अपना मित्र समस्य। क्यनिष्टिचत पर्व निरिचत कर्म — मोडन विश्वती वेखता है।

कर्म-- मोइन बिन्ही देखता है। मोइन विह्ली को देखता है।

सप्रत्यवकर्म का प्रयोग-

कमें के बहुय जनपर बिनका श्रंत 'ओं' में होता है। ( अंतवाले पर विकल्प हे ) कुचे को मारो, पालकों को बुलाओं । रोनो लिपियों ठीखें लिपियों को लीखें।

कर्म के वे पर जिलके पूर्व (अध्यवहित पूर्व) से वन्त्र-सूचक संबंध-बाचक या विशेषसा होते हैं — मेरे पुत्र को नहीं चाहिए...अपने युग को

रंजा के समान प्रयुक्त विशेषणी के साथ जब वे कर्मपद हों — दीनानाय कभी दीन को भूलेंगे ?

तटस्य क्रिया—ए० व०, पुं०, अर० पु० के कर्म के साथ— राग ने सोइन को अभाषा।

-- #71# (D7# e70 5 6

हे. द्वारा खादि का प्रयोग-

कारबा प्रकट करने के श्रार्थ में — वेचारी अपनी लज्जा और दुःख से आप ही दनी हुई है ...

आप्यम के क्रवं में — कला की ठहावता वे हम '', ब्रुए क मिलेपा परम वे '' प्रयाली क्रवना प्रकार के क्रवं में — नहीं. इत प्रकार वे पड़ी। परिवर्तन के क्रवं में — राका वे रंक और रंक वे राका होते कोई देर '' प्रकृति, स्वभाव, दशा कारि प्रकट करने के लिये —स्वनाव वे ही उरल, बाहर वे कठीर पर भीतर वे कोसल ''

समतास्वक रूप में रुढ़ प्रवेश-हीरों के वे उज्ज्वल हरव... को के सर्थ में --मैंने उनने मन की कही।

सीप तथा व॰ व॰ में पद-वाड़ी मरने हे लो...

220

विकोध प्रयोग प्रक से एक संदर, ईमान से, बला से, एक एक कीड़ी की नींन से प्रकारी ।

विशेष किया-ईश्वर से प्रार्थना, मुक्ति पाना (कह से ' हरना (बदनामी से ) सादि ।

कर्ता - सम्बंदी ती न होगा।

6 1.5E RIGER SIGE -

को. के लिये चाहि का प्रयोग-

हेत बावना निमित के बार्य मे-मोहन खेलने की स्था।

कारे, चन के लिये पाशा दे रहे हो / मरे बाते हो।

सामर्थ्य, योग्यता, चादशं के कर्य में - मुक्ते वाना नहीं काता ।

गेमा क्रमानार ही कायदे लिये कलंक बन गया । हमको नाहिए कि "

प्रवोजन के कर्य-तम्हे क्या चाहिए ।

में रूट प्रयोग

विशेष कियाओं हे साध---

क्यमा, सगसा, होना स्वादि

मुक्ते तम्हारी ये बातें न दनीं। तमको कैसा लगा १

दारे उसे क्या हका ह श्रविवादन, प्रत्यवाद श्रववा ग्रस्तेना बादि मैं--

गुरुवी को प्रशास, उन्हें भाशीर्वाद। आपको riffe aurent i urt fammie & au urnit mi...

#### ६१०६६ अपादान कारक --

ने का प्रयोग-प्रयक्ता के क्या में-काम से पन विशा

बह दिस्ती से काया। वड समसे कालग कालग सा रहता है।

बीच सहक से इटकर चली ।

उत्पत्ति के श्रर्य मे--- मनु से मानव की खरि हुई ।

द्भ दही से अनेक बदार्थ बन सक्ते हैं।

भिन्तता एवं तलना --तीन लोक से मधरा न्यारी।

बचमुच तुमते बतकर दुःसी इस समय कीन है। इनमें वे कोई एक चीब बाय बन में।

रूदप्रयोग-राम से शत और जीवा की जीवा । बरनों है, सहीजों है...

है १०७० संबंध कारक रावंच कारक ने विभिन्न प्रकार के वंबंधों की प्रकट किया कारा है। वंबंध कारक विदेश की मौति हो कार्च करता है। इसी सिथे कारकों में हक्की राज्या भी नहीं की जाती। विशेषक की मौति वंबंध कारक में विशेष की मौति वंबंध कारक मौति वंबंध कारक मौति वंबंध की मौति वंबंध कारक मौति वंबंध की मौति वंबंध कारक मौति वंबंध की मौति वंवंध की मौति वंव

स्वामिस्त, ग्रंगांगि, करवनन, कर्नुंबर्ग, कार्यकारण, जावराष्ट्रायेव सर्व-सेवक, ग्रुचा गुर्ची, बाख बाहक, संबंध संबंधी, प्रधोयन प्रेयोच्य खाहि धानेक मार्चे का प्रकटीकरण संबंध कारक द्वारा होता है. जैसे—

> सिख का मालिक, हाय की केंगुली, मेरा पुत्र, प्रवाद की कामावनी, चोने की केंगुठी, शहर के लोग, रावा का चाकर, आम की खट हैं, वैलों की माड़ी, मोहन का माई, सोने का कमरा आदि कादि।

बढ़मयोग—आयाम के आराम गुउली के दाम, दूच का दूध और पानी का पानी, कान का कच्चा, गाँठ का दश आदि ।

किवार्थक संज्ञा में परप्रयोग — मेरा क्विचार वरीचा देने का नहीं है। (परीचा देने का मेरा विचार नहीं है।)

पूर्ति में परविषान—यह कितान तो मेरी है तुम्हारी कहाँ है ! शिष्टाचार में विलोम अर्थ--यह खायका लड़का है । (मेरा) है का विशेष प्रयोग—का / की के तमान लिंग ने खारभावित रहता है मेरे हो आर्थ 'विस्ते हैं।

हाथ ही - मेरे एक बहिन है / मेरी एक बहिन है। विकल्प भी संभव होता है को बहुवयन में रे विकार से तमाहित रहता है। दूलरे उदाहरखा में संवेषवाचक का पूर्व (विशेषधा तमान) प्रयोग कता है-- मेरी एक बहिन है / मेरा एक माई है।

\$ १००१ खबिकरणुकारक-में, ये, यर परवर्गों का प्रयोग। में तथा ये वा यर परकारों का प्रयोग प्रवक्ष प्रयक्ष खरी वें कह हो चुका है। इस्तिय ऐसे कम ही उदाहरणा है जिनमें दोनों का विशवन बंगत हो। बहुरिक्ष कारक के अर्थ यूर्व भाव का प्रदन है दोनों हो परवर्ग विभिन्न आवारों को ही प्रवट करते हैं।

स्थान, समय, इशा के आर्थ में — चान में, पर में, वरतात में, शिन में, उसके शास में, विश्वन में, श्रंगों के विसाद में, कुत्व में, शुक्र में सादि । न्याप्ति, श्रीपरतेष, वैषयिक श्राधार में — दाल में नमक, फूनों में सुर्गध, शहर में रहना, चंदूक में किताब, खेल में क्वि, देखने में सुंदर कादि।

मूल्य के निर्देशन में — इब्ल बीस कपये में आया । (बीस कपये का सिला) ( सन्य परसर्गों से विकन्य )

निश्चय ग्रथमा निर्शय - भारतीय डाँग के वंगीत में तानसेव " माने में ऋदितीय वे ही, कलावंत भीर संगीतकारों

मे, बल में श्रीरो से वटकर । कट--करियब कियाओं के साथ ---

ज्योगी-परीवा में उत्तीयाँ समाना-उनके जित में समाई क्या है ? बाना-समस्त बायुमंडल में (पर का विकल्प) खा गई। बालना-भयनी रिपति को कोलिस में ह लेगा। निवेदन-श्रेष में निवेदन है। खाटि खाटि।

पद का प्रयोग

समीपता दूरी, एक स्थानीय प्रयोग के ऋषं भें --सङ्क पर ही पर है। थोड़ा आगे नडने पर । सी मील की

पर राक्षा दूरी हाथी पर खार है ' मेक पर क्यों मैठे हो है स्थान, समय, दशा के ऋषें में—मेक पर पुस्तक रखी है। यहाँपर क्यों गए है चार वकार पाँच मिनट पर लाइका हुआ ।

दोनों की दशा पर दया करो।

कारण, आदि — छोटी होटी वातो पर भत्यहमा अन्छा नहीं। अपनी बात पर तो अगते।

प्रवृत्ति, विरोध, प्रतिनिया - लाना लाने पर एक पान सकती हो गया है। मेरे इतने कहने धुनने पर भी वह कुछून कर लका। विष लालेने पर क्या होगा, यह तो धोच लेना।

> रूट प्रयोग के रूप मे— दिन पर दिन सहगाई होती का रही है।

> चिट्ठी पर चिट्ठी का रही है। विया प्रभाव — हृदय पर को प्रभाव पहता है… चडना—ऊँचे कावन पर चढ़कर ॰ होइना— काव पर पढ़ाई का भार कोड़ देने पर…

श्रादि-श्रादि ।

§ १०७२ संबोधन कारक---हे, रे, करें।

पुकारने, नावचान करने साथवा लामान्य व्यवदार में संवोधित करने में इस कारक का मंदीया दोता है।

इस कारक का प्रयोग प्राय: याक्य के प्रारंभ में ही होता है किंद्र स्था याक्य के श्रंत में तथा कहीं कहीं बावय के मध्य में भी इतका प्रयोग देखा जाता है। पदक्रम के श्रंतर्गत इस तथ्य पर प्रकाश हाल सके हैं।

वंबोधनवंकेत हमारी वंक्षिति के सुवक हैं। वाब हो दैनिक व्यवहार हर्व कार्यक्रमाय में बीयन के माध्ययक ग्रंग हैं। हतीकिये इंबर कुछ समय के वंबोधनवंकेतों वर शोधवरक केल भी प्रकाश में आह हैं।

संबोधन कारक के बाथ विस्तावादिनोधक का भी प्रयोग होता है। कुछ वद कह भी हो गए हैं---

शम राम, इरे इरे, शिव शिव सादि ।

## अनुक्रमणिका

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

## अनुकमणिका

### [ व्यक्ति, काल, प्रंथ, प्रवपिषकाएँ तथा संस्थाएँ ]

```
₹•4, ₹१२, ₹१६, ₹१७, ३१८,
                                      34.8
श्रीगरास ३६३
                                 सर्वेटाइना ४२६
कॅंगरेजी ११. २३, ४२, ४६, ५६, ८०,
                                 व्यर्वविज्ञान और व्याकरसदर्शन १६७
    द्रद्र, १७०, १७१, १७३, १८१, सर्वमामधी २३२, २४६,
    247. 148, 144, 146, 118,
                                  श्रलीगढ २१, २४
    ₹₹£. ₹₹४, ₹७०, ₹०१, ३०२,
                                 क्या ३१८
    $ . ¥ . 4 . 4 ? . , 4 ? . , 4 ? . , 4 ? .. ,
                                  बावधी २, १६, १६, २१, २३, २५,
    $$6, ¥8$, ¥84, ¥85, ¥8$
                                     ₹=, ₹0, ₹2, ₹6, ¥0, ¥0, ¥2.
बाबबर १५३
                                     43. 62, 62, 65, 65, 54.
धनीता तसवार ४२३
                                     £8, 228, 224, 2¥8, 2¥4,
व्यपन्नंश १, ६, २६, ३१, २०१, २०४,
                                  264, 302, 808, 810
    284. 221. 23E. 240. 261.
                                  श्रवधी बचेलो २६
                                 सवस्ड २६
    248, 248
                                 श्रशोक १७, २१७, २३२, २३३, २४६,
श्रफगानिस्तान ३५.२
क्षात्रीका १,११
                                     244
                                 ब्रशोकी १३
ध्यवीसीनिया ३६१
                                  कारवयोष १६
श्रब्दुर-रहमान १०५
श्रमीर खुसरी १०६
                                  बासम १
                                 श्रवमिया ४३, ५६, १६१,१६५, २४७,
श्रमेरिकन रिपोर्टर ४०४
वामेरिका ४१५
                                     ₹¥8. ₹44. ₹5
सारम १७७
                                 स्वतिकेत्र ३०६
बारबी २, २६, ४१,६१,६२,१७२,१७३,
                                               277
    tur, tur, too, 71%, 710,
                                 बांज ६, ६, ३०७
```

२१६, २०६, ३०१, ३०२, १०५, । ब्राइसलेंडी ३२८

#### हिंदी साहित्य का बहुद इतिहास

खाईवन ४२६ खावरा २१, २५, २७, ६° खारवानतर ४२२, ४२४ खासवापुर १३० खारवेनिया ३६१ खार्च १, ६, ६, १० खार्च-१, १, ६, १० खार्य-११व २ खार्य-विवार ८ खार्य-विवार ८ खार्य-११२, २, १,

हदर ६६ इंद्र ७०, ८७, ३७० इक्शल १८ इरालियन ३५१ इलाहाबाद २१, २८, ३१८ इस्लाहाबाद २१, २८, ३१८

ईरानी १४६, ३६⊏ ईश्वरचंद्र विद्यासागर ५१ ईस्टमैन, ऋार० ६म० (ढा०) ४२६

उक्तिव्यक्तिप्रकरण २२६ उपनेन १७ उदिया ४५, ७॰, २४६, १८६ उद्दीता ८ उपारित १२ उपरक्षातीन संक्तन १५२, १५६ उपरक्षातीन संक्तन १५२, १७६, ३४६ उपर प्रदेश २६, १२४, १७६, ३४६ ऋग्वेद ११० ऋग्वेद संहिता १०, ११, २०६

एंडर्सन ४०% एटा २१, २४ एगरिगटन ३८८, ३६४ एलन ४३३, ४३% एरिया १,११,३१७,३२० पे पेन खाउटलाइन झाव इंगलिस

कोनेटिक्स २७ इमो इमोगखों २,६

श्रशोक १४

संत रहम स्थावरित्तामर १७ स्नावरी २ स्नावरी १ स्नावरी १६, ७, ८, ५, ५५, ६६, ७० स्नोविश १६, ४४, ४७, ६०, ६६, २१६, २८९, ४८९, ४०, ६०, स्वरेश स.१

STREET YOU कमसापति त्रिपाठी ( स स्वरित भाषण ) Yev कर्काट ७ कमकतिया १६७ OFY IFFRA कलार २ कमीर १. ३६१ कार्दबरी २ कानपुर २२ कान्स ३५५ कामताप्रचाद गुढ ३२१, ३८६ कामायनी ४४१ कार्ल एफ॰ शुंडनन ( लिम्बिस्टिक क्योरी पंड प्रशेष भाव द सेंटेस प्रही •) 354 कालवी १४, २३२, २३३ कालिदास ६, १६२ 4018ft ₹2. 20. 3.€ काशी विश्वविद्यासय ३०६ किशन ६६ किशोरीदास बाजपेयी (जनभाषा व्याकस्या ) ३६४ कीरिया ११ कीर्विलना ह कंभकारे ३५३ कतवशाह २३ क्रमार्जेंनी २, १८, २१, २२, २१, २५, ¥2. 42. 44. 221, 224, 224, 244, 240, 248 क्यारिल मह ३६७ WWW 5. E कर्क ३ कर्माचल १०६ क्रव्या १०, १४१, १४४, १ ७०, ४२४ | गुक्सती ८, २४, ४४, ६६, १२३,१८०

क्षणामक ३०२ केरल ३०७, ३०६ केमाश्री ४३० केलाग २२४, २८५, ३६५ (हिंदी व्याकरमा ) कॉकसी ४३ कोचीन । कोटा ७, ५६, १२३ कोडग ६ कोडन ७ લોરી ર कोमा २, २०३, २३४ कोलामी ६ कोसल १३, १५ कीशाबी ३०६ खडी बोली २७, ४६, २४२, २८० खडी बोली ( इरिदानी ) २६ खासी १. २ केरवारी ३, ४ ख्वाचा बंदे नेवाच २३ æ शंगा १८, २१, ३५५ गढवाली २, १७, १८, २३, २५, ४१, २२३, २२४, २४१, २४३, २४४ रादवाली कमाऊँनी २६ गाभी २० गार्को द तासी २०, २२

शासिक २३

गीता ४३६

विरतार ११, १४, १५, २३२

विरिधारी ३५३, ३७०

#### विशे साहित्य का बुदद पविद्यास

२१४, २१७, २२२, २२३, २४६, २४७, २४६, २८१

१४७, २४६, २८१ गुवाका १७ गुवाका १७ गुवाका १९ गुवाका ११ गुवाका ११ गुवाका १५ गोरल १६१ गोरलपुर १६, १७, ११८ गोरलकुका १६

प्रियर्तन १, १८ २४, २५, ५६, २५५ वीक ४, ८८, २८५

ख धनश्याम २५२, २५३

चेह्रगुप्त १५ चद्रावती ४१८ चद्रावती ४१८

चौंद १२६ चाटज्या २५.१८६, १६२ २०७,२१६,

२४७, २८६, १२४ चार्वोक १६७ चिचीक १२६ चीन ११, १६४, ४३० चीनी १.१८, १०४, ३२०

क्रचीसगढी २५, १६, ५०, २४२, २४३, १४४, २६६, ३२३

खुषरा २८

कात्मायपुरी ३७८

बनक १६८ बरचंद १५६ बरहयक्ष ८३

चवपुरी २६ कर्मन ८०, २७०, ३३७

बहूरवस्ता १०५ बागरवा ४०४ बानकी बीवन ८१ बागन ११

वापानी ३२०, १५७ वायसी २३, २७, ३०६, ३०६

कार्वे प्रियर्शन २३, कार्वा ११

के॰ वेड्रीब १८६ बीगढ १४, २३२ बीगडी २४१ बीजसारी ४६

जानसारा ४९ ज्ञानोद्य ४०४ स्थ<del>ण्स</del> •मास्ट १६

आलावाड ५६

टर्नर १९४, १९७, २४१, २४४, २९० ट्रावनकोर ७ टोबा ६. ७

×

डच १६०, १११ डक्ष्यू० टी० वस० १८६ ( प्रोथ ६न बाट एँड एक्सप्रेशन ) डाबोफोन २७

डाबोपीन २७ डेनियस बोन्स २७

तमिल ६, ७, ८, ७०, २७०, ३२७

तानसेन ४४९ वारापुरवाला, चार्य- चेन्,(डा॰) १६७, १६१ तिक्सत १,१६ तिक्सती थीनी १,८ विवारी, डा॰ मोलानाच ४०४ तुर्च ११७ तुर्च ११७, ११०, १०४, १११ १८०, १०४, १०६, १६१, १८०, १८७

तुषु ७ तेलगु ७, ⊏, ५५, ६९, ७०, ६२३ त्रिबेखो ७=

बाई देश १, १३

दिस्सनी २, २१, २६, २७, २८, २६, ४१, ४२, ४४, ४७, ६६, ७६, ७६ ८०, ८३, १०६

दमर्वती १६८ दवार्गद, स्वामी १०७ दलपविविवय १०५ दाबू १०२ दाबूर्वय १७५ दामोदर पंडित २२६ दासरिय १५६ दासरिय १५६

दिस्की २, १८, १६, २०, २१, २४, २४, २७,६०,१७३, ३०४, ३१८, ४४० दौनाताच ४६६ दीपिछाना ४१६ देवनागरी ७०, १७४, १८२ देवनामसाला १० देवानामसाला १० देवानुस्त २० प्रसिद्ध २, २, ६, ६०, १९, १६,

२३, ५५, १८७, २०१, २०३ द्रविद्री ५ द्विवेदीकास ६०६

वनिया ४२१ वीरेंद्र वर्मा २७, २८, ३२२, ४०१ वीलपुर २१, २४ वीली १४, २१२

नंदराख ३०५
नाई दिख्छी ७६
नाई दुलिया ४०४
नगेंद्र ४०१
नगेंद्र ४०१
नगात टाइस्ट ४०४, ४१६
नगात १
नगातुर २
नगातुरी १०, ४६, ५०, ५१
नगारी ५१
नगारी ५१
नगारी १०
नगारी १००
नगारी १६००
नगारी १६००
नगारी १६००

२४, २८, ४१, ०३ निराक्षा ४०१ वेपास ३५२

#### विंदी साहित्व का पूरत् इतिहास

नेपाली ४३, ४०, ४६, १६३, २२३, २२४, २४६, २७४ नेबादी २४१ ज्ञावदर्वात ३६६, ४००

4

पंचवटी १४६

पंबाब १, २, १८, २१, २४, २४, २४, १६, ३१८, ३६६, ३७४ पंबाबी २०, ३०, ६६, ७६, १०६, १६१, २१७, २२४, १३४, २३४, २५७, २४३, २४४, २४७, २४६,

पंडित नेहरू ४६७ पंत ३३,३०५,३०६ पतंत्रालि ६८६ परिचमी ऋपश्रंश २९२ परिचमी हिंदी २२१, २२६,३३५ पहाली २७

पाकिस्तान २०, २४, ४१ पाटलिपुत्र १५ पासिनि ११, ७०, २८४, ३२३

मालि १, १३, २६, ४४, २३१, २३४,

१४६, १४६०, १४६, २८० पार्वती १४६ पुर्वताल १६८ पुर्वताल १६८ पूर्वी सातरा १२२ पूर्वी स्वारा १२२ पूर्वी स्वरा १४, १२३, १२४ पूर्वी स्वरा १४, १२३ पूर्वी स्वरा १८३ पुर्वाता राठीव २६ स्वराध स्वराध स्वराध स्वराध स्वराध प्रमाकर १६७ प्रमुत्याल २५२ प्रयाग २२, २७, ६० प्रयोगस्यमाला ७० प्रयागित १६ प्रशांति १, ६ प्रसांत १, ६०५, ३०६, ४०१, ४१५,

प्रसादकाल १०६

प्रतापनारायवा मिश्र २२

प्राक्ततः १, २०, २१, २३, २६, १६, १३६, १४०, २०१, २०१, २०४, २१६, २१८, २१६, २४०, २६७, २७०, २७७, २८७, ३२२ प्राकृत सर्वस्य ६

प्राचीन फारती २४३ प्राचीन हिंदी ४३८ प्राच्य प्रदेश १६१ प्रेमचंद २७, ३०५, ४०१ प्रेमचागर ४१८

फ पर्देखाबाद ४३०

सारवी २, २६, ४१, ४७, ६२, १६६, १७०, १७२, १७३, १७४, १७७, १७८, १८०, १८१, १८२, १८३, १८७, १६६, २०४, १०८, ११८, १११, ११२, ११३, ११६, १२४, २१४, २१२, १६८, १८०, १०१,

३०२, ३०४, ३०५, ३०६, ३१२,

३१६, ३१०, ३१८, ३१७, ३०६ फिलिय ४९६ कोर्ट विकियम २०, ३१८ फांचीवी १८,१८७, ११६, १७०, ३०४

१११, ११० माउप १००, १६०

बॅगला १७, ५१, ५६, ७०, १८२, 121, 121, 124, 2VV, 2V4, 240, 246, 240, 24C, 240, ₹ut. ₹+4. ₹15 वंगाल ७. ३०७ र्वशासी २५३ वंबई १८७ वचेली ५०, २४१, २४३, २४५, २६६, 898 बच्चन १६३ 83R8 9/C बरेली ३१ क्लोचिस्तान ह MINE VE साहबिल ४३६ बाप के पत्र ४१६ ब ब्राम सब्देना २१, १८६, १८७, 32 8. 328. YOU बालकामा भड़ ११ बासी ११ बिहार १, □, १३, २२, २0, €0, २६६, ३१८ विद्वारी १७, २६, २७, २८, ३०, ३१, 18, 181, 185, 2VV, 1.4. \$ . 4. \$ ? \$ बीकातेर ३५.३ बीधापर १६ श्रीदर ३६१ बीस्ट १२३, १२४, १४७ बंदेकलंडी २६६ मंदेली २२, २४, २४, २६, २७, ४०, ₹ २२, २२२, **२४१, ₹**≠ ₹ ME 21. 23 सर्वाद शहर २१. २४

बहत बचा १७ AM 80. 744 इस मापा २, १६, २०, २२, २५, २८, \$0. \$0. YP. No. Nt. Nt. 48, 58, 45, ac, at ti 46x, 4x4 248. 244. 25t. 8.2. tol. \$ . U. \$ ? . बक्रमण-क्लोबी २६ ब्रह्मचेश १. १३ HET We बाहर्ष ६ म्लाख २०१ सरावती ३५३ मझ, उदयशंकर ४०१ मतंत्रवी ७१ ?C, ?E, Y?, PCC, ??C, ?!E,

भागलपर १≤ मारत १, ६, ११, १८, २०, २१, २४, YTH. YTE. YT. मारत-बोरोपीय १४६, ३६१ भारतीय १०४ भारतीय बाष्ट्राशवासी ७६ मारतीय कार्यभाषा १८६, ११६, १७०, ₹50 भारतीय डिंव परिषद ३०६ भारतेव इरिक्जेह २२, २७, ३०५, 1-4, 1-6, 114, 140 आरोपीय २११, २४१, २७० शीम ३५५ मीली ८, २६ ग्रीषा ३५५ भटान १ मोबपुरी २, १६, १७, १८, १६, ११, 28. 24, 20, 2C, 28, 20, 20,

बेंदी पूर

४३. ५०. ५१. ५३. ६६. ७१, ७८, , महादेवी ४०१ W. CH. E. EY. ?CE. 187. tel, tev. tex, te4, te4, tee, 200 20E. 20E. 210, 211. 217, 218, 2Y1, 2Y2, 2YY, २४4, २4 o, २46, २६६, २८३ मोपाल ३६१, ४२१

सराध १५ मगर्बी २. १६. १८, २३, २५. ५०, 유도3 METATIONE S मधुरा २१, २४, ४४०

मधरिया १३७ मवास २४. ३०७ मध्यदेश २५ मध्यप्रदेश १, २, १८, २२, २४, २८ सच्य बंगला २८३

सध्ययग ह मनमोहन शेष १६ मनसेहरा १४

सन् ३५६ मनोरमा ४०४ मनोहर कहानियाँ ४०४ मस्मद ३६६

मराठी ८, ६, ४३, ४४, ४५, ५५, ६२, 42, 247, 144, 240, 274, 284, 220, 21E, 245

मलयालम ६, ७ मलाया-पालीनेशिया १ मदम्द गवनवी ३२३

महादेव १७०, ४१०, ४१७

##ITE \$00 महाराष्ट्री १४, १६, २५९ महाबीरप्रसाद ब्रिवेडी २२. २७.

318 .306 महाबीर स्वामी १३, १७

सहेंद्र १४ मागची १३, १६, १२६, १४६, २४०, 957

माधवप्रसाद पाठक १८५ माधरी ४३७

मारबाडी २५, १२२, १२६, २१४. 248. 244. 240. 264

सार्वेदेव १

मालवी २२, २५, २६, २७, ५६, 8×8 मास्क्री ४२६

मिथला ३६८ सीर २३ मीरकापूर ३०६ मीरा २७

संबा १, २, ३, ४, ८, ६, १०, १२, 393 मंबारी १२१

मंत्री सदासलालाल २२ सम्मन्द नगर ४६, ५० मुख्यबदिक १७ मेकाले ३१८ मेरठ १६, २२, १०, ५० मेबाबी २२३, २२४, २४२, २४६

मेवाडी-मारवाड़ी २६ नेवाती-ब्रहीरवाटी १६ वैक्समसर २ मेरिसका माचा ४०%

मेथिसी २. ६. १६. १७, १६, २१, २२, २३, २४, ५०, ५१, ६२, ६३, Eo, EY, 1E4, 715, 740, 744, 우드하 मैचिलीशस्य ग्रस २१, २७ मैनपुरी ३६ 28 to 300 मोती-कं वारी ४२% ओन रब्बेर १. २ मोलीटोबर ६३ मोहन ७६, २२७, २७६, २८६, ३५४, \$21. Yee, Yee, Yee, Yee, ¥14. ¥16, ¥10, ¥1=, ¥18, XX0, XX8 मोडन-बो-दारी ५ मोडिउडीन २३

यम्ना ३०६ यवन ३५४ बास्क २६४. ३२३ यनानी ३५५, ३६= ब्रोव १, १३, २८४, ३२० धरोबीय १८७. ११८

₹ रतम ६१ रससान १०% वदीय दय राँकी ३० शक्तिमोर पश्चिम ४१६ राषस्थान १, २१, २४, 108, 148

¥4. YE, 14, 24, 224, 224, **?E?. ₹?0, ₹¥?, ₹¥₹. ₹¥¥**, रदर राका राविकारमधा प्रचाद सिंह ६०% राकेन्द्र प्रसाद (बा०) ४१६ (19) to, yez, yat, yaz, yat. YBC राजी बेतकी ४१८ UH Ut. 204. TYE. 344, 352, BEN. BEN. YES, YES, YES, 850' 856' 866' RES' REK' ¥\$2, ¥¥0, ¥¥1, ¥¥1 राजकमार वर्मा ४१६ रामचंदर ६६ रामचरित मानस २४४ रामदक्षित २५२ रामप्रवाद निरंक्नी २२ शमायम २, २५१, ३४९, ३६१, ४३६ शिव डेविड १३ कविमधी १६८ कद्रदाम ११ 335 184 करेल संद ३१८ Bu 146

सहस्रक्ष ३४१, ४३७ लक्षमण सिंह, राजा ३०५ सहसी ३५५ शकारक २२, २७, ६०, ३०५ बासिता ४३७ लडॅन्टी ५५, १२३, ११७ लवियानी २७ के मुरी . ६ लेकिन २८६, १०६, ३२७ सीकिक संस्कृत १६१, २३% राष्ट्रयानी २, २२, २४, २४, २७,

संशीधर ३५३ क्षत्राज्यिकोसः ६३ वर्षा. बार बीरेंड ३२३, ३६२, ४०४ स्त्रिय ५७ बाबप्यायत ३५३ gov summe बाराससी १५. १०६ बाराइमिविर ५

बाबबाट, एफ व् के १८६ बासदेव ३४३ विष्याचन १. ३०६ विक्रमोर्वशीय ६ विकापति ६. २७ किशीयमा ३५६ वित्रनाथ प्रसाय १८७ विच्या ३७०

85 C9 बैदर्भी ३६८ वैदिस १, ४४, १६२, २३८, २६६,

375 वैदिक साहित्य २०६

बदावनकाल वर्मा २७

वैदिक काम २०

m

शकरावं ३५६ शक्टावन ७० शतपय शहास ८७ शबर २ BITTER 100 शाहकार्वे २० शाहबहाँपुर २८ शाहवाकगढी १४

Brumr 9. 8. 2 शिव ३५३, ४४३ विषयीत २५२ शिवनाथ एम० ए० ३६४ शिवप्रसाद सितारे ब्रिंट, राजा ३०५. 1=E, 124 शिवराव मुच्छा = ५ जीरवेनी ह. १५, १६, २६, १२६,

1 550 श्याम २२७, ४३७ रवाम संदर दाल ३२२

44

वंधाली २, ३, ३२३

संस्कृत १, ८, ६, १२, २८, १६, १६, 44. 45. 00. 02. 03. E4. 200. ₹₹**६, १२८, १२६, १३५, १३**६, ₹ ३८. १४३. १४£. १६६. १६८. tau, too. tot ter, tet. १८4. १८६. १८७, १**८६, २**०१,

207, 203, 20%, 20%, 206. २१२, २१६, २१६, २१८, ६२६,

२३४, ५३६, २४७, २४०, १५१, 242. 24V. 24E. \$62. 263.

25v. 24u. 255, 250, 242. 20%, 200, 25%, 25%, 25%, REE. \$00, \$02, \$04, \$00,

171, 177, 170, 17C, 110,

111, 110, 11E, 1YR, 1YY, tvu. tvc. tu., tut. 141.

\$64. Yok, Yok, YEE सच्चिदाजेट ६३

सरम विम २१ SHEME ASS

करत्वती विकास ३०६

alequie alequie

सरिता ४०४ सौदा २३ मीमित्र ३४३ ger t वहारमपुर २६, ४६, ५१ स्वामी दवानंद सरस्वती २२ साँची १६१ स्वामी प्राशानाथ २२ सातर. सहरें और मन्ध्य ४१६ स्थामी लालदास २२ सामी २१८ सारिपत्र १६ सावित्री ४३८ हजारीप्रसाद दिवेदी ४०१ साहित्य दर्पता ३६६ हनमान ३५३ ₩ P हरि ३५५ सिंधी ४५. ६८. १२३. २१७, २१८. इरियानी २१.५१ 221, 208 EX YYS सिंध ⊏ इलवर ३५३ विंद्रल ७, ११, १४, १६ इलवी २६ सिंद्रमदीषी 🕫 ३ द्वानसम् १ सिरोडी ३६१ हाडीती ५६ सी॰ डी॰ यारपे १८६ हार्नले १८६, १६३, २०७, सीता ३४६, ३६८, ४३८, ४३६ 221, 24V, 2XX सीताफल ४७ हाल १६ सीतागम ६३ विंद देशनी १० सीवा ४४० हिंदकी प्रथ सीहोर ४२१ हिंद-चीन १. ११ सकमार तेन २२३ ffal =. ११. २4, २=, ३६, ३६, सनीति क्रमार चटकी १६, २४, १६०, । ४०, ६४, ६५, ६८ ६६, ७०, 203, 238, 244, Bes 99, 95, Co. Ct,CX, Co,CC, Eo, समन ३५३ EL. 100 177, 174, 175 समात्रा ११ 27E. 280, 282, 288, 284, समेरी ५, ६ १३४, १३६, १४०, १४१, १४२, सफी साहित्य ३०२ १४१, १४4, १**४५** १४६, १४७, सरदास २३, २७, ३६२ tye. 140. tut, tut, tut. सर्व ७१ tus. 140, tue, 141, 141, सेवेची, एस. पी. ३८६ १६४, १६%, १६६, १७०, १७१. सोइगीरा १५ to?. to₹, to¥, to0, to=. मोहन श्यार, श्यार, \* WE, 250, 252 252, 258, 254, tax, tat, tau, tac, tat. ¥\$0

189. 185. 184. Pol. 909. YOR, YOR, YOE, YOR, YOU 20E. 220. 227. 224 224. 4,5'A55' A50' 150' A50' A50'A55 २१६, २१७, २२०, २२१, २२२, हिंदी प्रदेश २५ २१३, २२x, २२o, २२=, २३%, हिंदी भाषा का इतिहास ३७ 286, 288, 240, 267, 288, डिंदी शब्दसागर १६१, १६५ 218 24E, 262, 268, 264 1 हिंदुस्तान १८, २० 264, 240, 200, 202, 207, ₹७३, २७४, २७६, २७६, २७७, हिंदस्तानी १७१. ३४८ २७८, ९७६, २८०, २८२, २८३ हिमाचल ३०६ २८४, २८८, २८६, २६०, २६१, हिमानल प्रदेश २४ REX RES. REE. 200, 102. डिमालय १ डीनयान १३ 304. 300, 300, 32 . 370 ₹२८, **₹२६, ₹₹₹, ₹₹४, ₹**₹₩. हमायूँ १६८ 330. 440. 382. 318. 384 हमायूँ कबीर ४३७ 384, 380, 385, 386, 340, हमचद्र १०, ३१, ३२२ ३५१, ३७२, ३६२, ३६३, ४०१, दैवराबाद १६, २२, ४१६



# चीर सेवा

কাল স্কু क्षा स्थितिका का कर्र की

was Tolly many me